॥ श्रेः ॥ काशी संस्कृत ग्रन्थमाला **१६८** 

## वाल्मीकिरामायणकोशः

( काल्मीकितामायणस्य नामां विषयाणां च व्याख्यारिमका अनुक्रमणिका )

रामकुमाररायः



चौरवम्बा संस्कृतं सीरीज आफिस वाराणसी-१

प्रचारकः चौक्षम्या संस्कृत सीरीज धाषिता, वाराणसी-9 भुद्रकः विचावित्रस प्रेस, वाराणसी-9 संस्करणः त्रवस, वि॰ सं॰ २०२१ मृत्यः ३२०-००

> © Chowlhamba Sanskrit Series Office, P. O. Box 8, Varanasi.

> > (INDIA)

### KASHI SANSKRIT SERIES 168

### VĀLMĪKI-RĀMĀYANA KOSHA

( Descriptive Index to the Names and Subjects of Rāmāyaṇa )

Β¥

RAMKUMAR RAI

#### THE

CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE
Post Box 8, Varanası-1 (India) Phone: 3145.

965



#### श्रीलश्रीजम्मृ-यदमीरराज्याधिपति

#### महामहिम श्रीकर्णसिंह जी सदरेरियासत



षरमीरदेशाणिय वर्णामहः रणपिमादार समर्पवऽहम् । पालमीरिरामायणशब्दरापं निर्माय ते रामकुमाररायः॥ पार्यभन्नं पीर्थः ममुद्रमन्तं नहि रादस्य परिलक्षपेऽतः। सरम्यतीभूपतिना रार्यतद् पाष्ट्रं मदीचं ननु मर्पणीयम्॥

#### प्राक्कथनम्

सस्कृतवाद्धायस्य विस्तरः, तस्य च विविधानामद्भातामुगाद्वानां च स्वकीयं वैशिष्टवम् (अस्य वैशिष्टयस्य क्षिष्टता चुरूट्ता च केवलाम् एकः पक्षो वर्षते ) तथा प्रावशः प्रन्यानां केवलं मृलस्पेणोपलिधः कस्यचनामि शोधनकर्तुः कार्यं निरित्तेशयं चिटलं सम्पादयति, यतो भारत्या नानाविषेषु चेत्रेषु तद्युसन्धानकर्त्तारः संस्कृतभाषातोऽपि परिचिता भवेशुरिति तु न, एविध्यकािहन्यस्य निवारणार्थम् एकतो यत्र मृलप्रन्यानां हिन्दीभाषानुवादस्यावर्षकवाऽस्ति, तत्रैव परतः प्रमुद्धानम्यानामेविधियानं व्याक्यात्मकक्षेशानामपि, यत्र कस्यचन भन्यविशेषस्य निवालसामम्याः सारांशस्तया पूर्णसन्दर्भसंकेतोऽपि

ईष्टशाः केशा न कैयलं नेपां कते एव वपयोगिनः सन्ति, येपां सस्कृतसम्मन्धिभाषातानं नास्ति, अपि तु, तानपि निर्धकश्रमतो दूरीकृत्य लामान्यितान् धुर्यन्ति, ये संस्कृतभाषातः पूर्णरूपेण परिचिताः सन्ति । अतोऽस्या दिशि किञ्चित् कार्यं कर्तुकामेन मया 'महाभारव-कोशस्य' निर्माणकार्यं प्रारुव्यम्, तस्य च प्रथमो भागः पाठकानां

समपलब्धी भवेत ।

सेवार्ष पुरेव प्रस्तुय समुपस्यापितोऽपि। यदाऽद कार्य हुर्गनास तदाऽय विचारोऽपि मनिस प्रादुर्भृत, यद्, वाल्मोिकरामायणमन्तरेण निर्मिद्यस्य महाकाव्यसाहित्यस्य कार्य पूर्ण स्वाद् अनेनेनोदेरथेन सहैव प्रस्तुतस्यास्य कोशस्यापि यत् निर्माणनार्य हुर्गनास्य त्रेद्याधुना सुसम्पन्न भूत्या प्रस्तुत वर्त्तते। यदाच्याभ्यामुमाभ्या कोशाभ्यामेकस्या म्यूनताया परिमार्जना परिपूर्ण जाता, सम्भवतोऽत मदल्पहता-जन्याकुर्य कि या न्यूनता प्रावित्तुमहें कु, तथापि अधुनाऽपि एक महस्वपूर्ण नेत्र, पुराणसाहित्यमपि बहरात असस्प्रप्रमेव वर्त्तते। अत परमह समेपामप्टादरापुराणानामपि ईहरिन्यकोशनिकाणकार्य सन्पादये- यत् यत् शीम्रमेव सुसम्पन्नम सद् भवता पुर समुपस्थापित स्यात्।

वाल्मीकिरामायणस्य कोशनिर्माणे महाभारतापेक्ष्या एक विशेषत काठिन्य वर्तते यत् सम्पूर्णोऽय मन्धः भगवतः श्रीरामचन्द्रस्येति रूत्तेन सह सम्बद्धोऽस्ति, अपि च यान्यध्यन्यानि पात्राण्यत्र सन्ति, तानि सर्वाणि श्रीरामस्य कियाकलापस्य पूरकाणि तथा सहायक्मात्राण्येव सन्ति। फलस्यरूपेण श्रीरामस्य नाम श्रन्येऽस्मिन् प्रायश सर्वत्र विद्यते। तद्तु त्रदमणोऽपि ऐहिकलीलाया प्राय सदैव श्रीरामस्य सहचारिरूपेण दृश्यते । श्रीरामो यत्रैव याति, यथा, विश्वामित्रेण सह किं वा वने, त्रवेव लदमणश्रद्धायासदृशस्त्रतःसहचर एव । अत श्रीरामलदमण योर्नाम्नोराष्ट्रते पूर्णनिर्देश , यत्र भाय सपूर्णभन्थोद्धतितुल्य स्यात् , तत्रैव तत कश्चन लाभो नासीत् एतदर्थमेव मया अनयोर्द्धयोर्नाझो रन्तर्गता, सत्सबद्धा मुख्य मुख्या घटना एव गृहीता, अपि च, यत्र च कक्षन सर्ग केनचन एकेन द्वास्था वा पूर्णत सबद्धो वर्त्तते तत्र पूर्णसर्गस्य साराश निर्दिश्य तत्सख्याया समुक्षेत्र कृत , एव रीत्या सीताऽपि विवाहादारभ्य रावणहारा अपहतिपर्यन्त सदैव श्रीरामेण सह वर्चमाना विद्यते । अत अस्या नाम्नोऽन्तर्गता अध्येव तस्तर्गोणां सर्गोशानां वा सारांशणदानपुरःसरं तस्संख्याथा अभि निर्देशः कृतोऽत्र । एवंविधायाः प्रणाल्या आष्ट्रयमदृष्टेनस्यायद्वर्यक्षमासीत्। यन्, अनेके सर्गाः प्रायशः पूर्णत एतःसंबद्धायाः कस्याध्यवक्षमासीत्। यन्, अनेके सर्गाः प्रायशः पूर्णत एतःसंबद्धायाः कस्याध्यतेकस्या घटनाया एक्षेप्रं कुर्तन्ति, यथा—सीताया अपहरणान्तरं बहुतु सर्गेषु तत्कृते श्रीरामिवलापवर्णनं वर्तते । एवंविधेषु सर्गेषु अन्यानि यानि नामानि असङ्गवशातः समागतानि, तेषां तु तद्वन्तर्गतेश्लोकानुसारेण उद्धेदाः सन्दर्भसंकेतक्ष प्रदत्ती, किन्तु श्रीरामस्य अन्तर्गतः केवलं तद्विलापस्येवोक्षसः कृतः, लदमणस्य सीतायाध्र् कृतेऽपि अस्या एव पद्धस्य अनुसर्गं कृतम् ।

प्रस्तुतस्य कोशस्य कृते गुरुयस्तेण 'चौखम्याविद्याभवन-गराणसी' संबद्ध संस्करणमाधारीकृतमस्ति, यदापि, 'गीलाप्रेस' संबद्धं मंस्करण-मपि पुर: स्थापितमस्ति । यत्रोभयोः संस्करणयोः परस्परं वैभिन्न्यं यत्ते, अथया यदि फञ्चन श्लोकः केवलं 'गीलाप्रेस' संबद्धे संस्करणे एय एक्षितितो वर्त्तते, तत्र सद्तुसारेण निर्देशः कृतो विद्यते ।

कोशस्य मूलविषयसमाध्यनन्तरं परिशिष्टत्रययपि दत्तप्, यत्र क्रमशः वाल्मीकिरामायणे समुल्लिखितानां पशुनां पश्चिणां च, तरूपां वीरुभाडा, अञ्चाणां शस्त्राणाद्य नामानि तथा तेषामेकैकशः सन्दर्भाणां सकेता अपि प्रदत्ताः सन्ति ।

भन्ये मुद्रणसंगित्यन्यः काश्चन साधारण्यञ्चिद्धतस्यः सन्ति, यासां कृतेऽइं पाठकान् प्रति क्षमां प्राध्ये । प्रत्यस्य शीप्रप्रकाशनं तथा सर्वतोभानेन सीन्दर्यट्टणोत्कृष्टतां विधाय प्रस्तुतं कर्तुं 'चीरतन्या संस्टत दीरीज' सन्त्रातकराणः सिन्द्रोपयन्यगद्यात्रतामहित । अहं यत् किमिप कार्यं कर्तुताग्राकम्, तङ्ग अधिकाशतः उक्तसंचालकराणस्य निर्मोचसङ्गोगस्यैव परिणामः ।

जन्मू-कश्मीरराज्यस्य 'सदरे-रिवासत' पदवीपारिभिः सीमद्विमेहा-राजपर्णसिंहमहोदयेरमुं प्रत्यं स्वस्मे समर्पितं फर्चुगनुमति प्रदाय मसं

रामकुमार रायः

राजकणासहमहाद्यस्य प्रत्य स्वस्म समापत कनुमनुमात प्रदाय मध्य यदादरप्रदाने छूतं सर्छतेऽहं तथा प्रन्थपकाराक वभावप्याजीवनमनु-गृहीती भवेव । इति राम् ।

#### प्राक्कथन

संस्कृत बार्मय का विस्तार, उसके विविध अन्तों-उपान्तो की अपनी विधिष्टता—क्रिप्टता और दुरूहता इस विधिष्टता का केवल एक पक्ष है,—तथा अधिकाश प्रत्यो वा केवल मुलहप में ही उपलब्ध होना, किसी भी शोधकर्ता का कार्य अरयन्त जटिल बना देते हैं क्योंकि भारती के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसन्धानकर्ता संस्कृत भाषा से भी परिचित हो ऐसी बात नहीं। इस क्टिनाई को दूर करने के लिये एक और जहीं मूलग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद की आवश्यकता है, वही दूसरी ओर, प्रमुख ग्रन्थों के ऐसे व्याख्यात्मक कोशों की भी, जिनमं किसी ग्रन्य विशेष की समस्त सामग्री का साराश तथा पूर्ण सन्दर्भ-सकेत उपलब्ध हो। ऐसे कोश न केवल उन लोगों के लिये ही उपयोगी हैं जिन्हें सस्कृत का भाषा-जान नहीं वरन उन लोगों को भी अनावस्पक थम से बचाकर लाभा-न्वित्र करते हैं जो सस्कृत से अली-भाति परिचित हैं। अत इस दिशा में बुछ कार्य करने की दृष्टि से मैंने 'महाभारत कीस' का निर्माण आरम्भ किया और उसका प्रथम भाग पाठको की सेवा मे प्रस्तुत भी कर चुका है। जब वह कार्य कर रहा या तभी यह विचार भी मन मे उठा कि विना 'वाल्मीकिरामायणकोश' के हमारे महाकाव्य साहिय का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसी उद्देश से साय ही साथ यह कीश भी बनाता रहा जो अब पूर्ण होकर प्रस्तुत हो रहा है। यद्यपि इन दो कोशों से एक कमी तो पूरी हो रही है - मेरी अल्पनताजन्य बटियों या कमियाँ इनम हो संकती हैं - तयापि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, पुराण-

साहित्य, अभी भी बहुत सीमा तक अहता है। अत अब आगे मैं समस्त अष्टादम पुराणों के भी इसी प्रकार के कोश बना रहा हूँ जा सीघ्र ही प्रस्तुत होने कर्षेगे।

वाल्मोकिरामायण के कोश निर्माण में महाभारत की अपक्षा एक विशेष कडिनाई है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ भगवानु श्रीराम के आद्योपान्त जीवन से सम्बद्ध है और जो भी अन्य पात्र इसमें हैं वे सब श्रीराम के क्रिया-कलापो के पूरक तथा सहायकमात्र हैं। फलस्वरूप औराम का नाम ग्रन्य में प्राय सर्वत्र है। इनके बाद लक्ष्मण भी जन्म के बाद से प्राय सदैव शीराम के साथ ही रहते हैं। भीराम जहाँ भी जाते है, जैसे विद्याधित के साथ या बन मे, लक्ष्मण छापा की भौति उनके साथ हैं। अत श्रीराम और लक्ष्मण के नामो की आवृति का पूर्ण निर्देश जहाँ प्राय सम्पूर्ण ग्रन्थ की उद्गत करने के समान होता, वही इससे कोई लाभ भी नही था। इसीलिये मैंने इन दोनो नामो के अन्तर्गंत उनसे सम्बद्ध मध्य मुख्य घटनाओं को ही किया है और जहाँ कोई सर्ग किसी एक या दोना से पूर्णत सम्बद्ध है वहाँ पूर्ण सर्ग का साराश देकर उसकी सरुपा वा उस्केल कर दिया है। इसी प्रकार सीता भी, विवाह के बाद से रावण द्वारा अपहत होने तक, सदैव श्रीराम के साथ हैं। अतः इनके नाम के अन्तर्गंत इनसे सन्बद्ध प्राप सम्पूर्ण सर्गाया सर्गाशो का साराश देवर उनकी सख्या का निर्देश मिरेगा । इस प्रवाली का आध्यय लेना इसलिये भी आवश्यव या कि अनेक सर्प प्राय पूर्णत इनसे सम्बद्ध किसी एक घटना का ही उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिये, सीता का अपहरण हो जाने पर श्रीराम कई सर्यों म उनके लिये विलाप करते हैं। ऐसे सर्वों में अन्य जो नाम धसगवण जा गये हैं उनका तो उनवे अन्तर्गत इलोशानुसार उल्लेख और सन्दर्भ-सक्त दिया गया है , विन्तु श्रीराम के नाम वे अन्तर्गत केवल उनके विराप का उन्लेख करवे राष्पूर्ण सर्ग बाही उल्लेख किया गया है। लद्दमण और सीना के निय भी इसी पद्धति का अनुसरण विया गया है।

प्रस्तुत कोश के लिये मुख्यस्य से जीवन्या विद्यामयन बाराणसी के सस्करण को आपार भागा गया है यद्यपि गोताप्रेस-सस्करण भी सामने दग्या गया है। जहाँ होगों सस्करणों में प्रियता है अथवा यदि कोई रूपोक केवल 'गोता प्रेस सस्करण म हो है बहुँ तदनुतार निर्देश कर दिया गया है।

कोश के मूल विषय की समान्ति के पश्चात् तीन परिशिष्ट भी दिय गये हैं जिनमे कमश बाल्मीकि रामायण में जिल्लेबाले प्यू-पिश्यो पेड-पीशों तथा लख्न-शाली के नाम और जनके एक एक सदर्भ-एकेत दिये गये हैं।

प्राच में मुद्रशु-सम्बाधी बुख साधारण अञ्चादियों हैं जिनके लिया मैं पाठको में क्षमा प्राची हूँ।

याथ के शोध प्रकाशन लाबा इसे गेट जय की दृष्टि से उसकृष्ट बनाकर प्रस्नुत करने के लिये चीजन्या सस्हत सीरीज के स्वयानक-गए। दिसेय, धांप्रदाद के पात्र हैं। मैं जो कुछ भी कार्य कर सका हूँ बहु बहुत कुछ इन लोगों के मुक्त सहयोग का ही परिचान है।

जन्मू और करमीर के सब्दे रियासत े औ महाराज कपसिंह जी ने पाय को अपने को समर्थित किये जाने की स्वीकृति देकर हमे जो आवर प्रदान स्विप उसके जिसे में तथा जाय के प्रकाशक जीवन-प्यत्त आभारी रहेंगे।

रामक्रमारराय

#### विषय-सूची

| भूमिका                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| वाल्मीकिरामामण कोश                                               | <b>8-</b> ४२२            |
| परिशिष्ट-१ :<br>बाल्मीकिरामायण में मिलनेवाले पशु-पक्षियों के नाम | *? <b>\$</b> -?\$        |
| परिशिष्ट-२ :<br>बाल्मीकिरामावण में मिलनेवाले पेड-पौबो के नाम     | <b>४२७</b> −₹ <b>=</b>   |
| परिशिष्ट-१ :<br>बाल्मीकिरामायण मे मिलनेवाले अस्त-शस्त्रो के नाम  | ¥ <b>?</b> ९- <b>३</b> १ |

# वाल्मीकीय रामायगा-कोश

( वाल्मीकीय रामायण के नामों श्रौर विषयों की न्याख्यात्मक श्रमुक्तमणिका )



अंशुधान ]

[अंद्यमान्

श्रशुधान, एक श्राम का माम है जिसके निकट गङ्गा की पार करना दुस्तर जानकर भरत प्राम्बट नामक नगर में आ गये (२ ७१, ९)।

श्रंशुमान् , सगर के पीत्र और असमञ्ज के पुत्र का नाम है (१.३८,२२; ७०,३८)। यह जत्यन पराक्रभी, मृदुमापी तथा सर्वेप्रिय थे। (१ ३८, २३)। राजा सगर की बाता में यज-अध्य की रक्षा का उत्तरहासिन मुद्द और धनुर्धर महारथी अशुवान ने स्वीकार किया (१. ३९, ६)। "राजा अगर ने अपने पीत्र अशुमान से इस प्रकार वहां : 'तुम सूरवीद, विद्वात् दश स्वतं पूर्वजो के समान ही तेजस्वी हो । तुम अपने सावाओं के पर का कुन्परा करते हुमे उस चीर का पता लगाओं जिसने मेरे यज्ञ-अवव का बाहरफ किया है। अपने पिनामह की इस बाजा से अनुमान ने बपने पाताओं हाउ हिन्दी है । जरा परान्त कर आर्थ का अनुसरण किया । वहाँ इन्हें एक हार्य दिवाई पड़ा जिसरी देवता, दानव, राक्षस, विशास, पत्नी बीर रह शर्दि हुरा हर रहे थे। अग्रुमान् ने उस हाथी से अपने चाचाओं का उपनार दरा अपन स्तिनाले का पता पूदा । हाथी का आसीबीद अने कहे कर्ने हम बुरानवाल पर पहुँचे अहाँ उनके बाबा (सगरमुत्र) एवं के हर हुँचे पहें हैं । हेपात पर १४० व्या विशेष के हैं है। है के इस है है कि है के है के हैं के हैं के है के हैं के है के हैं के है के हैं के है के हैं के है के हैं के है के हैं के है के हैं के है के हैं के है के हैं के ह परामर्त ने अनुसार इन्होंने सङ्गा के जल से बाने करमें हा जान है। पराभव न जाउना कर को लेकर यह पूर्व करते हैं कि किन्सू अपन कर कर के ताम शहर मातु ( ६ तर ) ।, तिहासामी, (१ में हर) । हर्ट हरा के विति कार आव । (१. ४१, १५) । 'जूराब प्रविधान पूर्वेत्व्यात्, (१. ८१, ०) । (१. ४१, ८५) - अरे सहाराम् (१. ४१, २१) । व्यस्ति होते प्रकार होता होता । 'वायवान् महत्त्वाः इत्यान् को राजा क्यान् क्यान् व्याप्त क्यान्य व्याप्त क्यान्य व्याप्त क्यान्य व्याप्त क्या

हुये । इनके पुत्र का नाम दिलीप था । अनुमान अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर रमणीम हिमनत् पर्वत-शिक्षर पर चने गये, और वहाँ वतीस सहल वर्षों तक कठिन तमस्या ची (१ ४२, १–४) ।" 'सुप्तानिकः, (१ ४२, १) ।, समीमनः, (१ ४२, ४) । 'तमीमनः, (१ ४४, ४) । 'तमीमनः, (१ ४४, ४), 'राजिंगा गुण्यता महम्सिमतेजसा । मत्तुत्यतपत्ता ग्रंथ क्षत्रधमस्यितेन च ॥' (१ ४४, १०) ।

श्राव∓पन, एक राक्षस का नाम है जिसने लड्डा मे जाकर रावण की राक्षसपुरी, जनस्यान, के विनाश का समाचार दिया था (३ ३१,१-२)। "रावण ने जब इससे इस प्रकार राक्षसो का विनाश करनेवाले का नाम पूछा तो इसने रावण से अभय की याचना करते हुए राम के शारीरिक वल और पराकम का वर्णन किया। अन्त मे राम के वय के एकमाण उपाय के रूप मे इसने रावण को सीता का अपहरण करने का परामर्श दिया (३ ३१, ३९ १२-१४ २१ २२)।" "बाल्पित अङ्गद के हाय से वर्षादप्ट्र की मृत्यु के पत्रवात् रायण न अकम्पन को सेनापति बनाते हुये वहा 'अकम्पन सम्पूर्ण अस्त्र बास्त्रों के ज्ञाता है । उन्हें युद्ध सदा ही त्रिय है, और वे सवंदा मेरी उन्नति चाहते हैं। वे राम और लक्ष्मण, तथा महावली सुग्रीय को भी परास्त करते हुये नि सन्देह ही अन्य भयानक बानरीका भी सहार करेंगे। (६ ४४,१-४)।" 'रयमास्याय विपूक ततकात्वन भूयणम् । मेधाभी मेधवर्णंश्व मेघस्वनमहास्वन ।', (६ ५५, ७) । 'नहि कम्पवित शक्य सुरैरपि महामुधे । अवस्पनस्ततस्तेपामा-दित्य इव तेजसा ॥', (६ ४४, ९) । 'स सिहोपिवतस्कन्ध बार्बूलसमिवकम । त्तानुत्पातानचिन्त्येव निर्जगाम रणाजिरम् ॥', (६ ४५, १२) : जिस समय यह अन्य राक्षसी के साथ लक्षा से निकला उस समय ऐसा महान् कोलाहल हुआ मानो समुद्र में हलचल मच गई और वानरी की विशाल सेना भी भयभीत ही गई (६ ५५, १३-१५) । इसने वानर सेना का अयकर सहार किया (६ ४४, २८) । यानरो द्वारा अनेक राक्षसो का वध कर दिये जाने पर अकस्पन अपने रथ की उन्ही बानरों के बीच ले गया और उन पर टूट पड़ा (६ ४६, १-८) । 'रियना वर', (६ ४६, ६) । पर्यंत ने समान विशालकाय हनुमान् को अपने सम्मूख उपस्थित देखकर अकस्पन उन पर वाणो की वर्षा करने लगा (६ ५६, ११)। जब हतुमान् ने एक पर्वत उसाड कर उससे अवस्पन पर आक्रमण क्या तब अवस्थन ने बर्ध चव्हाकार वाणों से उस पर्वत को विदीर्ण मर दिया (६ ५५,१७ १८)। "अपने पर्वत ने विदीण हो जाने पर जब फोय में भर कर हनुमान राक्षसों का सहार वरने लगे तब बीर अवस्पन ने उन्हें देला और देह को विदीण कर देनेवाले चौदह पैने बाणों से हनुमान को आहत

कर दिया । इस प्रकार भाइत हनुमानु ने एक वृक्ष उखाड कर उससे अकम्पन के मस्तक पर प्रहार विया । इस भीषण प्रहार से अर्कम्पन मूमि पर निर पड़ा स्रोर उसकी मृत्यु हो गई। (६ ५६,२९-३१)।" चोऽसी गजस्वन्यगतो महात्मा नवोदिताकॉपमताम्रवकतः । सनम्पयमागशिरोऽभ्युपैति ह्यकम्पन त्वेनमवेहि राजन् ॥', (६. ५९, १४) । यह सुमालिन् और केतुमती का पुत्र था (७ ५, ३८ ४०) । यह मुमाली और रावण के साथ देवों के विरुद्ध यद करने के लिये भी गया था (७.२७, २८) ।

अकोप ]

द्धादितेष, महाराज दरारय के एक मन्त्री का नाम है (१.७,३)।

द्याचा, रावण के पुत्र, एक राक्षस का नाम है जिस पर हनुमान् ने लङ्का मे प्रहार रिया था (१. १, ७५)। रावण की बाजा से यह हनुमान से युद्ध करने के लिये गया, और अन्त में हनुमान ने इसका वध कर दिया (४, ४७ १-३६) । 'निशम्य राजा समरोद्धनीन्मुख बुमारमदा प्रसमैक्षताग्रतः', (४ ४७. १) । 'प्रनापनान्तात्वनविवनार्मुत', ( ४. ४७, २ ) । 'ततो' 'वीर्यनान नैप्रहेरचंग ', (४ ४७, ३) । 'अमरतुस्यविकय.', (४. ४७, ६) । 'हरीक्षणी'. (५ ४७, ८) । 'समाहितात्मा', (५. ४७, १०) । 'मागुपराश्म ', (५. ४७. १२) । 'स तस्य बीर सुमुखान् पतित्रणा सुवर्णपुह्यान्सविधानिकोरणान्। समाधिसयोगविमोदानस्वविष्छरानय त्रीन् विपमूर्व्यताहयत् ॥', (४, ४७, १४)। 'कपिस्नस्नं रणसण्डवित्रमं प्रयुद्धतेजीवलवीर्यसायकम्', (५.४७,१९)। 'बीयंदपित हानजोपमेक्षण.', (५. ४७, २०) । 'तमुत्पन्तं समीमद्रवद् बली स राशसानां प्रवर प्रनापवान् । रयी रयथेष्ठनर किरज्छरै पयोधर शैनमिनाः श्मवृष्टिमि ॥, (५ ४७, २२)।

श्चागरूय, एक ऋषि का नाम है जो अपने भारताओं सहित दण्डकारच्य मे निवास ररते थे (१ १, ४२)। बनवास के समय श्रीराम ने इनरा दर्शन विया तथा इनके ही वहने से अनेश दिध्यास्त्र प्राप्त विये (१.१,४३) । महर्षि बान्मीकि ने दण्डकारण्य में आकर राम द्वारा खगस्त्य का दर्शन करने की घटना का पूर्वदर्शन कर लिया था (१. १, १९ . 'दर्शन चाप्ययर'यस्य पनुषी ध्रहणं तमा'। )। 'अगस्य ने वाय देवर ताटवरमति बुन्द को मार हाला। उसकी मृत्यु हो जाने पर ताटका तथा उसके युव मारीक ने अगस्त्य पर आत्रमय क्या किन्तु अगस्य ने दन दोनों को राधम बना दिया । (१ २५, १०-१३)।" "वनवाग में टोक पूर्व थीराज ने लक्ष्मण में यहा . 'अगस्तव और विश्वामित. दोनो उत्तम बाह्मनों को बुखाकर उनकी रत्नों हारा पूजा करो । जिस प्रकार मेथ जल की बर्जा से इन्ति को तृत करता है, उसी प्रकार तुम इत बाह्यणों को सहयों गायों, मुख्येबुटाओ, रजडबच्यों और बहुमूल्य विवयों द्वारा सन्तुष्ट करो।'

अगस्त्य ] (६) [आस्त्य (२३२,१३−१४)।" अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तम ॥ वसतीति

मया नित्य कथा कथयता श्रुतम्।', (३ ११, ३०-३१)। 'महर्षेस्तस्य घीमत ', (३ ११,३२)। जगस्त्य ने समस्त छोवो के हिंत की कामना से मृत्यु-स्वरूप वातापि और इल्वल का वेगपूर्वत दमन करके दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया (३ ११,५३-५४)। "देवताओं की प्रार्थना से महर्पि अगस्त्य ने श्राद्ध मे शाकरूपवारी महान असुर वातापि का जान-वृक्ष कर भक्षण कर लिया। तदनन्तर 'श्राद्धकर्म सम्पन हो गया', ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में अवनेजन का जल दे कर इल्वल ने अपने भ्राता वानापि का नाम लेकर पुकारा। इस पर उस बाह्यणयाती असूर से बुद्धिमान मुनिश्रेण्ठ अगस्त्य ने हेंसकर कहा 'जिस जीवभाकरूपघारी तेरे भाता राक्षस को मैंने भक्षण करके पद्मालिया है वह अब यमलोक्से जा पर्हेचा है।' मुनि के वचन को सुनकर इत्वल ने उनका वध करना चाहा, किन्तु उसने ज्योही अगस्त्य पर आक्रमण किया, अगस्त्य ने अपनी अग्नि तुय दृष्टि से उस रक्षित को दग्ध कर विया जिससे उसकी भी मृत्युहो गईं। (३ ११,६१–६७)।″ इनके आश्रम मा वर्णन किया गया है (३ ११,७३-७६ ७९-८० ८६, ८९-९३) । इन्होने राक्षसो का यथ करके दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया (३११,८१-८४)। एक बार पवतश्रेष्ठ विन्ध्य सूर्यका मार्गरोकने के उद्देश्य से बढने लगा थाकिन्तु महर्षिक्षगस्त्यके कहने पर नम्न हो गया ( ३ ११, ६५ ) । 'पुण्यकर्मा, ( ३ ११, ८१ ) । 'अय दीर्घायुपस्तस्य लोके विश्रुतकर्मण । अनस्त्यस्याधम श्रीमान् विनीतमृगसेवित ॥1, (३ ११, ८६) । 'एप लोकाचित सामुहिते नित्य रत सताम् । अस्मानधिगतानेष श्रेयसा योज-यिष्यति ॥, (३ ११,८७)। इनके आश्रम मे प्रवेश करके लक्ष्मण ने अगस्त्य के शिष्य से भेंट की और उससे अगस्त्य जी को राम वे आगमन वा सदेश देने के लिये कहा (३१२,१~४)। छदमण की बात सुनकर उस सिध्य ने महर्पि बगस्य को समाचार देने के लिये उनकी अग्निशाला मे प्रवश किया, और दूसरो के लिये दुजंय, मुनियोष्ठ लगस्त्य को राम वे आगमन का समावार दिया ( ३ १२,५-९ )। श्रीराम, सीता, नवा लक्ष्मण ने आगमन का समाचार सुन र अगस्त्य ने उन लोगो को तत्काल अपने पास लाने के लिये शिष्य को बाता दी (३ १२,९-१२) । श्रीराम, सीता, तथा ल्डमण के आश्रम में प्रवेश करते ही अपने सिप्यो से घिरे हुये मुनिवर अगस्त्य अग्निशाला से बाहर निक्ले (३ १२, २१)। "अगस्त्य वा दर्धन करते ही श्रीराम ने लक्ष्मण से वहां -. 'अगस्त्य मुि काश्रम से बाहर निवल रहे हैं। य तपस्या के निधि हैं। इनक विशिष्ट तेज के अधिक्य से ही मुरे पना चलता है कि ये अगस्त्य जी ही हैं।'

अगस्य र

(३. १२, २३) ।" इस प्रकार बचन कहने के पश्चात शीराम ने अगस्त्य के दोनो चरण पकड छिये (३. १२, २४)। "महर्षि अगस्त्य ने श्रीराम को हृदय से लगाया और बासन तथा जल देशर उनका सरकार किया: तदपरान्त कुशल-समाचार पूछकर उनसे बैठने ने लिये कहा (३ १२, २६)।" "धर्म के झाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वय बैठे फिर धर्मत थीराम हाथ जोड कर आसन पर विराजमान हुये। अगस्त्य ने स्वीराम को सम्बोधित बरते हुये इस प्रकार कहा ' 'आप सम्पूर्ण लोक के राजा, महारथी, और धर्म के अनुसार आचरण करने याले हैं। आप मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आध्यम पर पधारे हैं, अनएव आप हम लोगो के माननीय एवं पुत्रनीय हैं ( ३. १२. २८-३० ) ।" इस प्रकार बचन के बाद महाँच अगस्त्य ने फन, मूल, पूज, तथा अन्य उपकरणी से इच्छानुसार श्रीराम का पुजन किया और उन्हें अनेश दिव्यास्त्र अपित किये ( ३.१२,३१-३७ ) । अगस्त्य ने सोता के स्त्रियोचित गुणो तथा पतिपरायणता भीर लक्ष्मण के जातृनिष्ठा की प्रशसा की (३,१३,१-८)। 'महॉप दीप्तिमिनामलम्', (३ १३,९)। "थीराम ने मुनि अनस्त्य से पूछा 'अव आप मूझे कोई ऐसा स्थान बलाइये जहां सथन वन हो, जल की भी सुविधा हो, तथा जहाँ में आश्रम बना कर निवास कर सर्क्ष। राम के इस कपन को मुनकर अगस्त्य ने थोडा विचार करने के पश्चात पञ्चवटी नामक स्थान पर भाष्यम बनाने का परामर्श देते हुए वहाँ तक पहुँचने के मार्ग का दिस्तृत वर्णन किया ( ३. १३, ११-२२ ) ।" बहाँव के ऐसा वहने पर लक्ष्मण सहित औराम ने जनका सरकार करके जन सन्यवादी महर्षि से पश्चवटी जाने की आजा मौगी. भीर प्रत्यान क्या (३ १३, २३-२४)। 'यथास्यातमगस्त्येन मुनिना मावितारमना'. (३,१५,१२)। खर का वध कर देने पर अनेक राजियों तथा महिष्यों सहित अगस्त्य ने भी राम का सत्कार करते हथे कहा: 'पाक्यासन, प्रत्वर इन्द्र, शरभञ्ज मृति के पवित्र आश्रम पर आये थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिये महादि ने विशेष उपाय करके आपनी पश्चवटी के इस प्रदेश में पहेंचाया या । आपने हम छोगो का एक बत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर दिया है । अब बडे-बडे ऋषि-मुनि दण्डकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्मय होकर धर्म का अनुष्ठान करेंगे।' ( ३ ३०, ३४-३७ )।" जगस्त्व द्वारा वानापि के वध का उल्लेख ( ३. ४३, ४२-४४ ) । "दक्षिण दिया के स्थानो का परिचय देने हुये मुपीय ने बानरों से वहा: 'तुम लोग मलवपर्यन ने शिक्तर पर वैठे, सूस के समान महान् तेज से समाप्त मुनियेष्ठ अवस्त्य का दर्शन करना और इसके याद उत प्रतप्तवित महात्मा से आजा लेकर बाहों से सेवित महानदी तासपत्री को वार बरना ।' ( ४. ४१, १५-१६ ) ।" महींप बगन्त्य ने समुद्र के भीतर एक

( 4 )

सुन्दर सुवर्णमय पर्वत की स्थापना की जो महेन्द्र गिरि के नाम से विख्यात है (४४१,२०)। "सुग्रीव ने अगदादि वानरों से कहा 'सुम्हें कुञ्जर नामक पर्वत दिखायी देगा जिसके ऊपर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित महाँप अगस्य का एक सुन्दर भवन है। अगस्त्य का वह दिल्य भवन सुवर्णमय तथा नार्ना प्रकार के रत्नो से निभूषित है। उसका निस्तार एक योजन तथा रैंचाई दस योजन है।' ( ४ ४१, ३४-३५ )।" 'ताराञ्जदादिसहित प्लवग पवनात्मज', (४ ४४, ५)। 'अमस्त्याचरितामाशा दक्षिणा हरियूथप ', (४ ४५, ६)। "रावण के साथ युद्ध करते हुये जब श्रीराम थके और चिन्तित थे तब अगस्य ने उन्ह 'अ दित्य हृदय' नामय स्नोत्र बताया जिसके जप से रात्रुओ पर विजय प्राप्त ही सक्ती थी। अगस्त्य ने श्रीराम से कहा कि वे रावण के साथ ग्रुद्ध करने के पूर्व तीन बार इस स्तोत्र का जप करें। (६ १०५, १-२७)।" "श्री राम ने सीता से कहा 'जिस प्रकार तपस्या से भावित अन्त करणवाले महर्पि अगस्त्य ने दक्षिण दिशा पर विजय प्रति की बी, उसी प्रकार मैंने भी रावण को बिजित किया' (६ ११५,१४)।" राक्षको का सहार करने के पश्चात जब श्रीराम ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया तो अनेक महर्षियो सहित अगस्त्य भी राम का अभिनन्दन करने के लिये शयोध्या आये (७ १,३)। उस समय मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने राम को लपने जागमन की सूचना देने के लिये द्वारपाल को भाजा दी जिसका द्वारपाल ने पालन किया (६ १,८-९)। राम ने अगस्त्य से इन्द्रजित् के जीवन-वृत्तान्त का वर्णन करने का आग्रह किया (७ १, २९-३६) । अगस्त्य ने इन्द्रजिन् का युत्तान्त सुनाना आरम्भ किया ( ७, २,१ )। 'कूम्भयोनिमहातेजा', (७२,१)। 'तन शिर कम्प्यित्वा वेताप्रिसमविष्रहम्। त्तमगहरय मृहृह ट्वा स्मयमानीऽस्यभावत ॥', (७ ४, २) । मृतिवर विश्रवा के पूर्वभी लका में राक्षसों के निवास के सम्बन्ध में श्रीराम ने अगुस्य से प्रश्न किया (७ ४,१~७)। राम के इस प्रश्न के उत्तर में अवस्त्य ने लंका में बसने वाले बारम्भिक राक्षस वरा का वर्णन किया (७ ४,८)। राम के पूछने पर अगस्त्य ने रावण इत्यादि की सपस्या सथा वर-प्राप्ति का वर्णन विया (७१०, २-४९)। अगस्तम ने राम से भूपंणला तथा रावण आदि तीनो भाताओं के विवाह, और मेपनाद के जन्म ना वर्णन किया (७ १२)। इन्होंने राम से रावण द्वारा बनवाये शयनागार में बूम्भक्यों के सोते, रावण में अत्याचार, मुवेर द्वारा दून भेजनर गवण को समझाने, तथा कृषित रावण ह्वारा उस दून के वध का बर्णन किया (७ १३)। इन्होंने राम है रावण द्वारा गक्षो पर आक्रमण तथा यक्षो की परावय का वर्णन किया (७ १४)। इन्होंने मणिमद्र तथा बुचेर की पराजय और रावण द्वारा पुष्पक विमान के अपहरण

अगस्य ]

मा वर्णन विया (७१५) । इन्होंने नन्दीश्वर द्वारा रावण को शाप, भगवान दाकर द्वारा रावण के मान-भग तथा उनसे चन्द्रहास नामक खड़ग की प्राप्ति मा वर्णन निया ( ७ १६ ) १-इन्होंने रावण से विन्स्तृत ब्रह्मविकन्या वेदवती वे राज्य को शाप देकर अग्नि मे प्रवेश करने और दूसरे जन्म मे सीना के रूप मे प्रादुर्भृत होते या वर्णन किया (७ १७)। इन्होंने रावण द्वारा मस्त की पराजय तथा इन्द्र आदि देवताओ द्वारा मयूर आदि पक्षियो को वरदान देने या वर्णन किया (७ १८)। इन्होने रावण द्वारा अनरण्य के दध सुधा जनके द्वारा शवण को नाप देने का वर्णन किया ( ७ १९ )। इन्होंने नारद जी द्वारा रावण का भगताने, उनके बहुने से रावण ने युद्धार्य यमलोक जाने, तथा नारद द्वारा इस युद्ध क सम्बन्ध में विचार करने का वर्णन किया ( ७ २० )। इन्होने रावण हारा समलोक पर काक्सण तथा समराज के सैनिकों के सहार का वर्णन किया ( अ २१ ) । इन्होंने यमराज और रावण के पुद्ध, यम द्वारा शवण के बध में लिये उठाये कास्टरण्ड की बह्या के आग्रह पर लीटा लेने तथा विजयी शवण के समलोव से प्रस्थान करने का वर्णन किया ( ७ २२ ) । इन्होंने रावण द्वारा निवातस्वचो से भैत्री, वाल्वेयो के वध तथा बरुण पुत्रों की पराजय नव वर्णन क्या। (७ २३)। 'आक्यपिति रामस्य रक्मणश्याववीन् तदा । अवस्रववचन श्रुत्वा वानरा गश्यसास्तदाः।. (७३०, ५१)।', 'अगस्त्य त्ववचीद् राम सत्वमेतच्छूत च मे', (७ ३०, ५३)। "शीराम ने मृति श्रेष्ठ अगस्य की प्रणाम करके पूछा 'जब रावण पृथ्वी पर विजय बरता हुआ भूम रहा चा तब क्या यहाँ कोई भी ऐसा बीर नहीं था जो उसे पराजित करता ?' इसके उत्तर में अगस्य ने रावण द्वारा महिष्मती-पूरी म जाने और बढ़ी के राजा अर्जन को न पाकर मन्त्रियो-शहित विकायगिरि के ममीप नमदा म स्तान करने भगवान शिप की आरायना करने का वर्णन विदाः (७ ३१)।" राम के पूछने पर अगस्त्य ने हनुकान की उत्पत्ति. बीनवायस्था म ही उनके मुर्व, राह, और ऐरावन पर आत्रमण करने, इन्द्र के क्या में प्रहार से मुल्टिन होने, बायु के कोप से ससार के प्राणियों के कुछ तथा बाउँ वा प्रसन्न वरन के लिये देवनाओं महित बह्या डारा उनके पास जान भादि वा वर्णन किया ( ७ ३५ )। "अगस्य द्वारा विभिन्न क्याओं को मृतकर श्रीराम, स्थमन, बानर तथा राजम आदि अध्यन्त विस्मित हुये। तमात्रवात् अन्तरय न थीराम म विदा साँगी । श्रीराम न भी अगर प आदि म्लियों में विस्तार आने रहने का निवेदन करने हुवे उन्हें विदा किया ( ७ १६, ५२-५४ ६० )।" 'ल्डमण के पूछन पर बीराच में महाँव वनिष्ठ के तारीर पहण से सम्बद्ध वया का वर्षन करते हुने कहा : "महामना सिन और

वरण के तेज से युक्त कुम्म से दो तेजस्वी बाह्मण प्रकट हुये जी ऋषिमों मे श्रेंप्ड थे । सर्वप्रथम उस कूम्म से महर्षि मगवान् अगस्तव उत्पन्त हुये और मित्र से यह कहकर कि वे उनके ( मित्र के ) पूत्र नहीं हैं, वहां से अन्यत्र चले गये।' ( ७ ५७, ४-५ )।" "श्रीराम द्वारा शम्बूक ना वध कर दिये जाने पर देवताओं न उनकी प्रशंसा की । तदुपरान्त श्रीराम अगस्त्य मुनि के आध्म पर गमें (७ ७६, १६)।" देवताओं सहित श्रीराम को अपने आश्रम पर आया देखकर अगस्त्य ने उन सदका सस्कार किया ( 🗷 ७६, २१ २३ २५ ) और ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर देने के लिये राम को घन्यवाद दिया (७ ७६, २७)। श्रीराम के यह पूछने पर कि क्षत्रिय ब्राह्मण द्वारा दिये गये दान को कैसे ग्रहण कर सकता है, अगस्त्य ने सत्ययुग की एक कथा का वर्णन किया (७ ७६, ३६-४५)। "श्रीराम ॥ अगस्त्य द्वारा दिवे उस सूर्य के समान दीप्तिमान, दि॰य, विचित्र और उत्तेष आभूषण की ग्रहण करते हुये अगस्त्य से यह जानना चाहा कि उन्होंने ( कगस्त्य ने ) उसे किस प्रकार प्राप्त किया। राम की उत्तर देते हुये अगस्त्यजी ने त्रेतायुग में एक स्वर्गीय पुरुप द्वारा शवभक्षण करने का प्रसग सुनाया ।"(७ ७७, १-२०)। राजा धवेत के दु खद बुतानी (७ ७८, १-२५) को सनकर अगस्य अत्यन्त इविस हमें और उनका दान प्रहुण करके उनके स्वगं का मार्ग प्रशस्त किया (७.७८, २६-२९)। राम के आग्रह पर अगस्त्य ने राजा दण्ड की कथा का वर्णन किया (७ ७९)। 'एतदाख्याय रामाय महर्षि कुल्भसम्भव । अस्यामेबापर वाक्य क्यायामुपर्च-कमे ।।', ( ७ ८०, १ ) । सन्ध्या होने पर अगस्त्य ने श्रीराम से सन्ध्यीपासना करने के लिये कहा (७.८१, २१-२२)। अवस्त्य को 'धमनेत्र' कहा गया है ( ७, ८२,८)। राम के निवेदन करने पर अगस्य ने उन्हे विदा होने की अनुमति दी और श्रीराम ने विदा होते हुने सत्वशील नहाँप अगस्त की प्रणाम किया (७ ८२, ५-१४)।

ख्रगहरूप-झातां का निवासस्थान मुतीशन के आध्यम स चार योजन दक्षिण में स्थित चा (३ ११, ३७)। राम ने इनके आध्यम का वर्णन किया (३ ११,४७५३)। जमस्वाध्यम नी और जाते हुए धीराम इत्यादि ने इनके आध्यम पर भी एन रामि ज्यातीन वी और दूसरे दिन प्रान नाल इनकी अनुमनि से आस्त्याध्यम नी और प्रन्तान निया (७ ११,६९-७३)।

ऋतिन — बह्या वी इच्छा से इन्होंने नील को जलफ़ किया (११७,१३)। जब बिल ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया तर वे बिल्मू की सेवा म उपस्थित हुमें (१२९,६)। देवताओं के निवेदन करने पर इन्होंने महादेव के तैन को अपने भीकर रख खिया (१३६,१८)। जब महादेव तपस्या कर रहे थे,

अग्नि

उस समय इन्द्र और अग्नि बादि सम्पूर्ण देवता अपने छिये सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा के समीप गये और उन्हें प्रणाम करके अपना मनौरय कहा (१३७,१-२)। ब्रह्माने कहा कि शंकर के तेज को उमाकी वडी बहुत आकाशगगा के गर्भ में स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र की जन्म देंगे जो देवताओं का समर्थ सेनापति होगा (१.३७,७)। ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर सम्पूर्ण देवताओं ने अमिनदेव को पुत्र छत्यन्त करने के कार्य पर नियुक्त और उनमें रुद्र के महान तेज को गया में स्थापित करने का निवेदन किया (१ ३७, १०-११: 'हुताशन') । देवताओ को अपनी सहमति देने के परचान अपन (पायक) ने गुगा के निकट आकर उनसे गर्भ धारण करने के लिये कहा (१.३७,१२)। "अग्निकी बात सुनकर गगा ने दिव्य रूप घारण कर लिया। उस रूप की महिमा को देखकर अग्नि ने गङ्का को एव ओर से उस रद तेज द्वारा अभिधिक्त कर दिया जिससे गङ्गा के स्रोत उससे परिपण हो गर्थ (१. ३७, १३-१४)।" तहपरान्त गंगा ने तेज को धारण करने में अगिन से अपनी असमर्थता प्रकट की, किन्सु अग्नि के परामर्श से उस नर्भ की हिमवानु पर्वत के पार्श्व भाग में स्थापित कर दिया (१. ३७, १५-१६ : सर्वदेव हुताबन )। अन्ति सहित समन्त देवताओं ने मिल कर महातेजस्वी स्कन्द का देवसेनापति के पद पर अभियेक विया (१.३७,३०)। अण्डकोप से रहित होकर इन्द्र अत्यन्त भयभीत हो गये और उसे पुन प्राप्त कराने के लिये उन्होंने अग्नि आदि देवताओं से प्रार्थना की (१ ४९, १)। इन्द्र का वचन सुनकर महतो सहित अपन कादि समस्त देवना पितृदेवो के पास गर्व (१. ४९, ५)। जब विश्वामित्र वसिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने के लिये उद्यत हुये तब अग्नि अश्व अत्यन्त भयभीत हो गये (१ ५६,१४)। राम के वनवास-गमन के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने अनि का आवाहन किया था (२२५,२४)। जब माण्डकींग ने एक जलाश्चम मे स्हकर नेवल बायू ना थाहार वनते हुये दस सहस्र वची तक तीव तपस्या की सो अग्नि बादि समस्त देवता मस्यन्त व्यक्ति हो उठे और उनकी तपस्या में विष्त डालने के लिये पीच अप्तराओं को भेजा (३ ११, १३-१५)। श्रीराम ने अगस्त्याक्षम मे स्पित अग्नि के मन्दिर को देखा (३ १२,१७)। राम के दून के रूप के हनुमान के उपस्थित होने पर तक वितक करती हुई सीता ने अन्य देवनाओ सहित लिंग को भी नमस्वार किया (५ ३२,१४)। हनुमान् की रक्षा करने के िये सीना ने अप्निका बाबाहन किया (५.५३,२५-२८)। अप्नि (पृरणवरसँत्) ने त्रयन नामक बानर यूचपति को एक गत्धव-कन्या से उत्पन्न हिया था ( ६ २७,२० )। सीना की अग्नि-मरीक्षा के समय अग्निदेव सीना का गोद मे

( १२ ) [ १. अङ्गद

लेकर चिता से उत्पर उठे और राम को समियत करते हुये उनकी पित्रता को प्रमाणित किया, जिवके परचात् राम ने सीता को सहद स्वीकार कर लिया (६ १८,११-१०)। 'अप्रवीत् सु तवा राम साली लोकस्य पाक । एमा ते राम वैदेही पापमस्या न निवर्त ॥', (६ ११८,५)। उवणासुर का वध (७ ६९,३६) कर देने पर वर देने के लिये खानदेव घानुक ने सम्मुल उपस्थित हुये (७ ७०,१-३), और वर देने के बाद ही अताधीन हो गर्य (७ ७०,१-७)। शस्त्रक का वध कर देने पर आनि ने राम को धम्यवाद विया (७ ७६,५-६)। शुम्रुक का वध कर देने के पश्चान् इन्द्र जब प्रहा-हुरवा के भय से भाग गये तव अगिन सादि देवता विष्णु की स्तुति करने लये (७ ७६,५-१७)।

अभिन-केल्च, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम के साथ युद्ध करने के जिमे रावण के बरवार में अबन बान्त्रों सहिन सन्नद्ध होकर उपस्पित या (६९,२)। इसने श्रीराम के साथ युद्ध किया (६ ४३,११)। श्रीराम ने

इस दूधर्प राक्षस का वध किया ( ६ ४३, २६-२७ )।

अग्नि-केतु ]

अनित-पर्यं, सुदर्शन का पुत्र और बीझन का पिता था (१ ७०, ४० ४१)।

आह, एकं देश का नाम है जिस पर रोमपाद का कासन था (१९,८)। यह अधकर अनाइष्टिसे यसित हुआ था (१९,९)। महादेव के कोद से दाय कन्दर्य ने हसी स्थान पर अवने सारीर (अगो) का राया किया था, जिसके कारण ही इसका 'अङ्क' नाम पड़ा (१९६१०-१४)। कंकेग्री का कीय शान्त करने के लिये राजा दशरय ने अङ्कादि देशों की किसी भी वस्तु की प्रस्तुत करने के लिये राजा दशरय ने अङ्कादि देशों की किसी सी वस्तु की प्रस्तुत करने के लिये विकत को इस देश में भी जाने के लिये कहा (४ ४०,२२)।

विहाय पुत्र प्रियचारुवेगम् ॥', (४ २०, २४) । वालिन् ने सुग्रीव से अङ्गद की रक्षा करने के लिये कहा (४ २२,८-१५)। 'सुन्नोबस्य तुल्यपराकम । तेजस्वी तरुणोऽङ्गद ॥', (४ २२, ११–१२)।' मृत्यु शस्या पर पडे वालिन् ने इनसे सुद्रीय की आज्ञा का पालन करते रहने के लिये कहा (४ २२,२०-२३)। माता के कहने पर इन्होंने अपने मृत पिता का बार बार नाम लेते हुये चरण-स्पर्श किया (४ २३ २२-२५) : 'सुत सुलभ्य सुजन सुवश्य कुतस्तु पुत्र सहशोऽजुदेन । न चापि विद्येत स बीर देशो यस्मिन् भवेत् सोदरसिनिन्छ ॥ संबाद्धारी बीरबरो न जीवेज्जीवेत माना परिषालनार्थम । विना तु पुत्र परिता-पदीना सा नैव जीवेदिति निश्चित में ॥', (४ २४, २०-२१)। बालिन् की मृत्यु के बाद श्रीराम ने अज़ूद की सालवना दी और अज़ूद ने वालिन का वाह सस्कार किया (४ २५, १ १३ १५ १६ २८ ३३ ४९.५२)। 'वृत्तको वृत्तसम्प्रमुद्रारवल विकमम्। इममप्यञ्जद वीर यीवराज्येऽभियेचय॥', (४ २६, १२)। 'श्येष्ठस्य हि मुतो ज्येष्ठ सहस्रो विकमेण च । अञ्जदोऽयमदीनात्मा यौबराज्यस्य भाजनम् ॥, (४ २६, १३)। राम की आजा से सुप्रीव ने अञ्जद को युवराज वे पद पर अभिषिक्त किया (४ २६,३८)। सहमण को कोध में भरे अपने और आते देखकर यह चवरागय (४ ३१,३१)। रूथमण के आदेश पर शीझतापूबक सुप्रीय को उनके आययन का समाचार देने के ल्यि गये ( Y ३१, ३२ - ३५)। 'लक्ष्मण की कठोर वाणी से अज़द के मन मे अत्यन्त घनराहट हुई। उनके मुख पर अत्यत्त दीनता छ। गई। अत इन देगशाली कुमार ने वहाँ से निकल कर सबग्रथम वानरराज सुग्रीय के तथा उसके बाद तारा और राम के चरणों में प्रणाम किया (४ ३१, ३६-३७)।" स्दमण ने राजमान पर स्थित अङ्गद का रमणीय भवन देखा (४ ३३, ९) । अपने पिता के समान ही पराक्रमी युवराज अङ्गद एक सहस्र पद्म और सौ सकू थानर सेना लेकर सुग्रीव के पास आये (४ ३९, २९-३०)। सीता की स्रोज के लिये सुरीय ने अज़द आदि को दक्षिण दिशा की ओर भेजा (४ ४५ ६)। अबुद के साथ हनुमान ने दक्षिण दिशा की और प्रस्थान किया (४४८,१)। अद्भद्धादि वानरी ने विच्य पर्वत पर सीता की निष्फल खोज की (४ ४८, २-६)। एक ऐसे क्षेत्र मे, जहाँ न वृत्त थे और न जल, इन्होंने एक बलवान असूर भा वध किया (४ ४८ ७-२३)। 'अधाञ्जदस्तदा सर्वीन् वानरमिदम-बबीत । परिथान्तो महाप्राज समाश्वास्य सर्विच ॥', (४ ४९, १)। इ होने अपने साथ के निरुत्साहित और शान्त वानरों से सुग्रीव तथा राम के भय से एक बार पून दक्षिण दिशा में सीता बो बूँड़ने के लिये कहा (४ ४९,१-१०) अत्यात थात हो जाने तक इन छोगो ने विष्य क्षेत्र के बनी तथा रजन १. अहद् ]

पर्यंत पर एक झार पुन. सीताकी विष्फल खोज की (४.४९,१५–२३)। विन्ह्य क्षेत्र में सीता को ढुँढते हुमें चल की खोज में इन्होंने ऋस-बिल नामक गुफा मे प्रदेश किया ( ४. ५०, १-८ ) । 'स तु सिहबुगस्कन्थ. पीनायत-भूज कपि । युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदोवावयमद्भवीत् ॥ (४.५२,७)। ऋक्ष-विल से याहर काते समय जब इन्होंने देखा कि सीता को दूँढने की मुप्रीव डारा विश्वदित अविध समाप्त हो गई तब सागर वट पर निराहार रहकर अपना प्राण स्याग देने का निश्चय किया नयीकि असफल लौटने पर सुग्रीव इन्हे कदाचित ही समा करते (४.५३, ७-१९)। 'बुद्धा हाष्ट्राञ्जयायुक्त बतुर्बेलसमन्वितम्। चतुर्दशगुणं मेने हनूमान् वालिन सुतम् ॥ आपूर्यमाण शक्तव्य तेजीवलपरा-कमै । द्याशन गुवलपक्षादी वर्धमानमिव श्रिया ॥ वृहस्पतिसमं बुद्धपा विकमे सहरा नितु । शुध्यमाण तारस्य शुक्त्येव पुरंदरम्॥', (४.५४, २०४)। सुप्रीव के दीपी का उल्लेख करते हुये अपने साथियों सहित शरहीने निराहार रहकर प्राण दे देने का निश्चय किया (४. ५५, १∽२३)। सम्पाति को अपनी और आता देलकर आमरण अनदान कर रहे वानरी सहित अद्भद ने अपने दुर्माग्य को कोसते हुए जटायु की रामभक्ति का उल्लेख निया (४५६,६-१६)। सम्पाति के पूछने पर इन्होने अपना परिचय देते हुये जटायुकी मृत्युका समाचार तथा बानरो के आधरण उपवास का कारण बताया (४. ५७, ४-१९)। परम बुढिमान् युवराज अञ्चद ने सम्पाति से रावण के निवासस्थान का पता पूछा (४. ५८, ८-१०)। गर्जन करते हुवे महासागर को देखते ही समस्त वानर-तेना को विधाद-प्रस्त देखकर अञ्चव ने उन्हे प्रीत्साहित करने का प्रयास किया (४. ६४, ८-१०)। "बुसरे दिन अञ्चद ने वानरी के साथ पुन परामर्थ करने के पक्वात् इस प्रकार कहा: 'तुम छोयो मे बीन ऐसा महातेजस्थी बीर है जो इस समुद्र को छाँय कर शतुद्रमन सुग्रीय की सत्यप्रतिश बनायेगा ? कीन इस समुद्र को लॉब कर इन समस्त यूवपति बानरो की महान् भव से मुक्त कर देगा ? जिसने यह सामध्ये हो वह बागे बाकर बीझ ही हम सवनी परम पितत्र अभय-दान दे।'(४. ६४, ११-१९)।" अञ्जद ना समन सुनकर जन सब भूग रहे तो उन्होंने उनसे पुनः बोलने के लिये नहां (४.६४,२०-२२)। अङ्गद की बात सुनगर सभी बानर अपनी-प्रपनी दास्ति मा परिचय देने लगे (४, ६५,१)। स्वयं बहुद ने बताया कि वे उस महासागर की सी योजन की विशाल दूरी की लीवने से समर्थ हैं किन्तु लीट मी सक्यें मा नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते ( ४. ६५, १८-१९ )। 'सरपवित्रम' परन्तप.', (४.६५,२६)। जाम्बनान ने वहा कि यहले अजूद को स्वयं समुद्र 💶 छाटुन 🗉 कर अपने क्षेत्रकों से से ही किसी को इस कार्य के लिए

नियुक्त बरना चाहिये (४ ६५ २०-२७)। जाम्बवान की बात सुनकर कहा 'यदि में नही जाऊ गा, और दूसरा कोई भी जाने को वैयार न होगा तव हम लोगो को पुत्र मरणान्त उपवास ही करना होगा, क्योंकि सीता का पता लगाये विना हम घर नहीं लौट सकते।'(४६५,२८-३२)। हनमान • वे रखू। से सब्झल छीट आने पर इन्होने उनकी अत्यन्त प्रशासा की ( ५ ५७,४४-४८ )। तत्पश्चात् समस्त बन्नरो सहित अङ्गद सीना के दशन का समाचार सुनने के लिये महेन्द्रपर्वत पर हनुमान् को चारो और से घेर कर बैंड गवे ( ५ ५७, ६९-५३ )। हनुमान् का बचन ( ५ ५९, १-३० ) सुनन के पश्चात् अङ्गद ने राम और सुन्नीव को सुचित किये जिना ही समस्त राक्षसो को मार कर सीता को पुक्त करा लेने का प्रस्ताव किया (५ ६०,१-१३)। जाम्बदान के प्रस्ताव ( ५ ६०, १४-२०) को मानकर अङ्गद धर लीटने के लिये तैयार हो गये ( ५ ६१, १-२ )। हर्ष से भरे समस्त वानरो ने जब मध-बन म मदापान की इच्छा प्रकट की तो अञ्जय ने उन्हें स्वीवृति प्रदान की (५ ६१, ११-१२)। ते निस्षा चुमारेण बीमता बालि सुनुना। हरय समयदान्त बुमान् मधुकराकुलान् ॥', ( ५ ६१, १३ )। वानरो की इच्छानुसार मध्यान करने की अनुसति दे दी ( ५ ६२, २-४ )। दिधमुख से सुप्रीय का समाचार ( ५ ६४, १-१२ ) सनकर अङ्गद ने तत्थाल ही सुपीय के पास लीटने का प्रस्ताव किया ( ५ ६४, १२-१७ )। सभी वानरो ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया (५ ६४, १८-२२)। अङ्गद बाकाश मार्गसे सुग्रीव के पास आये. तथा अप वानरों ने भी उनका अनुगमन किया (५ ६४, २३ २६)। वानरी सहित सुग्रीव के पास जाकर बङ्गद ने शोराम तथा मुग्रीव के चरणों म प्रणाम हिया (५ ६४, ४०∼४१)। छद्धा विजय के लिये दक्षिण यात्रा करते समय अक्षद लक्ष्मण को अपने बन्धो पर बैठा कर चले (६ ४,१९)। श्रीराम के पूछने पर (६ १७, ३१-३३) अञ्जद ने परामर्खे दिया कि विभीषण को अञ्चीनार वस्ते ने पूर्व उसका भली प्रकार परीक्षण कर लेना चाहिये (६१७,३८-४२)। मृत को इत नहीं बरने एक गुप्तचर जानकर सञ्जद ने छने बन्दी बना लेने का प्रस्ताव किया (६ २०, २९-३०)। राम की माज से अपूर विशाल वानरी सेना के हृदय ( उरिव ) के स्थान पर स्थित हुये (६ २४,१४)। 'विरिधः द्वापतीनारा पद्मकञ्जलकसनिमः', (६ २६,१५)। अद्भद को इन्द्र का नाती कहा गया है ('नप्तायत्रस्य दुर्घयों बलवान द्वरो पुता', ६ ३०, २५)। श्रीराम ने नहां कि विद्याल बाहिनी को सपुक्त कर वालिकुमार अञ्चद दक्षिण द्वार की रक्षा करनेवासे बहापास्व और महोदर के मृद्ध का सञ्चालन करें (६ ३७, २७)। राम की बाजा का पालन

( 35 ) ি ৭. সমুস্ करने के लिये अञ्जद एक ही मृहतं में परकोटे को लीघ कर रावण के राज-

१. अहदी

भवन मे जा पहुँचे और अपना परिचय देने के पश्चात् रामचन्द्रजी की नहीं हुई समस्त बातें ज्यो की त्यो सुना दी (६. ४१, ७३–८१) । 'ब्राहयामास तारेय स्वयमात्मानानमत्मवान् । बल दर्शयतुं चीरो यातुधानगणे तदा ॥', (६ ४१, ८५) । रोप से मरे रावण के बचन (६ ४१, ८२-८३) को मुनकर ' अज़द ने अपने को राक्षसों से पकडवा दिया; किन्तु जब राक्षसों ने इन्हें बन्दी बना लिया तब ये उन सब राक्षसी की लिये-दिये ही उत्पर उछते और रावण के भवन के शिखर को भड़ा करते हुये आकाश मार्थ से अपने शिविर में लौट आबे (६. ४१, ८४-९१)। वालि-पुत्र अङ्गद के साथ महातेजस्त्री राक्षस इन्द्रजित् उसी प्रकार युद्ध करने लगा जिस प्रकार विनेत्रधारी महादेव के साथ अन्धकासुर ने युद्ध किया था (६. ४३, ६) । अञ्जद ने अपनी गदा से इन्द्रिनि र के रथ को चूर-चूर कर डाला (६, ४३, १८-१९)। इन्द्रजित् के रम और सार्थि की बिनपू करके उसे रथ से नीचे उतार देने के इनके परात्रम की देवो और ऋषियो ने अत्यन्त सराहना की (६ ४४,२८–३०)। श्रीराम की आजा से (६.४५,१-३) ये इन्द्रजित् का पता लगाने के लिये गये किन्तु इन्द्रजित् ने इन्हे रोक दिया (६४५,४-५)। राम और रुदमण को मूब्टित देलकर अग्य बानरो आदि के साथ अञ्चद भी शोक करने छते (६. ४६, ३)। इन्द्रजित् ने अञ्जद की आहत कर दिया। (६,४६,२१)। इन्होंने सतर्कनापूर्वक बानररोना की रक्षा की (६ ४७,२)। सुग्रीव के पूछने पर (६.५०,१) मञ्जद ने बताया कि श्रीराम और लक्ष्मण की दशा को देखकर ही वानरसेना ने पलायन किया (६. ५०, २-३)। यह देशकर कि वदार्टस्ट के नेतृत्व मे राधस बातर सेना को बस्त कर रहे हैं, अञ्जब ने भी राक्षसों का कम करना आरम्भ किया (६. ५३, २७-३२)। बचार्बस्ट्र के द्वारा वातर-सेना वो पराजित होता देलकर अङ्गद ने वध्यद्रप्ट के साथ घोर युद्ध किया जिसमे इन्होंने उसकी रयदिहीत करके विभिन्न आयुधो से बस समय तक युद्ध किया जब तक उसका वस नहीं कर दिया (६. ५४, १६-२७)। अञ्चर ने मुस्महनु का वध विमा (६. ५८, २३) । राम की बाज्ञा से अञ्चय बादि परंततितिक लिये हुये छन्द्रा के द्वार वर कट गये (६. ६१, ३८) । कृत्मवर्ण को देखकर वानर रोना जब भवभीन हो गई ( ६-६६,३ ) तब बाह्नद ने एक उत्माहवर्षन भावण बरके वानरों मे पुत शाहम का सचार शिया (इ. इइ, ४-- )। बानर-गेना मो पलायन करना देखकर अङ्गद ने एक बार पुन उत्माहवर्षक यथन से वानरों को रोका ( ६. ६६, १८-३२ )। कुम्मवर्ण के साथ युद्ध करते हुये अप्रद ने उसे मुख्यिन विया विन्तु अन्त में भूत्मवर्ण के प्रहार से स्वय भी

मूब्छित हो गये (६६७,४२–४९) । मुग्रीव की आजा (६६९,८१–८२) ना पालन करते हुये नरान्तक नामक राक्षस के साथ युद्ध करके उसके अक्ष सहित उसका वध कर दिया (६ ६९,८३—१४)। नरान्तक का बध कर देने पर देवताओं ने इनकी सराहना की जिससे ये पुन युद्ध के लिये हुयं तथा उत्साह से भर गये (६ ६९, ९५-९६)। देवान्तक, प्रिशिश और महोदर नामक राक्षमो ने एक साथ ही इन पर आक्रमण किया (६ ७०, (-४)। इन राक्षसो के विरुद्ध इन्होने वीरतापूर्वक युद्ध किया, किन्तु अन्त मे नील और हुनुमान भी दनकी सहायता के लिये आ गये (६ ७०, ५-२०)। इन्द्रजित् ने इन्हें आहुन किया (६ ७३,४५)। कम्पन के साथ युद्ध करते हये इन्होंने उसका दब कर दिया (६ ७६, १-३)। शीलिताक्ष के साथ युद्ध करते हुये इन्होने उसके धनुष आदि को तोड दिया और उसके बाद उसी का खद्ध छीन कर उसे गम्भीर रूप से आहत क्या (६ ७६, ४-१०)। प्रजङ्घ, यूपाक्ष, और शोणिताक्ष आदि राक्षसी से अकेले ही युद्ध किया (६ ७६ १४-१५)। यद में प्रजङ्ग का वध किया (६ ७६ १०-२७)। कुम्म के साथ युद्ध किया जिसमे स्वय बुरी तरह आहत ही गये (६ ७६,-४६-४४)। इन्द्रजित् के विरुद्ध युद्ध में इन्होन लक्ष्मण की सहयता की (६ प्र४, ३४)। जब बानर सेना पराजित हो रही थी तब इन्होने महापाइबं नामक राक्षस के साथ युद्ध करके उसका वथ किया (६ ९६, १-२२)। दावण की मृत्यु हो जाने पर राम का अभिवादन किया (६, १० म, ६३ )। अपने राज्यामियेक वे समय श्रीराम ने अङ्गद को दी रतन-जटिल अञ्जद (बाजुबन्द) भेंट किये (६ १२८, ७७)। थीराम ने हनुमान् और अङ्गद को अपने गोद मे बैठाकर सुग्रीव से इनकी प्रशासाकी (७ ३९,१६-१९)। सुप्रीय ने श्रीराम को बताया कि वे किष्किन्धा में अङ्गद का राज्याभिषेक करके आये हैं (७ १०६, २३)।

२. अझून्, रुक्षमण के पुत्र का नाम है। 'इभी कुमारी सीमित्रे तय धर्म-विदारदी। अञ्जयक्षकरुकेनुक्य राज्यार्थे स्टब्सियमी ॥', (७ १०२, २)। इन्हें नाहस्य का राजा बनाया गया (७ १०२, ५-७ ११-१३)।

श्रद्भदीया, कारपय नामक प्रदेश की राजधानी का नाम है अहाँ कहनमू-पुत्र अक्षुद का शासन था। इसे श्रीराम ने अक्षुद के लिये बसाया या (७ १०२, द-१३)।

अद्भ-लेपा, पश्चिम दिशा में स्थित एक नगर का नाम है जहाँ सीता को ढूंदने के लिये मुग्रीय ने सुपेण इत्यादि जो भेता या (४ ४२, १४)।

श्रद्धारक, दक्षिण समुद्र में निवास करने वाली (एक राझसी का नाम २ वा० को० है जो छाया पकड कर प्राणियों की खीच लेती थी (४.४१,२६)।

अङ्गिरस ]

श्रद्धिरस, एक प्रजापति का नाम है जो पूलन्त्य के बाद हुये थे (३. १४, **=** )। इनके वंशजों ने अपने आध्यम में विघ्न उत्पन्न करने पर हुनुमान् को शाप दिया था (७. ३६, ३२-३४)। राजा निमि ने इन्हें अपने यज्ञ-मत्र मे आमन्त्रित किया था ( ७. ५५, ९ )।

द्याल, नाभाग के पुत्र और दशरय के पिता का नाम है (१. ७०, ४३)। भ्रायक्रतन, एक पर्वत का नाम है जहाँ निवास करने वाले बानशे की

आमन्त्रित करने के लिये सुग्रीय ने हनुमान को आदेश दिया: इस पर्वत पर रहने वाले वानर काजल और मेच के समान काले थे (४. ५७, ५) । सुपीव की आजा पा कर यहाँ से तीन करोड़ बानर आये ( ४, ३७, २० )।

२. श्रद्धजन, एक हाथी का नाम है ( ७. ३१, ३६ )।

द्याञ्जला, कपियोनि में अवतीर्ण पुष्टिजकस्यला नामक अप्तारा का नाम है: 'अप्सराज्यस्ता श्रेष्ठा विख्याता पुञ्जिकस्यला । अञ्जनिति परिस्याता पत्नी केसरिंगी हरे: ।। विस्याता 'त्रिप लोकेप रूपेणाप्रतिमा भूपि ।,' ( ४. ६६ च-९ ) । "पुञ्जिबस्थाला नाम से विरयात समस्त अप्सराओं में अप्रगण्य थी । एक समय शावया यह कवियोति वे अवतीय हुई। उस समय यह वातरराज महामनश्वी कुञ्जर की पूत्री हुई और इच्छानुसार रूप धारण कर सहती थी। इस अतल पर इसके रूप की समानता करने वाली अन्य कोई हत्री नहीं थी। इसी का नाम अञ्जना पड़ा और यह बानरराज केसरी की परनी हुई। एक दिन जब यह गानबी स्त्री का शरीर धारण करके पर्यन शियर पर विचरण कर रही थी तब बायु देवता ने इसके प्रस्त्र का हरण कर लिया और अभ्यक्त रूप से इसका आलिजान करते हुये इसके साथ मानसिक संकर्प से समागम किया जिसके फलस्यरूप इसने एक गुफा में हनुमान की जन्म दिया ( ४. ६६, ६-२० )। बह्या के भवन की और जाने समय रावण ने इतके (पुष्टिमकस्यला के ) गाम बलास्कार किया (६, १३, ११-१२)। इस मलाखार करने के कारण इनने रावण को ज्ञाप दिया (६,६०, 21-22)1

श्रतिकाय, एक राशत वा नाम है जिनही काया अस्यन्त विशास भी और जो रायण के साथ युद्धमूचि में आया था: 'यश्मैय विश्व्यास्तमहेन्द्रकर्यो पन्थी रमस्योऽतिरयोऽतियोरः । विश्यारयंश्यापमनुस्यमानं भाग्नादिनायोऽति-विदुद्धकायः॥, (६. ५९, १६)। यह रावण वा पुत्र और बुस्मवर्णवा भनीजा या और दमीतिये बुरमवर्ण की मृत्यु पर शरयन्त बोकाकुल हो उठा (६.६८,७) । विधिश के शब्दों (६.६९,१-७) को सनकर गुरु-भूमि

मे जाने के लिये उद्यत हुआ (६ ६९,९)। इसे 'अकनुल्यवराक्रम, बीर, अन्तरिक्षगतः, मामाविशास्त्र , त्रिदश्चरपेन्न , समरदुर्मंद , सुबलसम्पन्न विस्तीर्ण-नीति, हभी न पराजित होनेवाला, अव्यवित्, युद्धविद्यारद, प्रवरविज्ञात, लब्धवरः, दायुप्रलादंन , मास्करतुल्यदर्धन , आदि विद्येषणी से सम्बोधित निया 🗸 गया है (६ ६९, १०-१४)। रावण की आज्ञा लेकर यह रावण पुत्र युद्ध-भूमि मे गया (६. ६९, १७-१९)। "राशसराज रावण का अला-त तेजस्वी पुत्र, अतिकाय, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था,। वह एक ऐसे उत्तम रंग पर आल्ड होकर युद्ध भूमि को ओर चला जो विविध प्रकार के आयुद्धों से युक्त या। उस रप पर वह थेव्छ निज्ञाचरी से विर कर बैठा हुआ। अध्यपाणि इन्द्र के समान शोभा पा रहा वा (६ ६९, २४--२८)।" 'जुकोर च महातेजा ब्रह्मदत्तवरी युधि । अतिकायोऽद्रिसकाको देवदानवदर्गहा ॥'. (६ ७१, ६)। जब इसके साथ के राक्षस युद्ध में मारे गये सब इसने कुषित होकर बानरों पर त्तीय आक्रमण विये जिल्ले बानर-सेना भाग खडी हुई (६ ७१,१-९)। यह एक ऐमे रथ पर बैठा था जिसमे एक सहस्र अश्व सम्रद्ध थे (६ ७१, १२)। इसका रथ विविध प्रकार के लायुधों से सुरक्षित या और यह स्वय अपने हाथ मे एक विशाल धनुष तथा अपने दोनो पाप्यों में बडेन्बडे लड्ड धारण किये हुमें या (६ ७१,१२-२४ इसे इन क्लोनों में 'रक्तकण्डपुण, धीर और महापर्वतस्तिम ' आदि विश्वेषणो से सम्बोधित क्या गया है )। 'तस्यासीद बीर्यवान् पुत्री रावणप्रतिमी बले । शृद्धसेवी श्रतवल सर्वास्त्रविदया यर ॥ अश्वपुष्ठे नागपृष्ठे लडगे धनुषि कर्षणे । भेदे साल्दे च दाने च नये मन्त्रे च समत ॥', (६ ७१, २६-२९)। यह बाग्यमालिन् से उत्पन्न रायण का पुत्र था (६ ७१, ३०)। इसने अपनी तपस्या से बहुता की इतना अधिक प्रसन निया नि उन्होंने इसे देवताओं और असुरों से अवध्य होने का वरदान देते हुये दिव्य नवच, तथा मूर्य के समान तेजस्वी रथ भी दिया (६ ७१, ३१--२२)। इसने इन्द्र और वरुण, तथा सैनडो अन्य देवताओं और दानयों की पराजित किया था (६ ७१, ३३-३४)। "अपनी धनुष की टकार करते हुये इसने वानर-सेना में प्रवेश कर के द्विविद, मैन्द, और कुभूद आदि औरों को पराजित विया और तदननार बहुकार युक्त वाणी में इस प्रकार बोला 'मैं यनुप और वाण लेकर रथ पर बैठा हूँ। किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने मा मेरा विचार नही है। जिसमे शक्ति, साहस, और उत्साह हो वह शीध्र यहाँ आकर मुझसे युद्ध वरे।' (६ ७१, ३७-४५)।" 'लक्ष्मण को अपने सम्मुख युद्ध के लिये जास्थित देख कर इसने जनसे व्यवपूर्वक इन प्रकार कहा 'मुमित्राकुमार । तुम अभी वालक हो, पराकथ में बुराल नहीं हो, अत लीट

जाओं। 'फिर भी जब लक्ष्मण नहीं हु2 तब उसने उन पर बाग-प्रहार मस्ने भी घमकी दी। (६. ७१, ४६ – ४६)।" इसने लक्ष्मण के साथ घोर गुढ किया किन्तु अन्त से लक्ष्मण ने इसका वध कर दिया (६. ७१, ६६ – ११०-११६)। यह देवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सुमाली के साथ युद∽पृप्ति से गया घा(७. २७, ३१)।

१. इसिन, एक व्याप का नाम है : बनवात के समय जब लक्ष्मण तथा सीता सहित श्रीराम इनके बायम पर पथारे तब इन्होन इन लोगों नो , अपने पुत्र की मीति स्नेहपूर्वक खपनाया, अपने आयम पर इन लोगों ने सरकार की इसम व्यवस्था की, लक्ष्मण और सीता को भी सरकारपूर्वक खपुर किया, और अपनी पत्नी अन्तुया से सीता को देख-देख करने के लिये कहा (२. १९७, ४-७)। इन्हें 'धर्मजः सर्वमूबहिते रत' और 'व्हिप्ततत्तम' नहा नाम है (२. १९७, ७ = )। अपनी पत्नी अनस्या को प्रविध्य प्रसंता करते हैं देख्ते हैं एवं ते का स्विध्य प्रसंता करते हैं देख्ते का साम के परिचय कराया और सीता से उनके यात आने के लिये कहा (२ ११७, ९-१३)। 'अति कुलपतियंव सूर्यवंदवानरोपम । अस्मिनदेशे महाक्षायों विरामों निहने भया ॥', (६. १२३, ५४)। अयोग्या लीटने पर शीराम न अभिनादन करने'वे लिये दाला दिया वे अपन व्यवस्था में साम में भी उपिथ्यत हुवे थे (७ १,३)। एक यक-स्वय दे राजा निमि ने अपने व्यवस्था का वाम वरने के लिये दाई बामन्तित किया या (७ १४,९)।

२. श्राधि, उत्तर दिया में निवास वरनेवाले एवं आहित का नाम है जी बिसाय्यादि म्युचियों के साथ राम का अभिवादन करने के लिये अयोध्या प्यारे थे (७. १, ४)।

द्यादिति, एक देवी ना नाम है जो इन्द्र (वक्तरांगि) नी माता थीं (११६,११)। मिद्धाश्रम का पूर्वकृतान मुनाने हुने विकाशिय ने धीराम ना बताया कि सर्शित क्वयर अपनी गर्ती स्विति ने साथ सहस्त दिख्य वर्षों ना यत सामा करते दम साथम गर प्यारे थे (१.१९.१०-११)। मगवार् क्लिपु स्निति ने गर्भ से ही प्रकट होक्ट सामन कम से विरोधन-कुमार बॉल ने पाग गये थे (१ २९.१९)। देवों वो डाका हो पुत्र कहा गया है (१.४५ ३०)। सन्हों ने विक्त सुन्त कर रहे डन्ड की गयाला के लिये राशों महुलक्षमा की यी (२ २९.३५)। ये प्रधानित दस भी पुत्री थी, दिस्सा दावयन ने नाथ विकाल हथा (३ १८,११)। सन्हों प्री सहस्ता में ये १६ वेंदर देवताथा की साथा हुई (११५,१६-१४)। अनरण्य] (२१) [अनस्या इननी मिननी ना नाम दिति या, और ये दोनों ही प्रजापति करमप की

इनका भागना का नाम दिति था, आर य दाना हा प्रजापति करवप का परिनयां थीं (७ ११, १५)। स्थनराय, वाण के पूत्र और पूत्र के विता का नाम है (१ ७०, २३)।

अन्तर्पय, नाण क पुत्र शार पुत्र का पाता का नाम है (१ ७०, २६)। त्यत्रण ने नुमे नाम देते हुये कहा पा कि इस्ताकुरका में ही एक लेख्य पुरुष (राम) उत्तरत होगा जो मुझे, पुत्र, सन्त्री, सेना, अस्व और सार्थि सिहन समराङ्गण में मार डालेगां, (६ ६०, ६-१०)। राइण की उलकार मुनकर इन्होंने उससे युद्ध किया किन्नु अन्त में रावण के हार्जी इनकी मृद्ध हो गई और मृद्ध के समय ही इन्होंने रावण को उक्त बाय दिया (७. १९, ७ ९ १८, १९, ४-१-२)। अन्तर्ता, विभीषण के अनुबर, एक राजन का नाम है निवने पत्नी का रूप पारण करके अन्य राक्षों के साथ रुष्ट्रोंने रावण की राजन कर पारण करके अन्य राक्षों के साथ रुष्ट्रोंने रावण की राजन व्यवस्था तथा सँग्यवक्ति का पता रुप्या था (६ ३७, ७)। यह माठी और वसुदा ना पुत्र था (७ ६, ४२, ४४)।

१- द्यनला, दश की पुत्री और कश्यप की पत्नी का नाम है (३ १४, ११)। इसने पित्रत्र फलवाले समस्त दुत्रों को जग्म दिया (३. १४, ३१)।

२. अनला, एक रालसी का नाम है जो सम्बद्धान् और सुन्दी की पुत्री ची (७ १, १६-३७)। यह विश्वविद्धा की पत्नी और कुम्मीनस की माता हुई (७. ६१,१७)।

इसनेंग, अग्लि (हुलायन ) के पुत्र, एक वानर-अमुख का नाम है जिसे सीता की हूँदने के लिये सुग्रीय ने देखिण दिया की और भेवा (४.४१,४)।

स्मनस्पदेय, जातकपशीक पर्वत पर निवास करनवाले एक महास्मा का नाम है 'वातकपशिको नाम महान्कनकपर्वत ॥ तक चन्द्रप्रतीकाश प्रथम घरणीयरम् । पपानविशाकाशं तती अध्यय वानरा ॥ बासीन पर्वतस्मारे सर्वदेवनमस्त्रतम् । सहक्षित्रस्य देवमनन्त नीकवाससम् ॥, (४. ४०, ४५-५०) इस पर्वत पर इनकी ताड के बिह्न से कुक सुवर्णमधी ध्वना फहराती रहती भी जिसकी सीन शिक्षार्थे थी (४. ४०, ४१)।

द्यनिल, एक राक्षस कानाम है जो मानी और वसुदा कापुत्र तथा विभीषण का आमात्य था (৬ ২, ४२ – ४४)।

द्यनसूर्या, ऋषि अति की पत्नी का नाम है (२ ११७,०)। वाल्गीकि ने पहले ही अनुमान कर लिया या कि सीता वे काय इनका वार्ताज्ञाव होगा और यह सीना को अनुष्णादि का उपहार वेंगी (१-३,१६)। महाप्रागा, तापनी और पर्मचारिजी अपनी इनक्षी से अति ने सीता को अपने पास के जाने के लिये कहा (२ ११७,८)। "अति ने श्रीराम से इनका परिचय देते हुँदे

बसाया कि एक समय दस वर्षी तक वृष्टि नही हुई । उस समय जब समस्त जगत् निरन्तर दग्ध होने लगा तव अनसुयाने अपने उग्र तप से आश्रम मे फल-मूल उत्पन्न विषे और मन्दाविनी की पवित्र धारा बहाई। इन्होंने १०,००० वर्षीतक घोर तपस्या करते हुये ऋषियो ने विघ्नो का निवारण वियाऔर देवताओं के नार्यके लिये एव रात्रिको ही दक्ष रात्रियों के बराबर कर दिया। (२ ११७, ९-१२)। 'शामिमा सर्वभूताना नमस्वाणी तपस्विनीम् । अभिगन्छत् बैदेही वृद्धामकोचना सदा ॥ अनसूपेति या लोके क्मीम रयातिमागता ।, (२ ११७, १२)। 'विधिला बल्ना खडा जरापाण्ड्रमूर्यजाम् । सतत वेपमानाञ्जी प्रवाते बदलीमिव ॥ ता तु सीता महाभागामनसूया पतिवताम् । अभ्यवादयदव्यक्रा स्व नाम समुदाहरत् ॥, (२ ११७, १६-१७)। इन्होंने सीता वा सत्वार करते हुये उनके प्रत्यव परिस्थिति मे पति के ही साथ रहने के धर्मानुबूल आवरण की सराहना की (२ ११७, २६-२७)। इनने वचनो को सुनकर सीता ने इनकी भूरि-मूरि प्रशासाकी (२ ११=, १)। सीता की धर्म और वर्त्तव्यांतष्ठा से अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें बर देने की इच्छा प्रकट वी (२ ११०, १३-१५)। सीता की निर्लोभता से अत्यधिक प्रसन्त होकर इन्हान उन्हे दिव्य माला, भङ्गराग और बहुमूल्य अनुलेप आदि प्रदान किये (२ ११८, १७-२०)। प्रद सीता ने इनकी अत्यधिक प्रयासा आहम्भ की तर प्रसय को बदलने के लिये इन्होने ( रदयता ) उनसे ( सीता स ) अपने विवाह का यूत्तान्त सुनाने के लिये कहा (२ ११८, २३-२४)। सीता स्वयवर के ब्लान्त की मुनकर यह अत्यन्त प्रसन्न हुई और सन्त्या समय सीता की धीराम के पास जाने की अनुमति देते हुये उनसे उन्ही बस्त्री और 'अनुलेपनी आदि की धार्रण करने के लिये महा जो इन्होंने उन्हें दिया था (२ ११९, १-११)। इनके पास से जाने के पुत्र सीक्षान इन्हें नमस्कार किया (२ ११९, १२)।

। , आनुहाद, एक यानव का नाम है जिससे छलपूर्वन सभी का अपहरण कर लिया था, और जिसका इस अपराध वे कारण इंद्र न वध किया { ४ ३९, ६-७ }।

अस्त्र, दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक प्रदेश का नाम है जहाँ सीता को दूँड़ने के लिए मुग्नीय ने अञ्जद को भेजा था (४ ४१, १२)।

अन्ध्यक, एक वैत्य का नाम है जिसका छद्र ने श्वतारण्य म वध क्या या (३ ३०, २७, ६ ४३, ६)।

अपर पर्वत, एक पवत का नाम है। केवय से छीटते समय भरत इसपर से होवर आय थे (२ ७१,३)। अप्सरस ]

रावण ने स्वर्ग से मुझि पर गिरा दिया ( १. १५, २३ )। जब विष्णु ने भूवल पर अवतार लेने का बचन दे दिया तब देतो आदि के साथ अप्सराओं ने भी उनका स्तयन किया (१ १५, ३२)। ब्रह्मा ने देववाओं से कहा कि वे सब ब्रप्सराओ बादि के गर्म, से वानर-रूप में व्यप्ते समान परात्रमी पूत्र उत्पन्न करें (१.१७, ४ २४)। जाजा दसारथ के पुत्रों के जन्म के अवसर पर अप्सराओं ने गृत्य विया (१,१६,१७)। अन्य लोगों वे साथ अप्सरायें भी राजा मगीरथ के रथ के पीछे गमा के साय-साय चल रही थी (१ ४३, ३२)। समुद्र मन्यन ने समय समुद्र से छ वरोड बय्मरायें प्रवट हुई, विग्तु देवो या दानवों में से विसी ने भी इन्हें अपनी पत्नी ने रूप में ग्रहण नहीं किया जिससे वे सब नामान्या (नाधारणा ) मानी गई (१ ४४, ३२-३५)। मन्यन करने से ही 'अप' में उसके रम से ये मुन्दर स्त्रियाँ उत्तरन हुई थी, इमलिए इनका अप्सरम्' नाम पढा (१ ४४, ३३)। अहल्या के शापमुक्त होने पर अप्सराधी ने उत्सव मनामा (१ ४९,१९)। राम वे विवाह ने अयमर पर अप्सराओं ने नृत्य किया (१. ७३,३८)। राम और परशुराम के सथयं का अनुपम दाय देखने ने लिए अप्सरायें भी उपस्थित हुई थी (१. ७६. १०)। भरदाज की आजा से अन्तराओं ने भरत की सेनाका सरकार किया ( २ ९१, १६, २६ )। अरहाज के आवाहन पर नन्दनकानन से बीस सहस्र अप्तरायें आई (२ ९१, ४%)। ऋषि माण्डकींग की तपस्या मे विघन चत्राह करने के लिये देवताओं ने पाँच प्रमुख अप्पराओं को नियुक्त किया (३, ११, १५)। इन वाँच अप्तराओं ने महर्षि माण्डक्षि को मोहित कर लिया और उनकी परिनयों के रूप के पत्थाप्तर सरोवर के सीतर बने सवन मे नियास भारते लगी (१ ११, १६-१९)। सावण ने ममुद्र तटवर्गी प्रदेश की शोभा का श्वलोकन करते हुये दला कि दिव्य आभूषणी और पुणमालाओं की धारण करने याली और जीजा-विहार की विधि को जानने वाली महस्रो दिथ्य-रूपिणी अन्सरामें यहां सब ओर विचरण कर रही हैं (३ ३५, १६)। 'हबाँडिप पद्मामलपदानेत्र सकेत्य सम्बेदन च मामपदमन् । त होप उच्चावच-काम्मचडा विविजविद्याप्तरमोऽमजिप्यत् । , ( ४. २४, ३४ ) । सुदर्गन सरोवर पर जर-विहार वे लिए अप्सरायें भी अस्यन्त प्रसन्ननापूर्वक आनी रहनी भी (४,४०,४६)। जल्मराओ आदि की उपस्थिति से महेन्द्रपर्वत की शोभा में और वृद्धि हो जाती है (४.४%, २१)। नैलास परंत पर गुवेर से भवन वे सभीप स्थित सहोवर में अप्तरामें जल-नीडा करती है (v. va, २०)। शीरोद सागर को अध्यक्षकों का निग्य-निवासस्यान कहा गया है (४ ४६.

अभिकाल ]

१५)। इन्द्रजित् वी मृत्युपर अप्सराओं ने भी ह्पॅपूर्वक आ्राकाश मेनृत्य विया (६.९०,७५ ८५)। राम और रावण वे अद्भुत युद्ध को देमने के लिये अप्सरायें भी वहाँ उपस्थित हुई (६.१०७ ५१)। राम वे राज्या-भिषेत में समय अध्यक्ताओं ने नृत्य निया (६. १२८, ७१)। पुलस्य मुनि सदैव तपस्यामे छगे रहते थे, विन्तु कोडा व रती हुई अप्सरायें उनके आग्रम मे आकर उनकी तपस्या मे विघ्न डालनी थी (७.२,९)। किन्तु एव दिन मुनि द्वारा शाप की धमकी देने पर इन्होने उनके आध्यम मे आना बन्द कर दिया (७.२,१३--१४)। कँलास पर्वत पर सन्दादिनी नदी के तटपर विचरण करना अध्यस्ताओं को अस्यन्त प्रिय था (७ ११, ४६)। कुनेर के भवन मे अप्तराओं के गायन की मचुर घ्वनि सदैव सुनाई पडती थी ( ७. २६, ९ )। जब इन्द्र रावण के साथ युद्ध करने के लिये निकले तम अप्सराओं का समूह नृत्य वरने लगा (७ २८, २६)। देवता, दानव और गन्धवं स्नादि अपनी-अपनी स्त्रियो तथा अप्तराओं के साथ विन्ध्य-गिरि पर कीडा करते थे ( ७. ३१, १६ ) । जब लवणासुर के प्रहार से शतुब्त पू<sup>र्वि</sup>छत होकर गिर पट तब अप्तराओं बादि मे महान् हाहाकार मच गया (७ ६९, १३)। जब रामुख्य ने लवणासुर का वध करने के लिये एक अमीप बाग निकाला तब देवता, असुर, गन्धवं, और अध्सराओं, इत्यादि के साथ समस्त जगत् अस्वस्य होकर बह्या जी की धरण में गवा (७. ६९, १६-२१)। रुवणासुर का वघ कर देने पर अप्सराओं ने बातुष्न की प्रशसा की (७. ६९, ४०)। लक्ष्मण पर पुष्पो की वर्षाकी (७. १०६, १६)। जब स्रीराम परमधाम पद्यारने के लिये सरयून्तट पर आये तब वहाँ अस्पधिक अप्सरायें आदि एकत्र हो गईं (७.११०,७)। श्रीराम के विष्णु रूप मे स्थित हो जाने पर अध्यारायें भी उनका गुणगान करने लगी (७. ११०. १४)। अभिकाल, एक ग्राम का नाम है जो केक्य देश को जाते समय वसिष्ठ

के दुतों के मार्ग मे पडा था (२. ६८, १७)।

श्रमरावती, इन्द्र नी पुरी का नाम है (३ ४८, १०)।

असृत, उस पेय का नाम है जिसे देवताओं ने अजर और अमर होने के लिये प्राप्त करने का निक्चय किया (१ ४५,१६)। क्षीरोद-सागर फे मन्थन से इसे प्राप्त किया गया (१.४५,१७-१८ ३८)। अमृन के सागर से प्रकट होते ही देवताओं और दानवों में उसे प्राप्त करने के लिये सवर्ष हुआ ( १. ४५, ४०)। इस युद्ध के फल्स्वरूप देवताओं और दानवों का समस्त समूह क्षीण होते लगा, किन्तु विष्णु ने अपनी मोहिनी माया का आश्रय लेकर उस अमृत का अपहरण कर लिया (१ ४४, ४२)। सम्पाति ने बताया कि अमृतमन्यन की

घटना उन्होंने देखी थी (४ ५८,१३)। अमृत की सुरिम के दुःध से उत्पन्न वताया गया है ( 🗷 २३, २३ )।

श्चास्त्र रोष, अयोध्या के राजा का नाम है। इन्द्र द्वारा इनके यज्ञास्त्र की अपहरण कर लेने से इनका पत्र अग हो गया या (१.६१,५-६)। तब इनके पुरोहिन ने कोये अब्ब के स्थान पर किसी पुरुष को ही छाने के लिये क्हा (१, ६१, ७-८) । पुरोहित की वान सुनकर महाबुद्धिमान, पूरुप-यों कर राजा अम्बरीय ने सहस्रो गायों के मूल्य पर भी एवं पुरुष की प्राप्त करने के लिये यत्र-तत्र अन्वेषण किया (१.६१,९-१०) ! अन्ततीगरवा इन्होंने मृतुरुङ्ग पर अपनी परनी तथा सीन पुत्रों के साथ निवास कर रहे ऋचीक मृति का दर्शन किया (१. ६१, ११-१५)। इल्होने मुनि से जनके एक पुत्र को क्रम करने की इच्छा प्रकट की किन्तु मुनि तथा मुनि-परनी द्वारा कमग्र अपने ज्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्रों को बेचना अस्वीकृत कर देने पर मसले पूत्र, शून शेप की, उसकी इच्छा से ही, प्रचुर सुवर्ष सुदायें देकर त्रय कर लिया (१ ६१, १६-२३)। 'अम्बरीपस्तु राजर्पी रथमारोप्य सरक्र । मृन सेप महातेजा जगामाश्रु महायद्या ॥', (१. ६१, २३) । शुन तेप को लेकर / अयोध्या लोटते सभय इन्होने दोपहर के समय पुरुकर सीर्य में विश्वाम किया (१६२,१)। 'सुन दोपो गृहीस्वा वे हे गाये सुसमाहित । स्वरमा राजसिंह तमम्बरीपमुवाच ह ॥', (१. ६२, २१)। शुन योप के आवह पर सीझ ही यज्ञ-स्थल पर बाकर इन्होंने इन्द्र की कृपा से यज्ञ सम्पन्न किया (१. ६२. २३ -२७)। ये प्रशुक्ष के पुत्र तथा नहुए के निता थे (१ ७०, ४१, ४२)। अयोध्या-वात्मीकि मुनि को सक्षेप में रामवरित्र सुनाते हुये नारद ने

बताया कि रावण-वध के पश्चात् राम देवताओं से वर पाकर और मृत वानरीं को जीवित कराकर अपने साथियो सहित पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या गर्ध (११, =६)। अयोध्यापुरी का विस्तृत वर्णन (१५,६-२६)। दशरण के शासन काल म अयोध्या, उसके नागरिकों, तथा बहां की उत्तम सरक्षा-स्पवस्था का वर्णन (१६,५-२६)। जब राजा दशरय ने ऋत्यापन हो लेकर वयोध्या मे प्रवेश किया तब नगरवासियों ने इन लोगों का भव्य स्वागत क्या (१ ११, २५-२७)। राम इत्यादि दशरण-पुत्रों के जन्म के अवसर पर इस नगर में अपूर्व उत्सद मनाया जया (१ १८, १८-२०)। राजा जनक की बाज़ा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिये प्रस्थित हुये (१ ६८,१)। जब दशरथ के राजकुमारों ने अपनी अपनी वमुओ सहित अयोध्या में प्रवेश किया सब प्रवासियों ने उनका मध्य स्वायत किया (१ ७७,६~६)। राम के अभिषेत वे समय सम्पूर्ण अयोध्या नगरी की मली-बाँति सजाया गया या

भयोमुख 🛚

(२ ५,१५-२१; ६,११-१९)। श्री राम के वनगमन से समस्त नगर शोकाकुल हो उठा (२.४१,१३--२१)। भरत ने देखा कि अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी और भीतरी भाग सूना हो गया है; उसके बाजार इत्यादि भी बन्द हैं, इत्यादि ( २. ४२, २३-२४ ) । वनवास के समय तमसा नदी के तट पर निवास करते हुये थी राम ने अयोध्या नगरी की दशा का स्मरण किया (२.४६,४)। राम के बनगमन के पश्चान् वह नगरी शीमा-विहीन हो गई (२.४७,१७-१८;४८, ३४-३७)। कोसल देश की सीमा को पार करते समय राम ने अयोध्या की और मुख कर के उससे विदा की (२ ५०,१–३)। लक्ष्मण ने निपादराज गृह से कहा कि जिसमे राम के अनुरागी मनुष्य निवास करते हैं, और जो सदैव सुखकर तथा प्रिय वस्तुओ को प्राप्त करानेवाली रही है, वह अयोध्यानगरी राजा दशरय के निधन के दुख से युक्त होकर नष्ट हो जायगी (२. ५१,१६)। इस नगर का वर्णन (२ ५१, २१-२३)। सुमन्त्र ने अयोध्या की शोकांकुल स्विति और दुरवस्था का वर्णन किया (२. ५९, १०-१६)। भरत ने अपने सारिय से अयोध्या के मीरस और निस्तब्ध स्थिति था वर्णन किया ( २. ७१, १८-२९.३७-४३ )। नगर की रक्षा का कोई प्रबन्ध न होते हुए भी यह राम के पराक्रम के कारण सुरक्षित था ( २. ६८, २३-२४ )। राम ने भारत से अयोध्यापुरी की स्थिति के सम्बन्ध मे पूछा (२. १००, ४०-४२)। भरत जी चित्रकृट 🖹 अयोष्या ली दे (२ ११३, २३)। भरत द्वारा अयोध्या की बुरदस्या का दर्शन करके दु ली होना (२ ११४)। स्रोता-विरह से विलाप करते हुये श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, 'तुम मुक्ते बन से छोडकर सुन्दर अयोध्यापुरी को लीट जाओ', (३ ६२, १४)। सुग्रीव का राज्याभियेक करने के पश्चान् माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुये श्री राम ने अयोध्या का स्मरण किया (४ २८. ५६)। रावण-वध के पश्चान् राम अयोध्या स्रोटे; उस समय वानरीं तथा राक्षसो ने भी अयोध्या को प्रणाम करके अत्यन्त उल्लासपूर्वक उसकी घोमा का दर्शन विया (६ १२३, ४४-४७)। रामायण के उपसहार मे यह कहा गया है कि श्रीराम के परमवाम सिघारने के पश्चात् रमणीय अयोध्यापुरी अनेक वर्षों तक सूनी रहेगी, और फिर ऋषभ के समय पुनः

श्रायोसुख, दक्षिण दिशा में स्थित एक पर्वत का नाम है, जहाँ सीना को दूंदने के लिये सुग्रीव ने अङ्गाद को भेजा था . "अयोमुलस्च गन्तव्य पर्वनो धानुम्ब्रितः । विचित्रशिक्षरः थीमाश्चित्रपुष्पितकाननः ॥ सुचन्दनप्रनोद्देशे मानितव्यो महानिरि. ।, (४. ४१, १३-१४)।

बनेगी (७ १११-१०)

अयोमुली (२७) [अर्क

श्रयोमुखी, एक राससी ना माम है जो विनराल मुखनाठी, छोटे छोटे ज तुओं की मय देवेवाली अस्यन्त पृणास्पद और लम्बोदरी, इस्तादि, सी दरानुमहारूपा राससी विद्वताननाम ॥ नयदामल्पस्ताना बीभस्ता रीद्र सनामा । लम्बोदरी तीव्यवस्तु। कराजी परम्पत्वस्तु ॥ सध्यती मृगान भीमान् विनटा मुसमूपनम्।, (३ ६९ ११-१३)। श्रीराम और ल्डमण न इस मनङ्ग के आध्यम के निकट दक्षा (३ ६९ १३)। लस्यण न इसनी नान और नाम को मान्ट लिया (३ ६९ १३-१८)।

श्चरता, जाना भायव की पुत्री का नाम है जो अप्रतिम रूपवरी और उत्तम बाया थी (७ द० ४-१)। इसने दण्ड के आग्नह को अस्बीकार कर दिया (७ द० द ९) और दण्ड को अपन पिता से सिल्मे के निय कहा (७ द० द-१)। दण्य सकते साथ बलास्कार विया (७ द० १६-१७)। इसने अपने पिता के जीन्य तक भयभीत होकर विकाद करत हुये आश्चम के निकट ही प्रभीक्षा की (७ द० १६)। अपन पिता की इच्छा के जुझार इसने जीवन-प्यत अपने अपराय की निवृत्ति के समय की प्रनीक्षा करना स्कीकार कर किया (७ द१ १६-१६)।

इप्रिष्ण, लक्षा म विवत एक पथन का नाम है (४ १६ २६-२७)। लक्ष्म के लोगते समय हुए मान् समुद्र लियने क लिय हुए है उपर काय (४ १६ ३६)। जब हुनुमान न हुए पर से छलाँग मारी तब उनके मार से महु पथत हिंग उठा और विभिन्न प्रकार के प्राणियों सहित परती म में से गया (४ १६ ४२-१०)। यह पथत विस्तार में इस योजन और के बाइ में तीस योजन या (४ १६ १०)।

स्वरिष्टनिमि, राजा समर नी छोटी रानी सुमिर क पिता का नाम है (१ देन ४)। यह निवस्तान ने बाद सोलहर्ने प्रजापित हुये थे (१ १४ ९)। सुधन हराने सम्बन्ध में इनस भी परामग निया था (७ ९० ५०)। देशिये ४ ६६ ४ मी।

श्चरम्, दिनता के पुत्र और गरह के भ्राता का नाम है (३१४३२)। मैं जटामु तथा सम्पाति के पिता थे (३१४३३)।

व्यबन्धती, महर्षि वसिष्ठ की पतिवता स्त्री का नाम है जिसन नक्षत्रप्र प्राप्त कर लिया या (५, २४ १० ३३ ८)। अगस्त्य न सीता की प्रशसा करते हुप उनकी अरचती के साथ तुलना की (३ १३ ७)।

द्यक, एक बानर बूधपित ना नाम है जा राम की सना व दक्षिण गमन के समय उसके एक पाश्च की रक्षा कर रहा था (६ ४ ३३)। श्रिचिष्मान्, एक घानर यूयपति का नाम है जिसे सीता की दूंडने के लिये सुप्रीय ने पश्चिम दिशा की ओर भेजा था ( ४. ४२, ३ )।

अर्चिप्मान् ]

श्चर्यिमास्यस् , एक महावली वानर यूचपति वा नाम है, जिसे सीता की ढूँडने के लिये मुग्रीव ने पश्चिम की और मेजा था (४ ४२,४)।

श्चर्जुन ( कार्तवीर्य ), एक राजा का नाम है जिसने परगुराम के पिता जमदिग्निकायधिवियाया(१.७५,२३)। विष्णुने इसका वध किया (७. ६, ३५)। "एक बार जब रावण महिष्मती नगर मे पहुँचा तो वहाँ अर्जुन कातंबीये धासन कर रहा या । जिस दिन रावण वहीं पहुँचा उस दिन यह बलवान हैहयराज अपनी स्त्रियों के साथ नमंदा नदी में जलकीडा करने के लिये गया था (७. ३१, ७-१०)।" इसे अग्नि के समान तेजस्वी कहा गया है और इसके राज्यकाल में कुशास्तरण से युक्त अध्निकुण्ड में सर्दव अग्नि-देवता निवास करते थे ( ७. ६१, ८ )। "नर्मदा के तट पर जहाँ रावण महादेवजी को पूज्यहार अपित कर रहा या वही से थोडी ही दूर पर बीरों में श्रेष्ठ महिष्मती का यह राजा अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतरकर कीड़ा कर रहा था। इसके एक सहस्र मुखार्चे थी जिनकी शक्ति की परीक्षा सेने के लिये इसने नर्मदा के बेग को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप नमंदा का जल उलटी गति से बहुते हुये उस स्थान पर पहुँचा जहाँ रावण शिव को पुष्पाहार समप्तित कर रहाया, और रावण के समस्त पुष्पहारो को अपने साथ वहां से नवा (७ ३२, १-७)।" रावण के मन्त्रियों के साथ अपने सेना के समर्प तथा सेना की पराजय का समाचार सुनकर अपनी स्त्रियों को धैमै वेंघाने के पत्रचात् युद्धभूमि से बया और प्रहस्त को आहत कर दिया जिसके परिणामस्वरूप रावण के अन्य मन्त्रिगण युद्धभूमि से भाग खडे हुये (७. ३२, ३७-४८)। तद्परान्त इसने रावण के साथ युद्ध करके उसे बन्दी बनाया और अपने साथ राजधानी ले आया (७. ३२, ४९-७३)। इसने पुलस्त्य का स्वागत किया और उन्हें प्रसन्त करने के लिये उनसे आजा देने का निवेदन किया ( ७. ३३, ५-१२ )। पुछस्त्य के निवेदन पर बहुमूल्य उपहार आदि देकर रावण को मुक्त कर दिया और अग्नि को साक्षी करके उसके साय नित्रता का सम्बन्ध स्थापित किया ( ७. ३३, १६-१८ )।

द्यार्थसाधक, मरत के एक भन्त्री का नाम है जो धीराम के बनवास से अयोध्या छोटने के समय उनके स्वागतार्थ गया था ( ६. १२७, ११ )।

श्रयमा—श्रीराम में यन जाने ने सभय कौसस्या ने यन से उनकी रक्षा करने ने लिये अवंशा का भी आवाहन किया था (२,२५, □)। आरुसित, पश्चिम दिया के एक वन का नाम है जहाँ सीता को ढुडने के लिये सुदीव ने सुपेन इत्यादि वो भेजा था (४.४२,१४)।

भलचित ]

द्यासम्बुपा, दश्वाकुणी पत्नी और विद्याल की माता ना नाम है (१. ४५, ११-१२)। मरत की सेना के सत्नार के लिए भरदाज ने इनकी सहायता भी मीगी थी (२. ९१, १७)। मरदाज की बाता पर इन्होंने भी भरत के सम्बुद्ध नरय किया (२. ९१, ४७)।

छाल्यक, कॅकेयो द्वारा उत्थिखित एक राजा का नाम है जिसने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये एक बाह्यण को अपने नेत्र वे दिये थे (२ १२, ४६)। 'तथा छाजकेंश्नेजस्थी बाह्यणे वेदपारमे । याषमाने स्वके नेत्र उद्ध्या-विमना दयी।', (२, १४, ४)।

 अवस्ति, विशाण दिशा में स्थित एक नगर का शाम है जहां सीता को बूँडने के लिये सुपीब ने अञ्जद को भेजा था (४. ४१, १०)।

२. श्रायन्ती, पश्चिम दिशा में स्थित एक नगर का नाम है जहाँ सीता को बूँबने के लिये सुप्रीम ने मुपेन इत्यादि को भेजा था (४. ४२, १४)।

इप्रियम्बर, रावण के एक त्रिय मन्त्री का नाम है. 'अविन्ध्यो नाम मेवाबी विडान् रासपपुत्रकः। धृतिमाञ्छीलवान् दृढी रावणस्य सुसमन ॥', (४. ६५, १२)। सीता की मुक्त कर देने में इसके परामर्थ को रावण ने अस्थीकृत कर देन में पार पार्थ का रावण ने अस्थीकृत कर दिया था (४. ३७, १३)।

ख्रज्ञानिमम, एक राक्षस जमुख का नाम है जिसने डिनिद के साप युद्ध किया पा (६ ४३,१२)। डिनिद ने इसका वध कर दिया (६ ४३, १२-२४)।

अशोकवाटिका सीता का अपहरण करके रावण ने उन्हें यही वन्ही बनाकर रक्ता था (३ ४६, ३२)। यह बाटिका समस्त कामनाओं को अज्ञोकवाटिका ] (३०) [अज्ञोकवाटिका

फल-रूप में प्रदान करनेवाले कल्पवृक्षो तथा भौति भौति के फल पुष्पोवाले . अनेक अन्य वृत्यो से परिपूण यी और सर्दव सदमत्त रहनेवाले पक्षी इसमें निवास करते थे (३ १६,३३)। लङ्का आकर सीता को कही न पाने पर चिन्तित हुनुमान् की इस विशाल और वडे-वडे बुझो से परिपूर्ण वाटिका पर दृष्टि पडी और उन्होंने इसमे ही सीता को ढुँडमें का निश्चय किया ( ४ १३, ५५-६० ) । 'अशोनवनिका पुष्पा सर्वसस्कारसंस्कृता', (५ १३, ६२ )। स तु सहुष्ट्सर्वाङ्ग प्रकारस्थी महाकपि । पुष्पिताग्रान् वसन्तादी ददर्श विवि-धान हुमान् ॥', ( १ १४, २ )। 'सालानशीकान् मध्याशच चम्पकाश्च सूप्राध्य-तान् । उद्दालकान् नागवृक्षांश्चूतान् किपमुखानिष ॥ तथाऽस्रवणसम्पन्नात्ल-ताशतसमावृतान् । ज्यामुक्त इव नाराच पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम् ॥', ( १ १४, ३-४)। 'स प्रविषय विधित्रा ता विहरीरिभनादिताम्। राजतै काश्वनैश्वैव पादपै सर्वतोवृताम् ।। विहर्गम् गसधेश्च विचित्रा चित्रकाननाम् । उदितादित्य-सकाशा ददशे हुनुमानकि ॥ बुता नागविधव से पुष्पोपगफलोपम । -कोकिले-म् द्वाराजैश्च मत्तीनित्यनिविविताम् ॥ प्रहृष्टमनुवे काले मृगपक्षिमदाकुलान । मत्तर्वाहणसम्प्रा नानाद्विजाणावृताम ॥, (४ १४, ५-८)। यह वाटिका सरोवर , मोलो और नदियो स परिपूर्ण थी ( १ १४, २२-२६ )। इसकी पुष्ठभूमि मे एक विशाल मेघवण पवत था जिस पर अनेकानेक बुक्ष उमें हुये थ, इस पर्वत पर अनेक मुफार्येथी और इस पर से एक नदी भी निकली थी जिसके तत्रवर्ती वृक्षो की डालियो उसके जल का स्पर्ध कर रही थी ( ४ २४, २७-३१)। निकट ही एक भील भी जिसके तट पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अनेक सुन्दर अवन स्थित थे (४ १४ ३२-३४)। इसकी मूमि कल्यनुस नी ल्ताओं तथा बुक्तों से सुशोभित, दिश्य पत्थ तथा दिश्य रस से परिपूर्ण, और सब और से सुअलकृत थी (४ १४,२)। मृगो और पक्षियो से व्याप्त होकर इसकी भूमि नन्दनवन के समान शीभित, अट्टालिकाओ तथा राजभवनी से युक्त, तथा कीकिल-समूही के कूजन से कीलाहरूपूर्ण बावलियाँ इसकी शीभा म वृद्धि कर रही थी ( ५ १५, ३ )। सुवर्णमय उत्पलायें और कमलो से परिपूण बाव लियाँ इसकी द्योगा में वृद्धि कर रही थी (४ १४,४)। सभी ऋतुओं म पुष्पित होनेवाले तथा फलो से छदे रमणीय वृक्ष इसकी मूमि को विभूषित कर रहे थे (४ १४, ४)। इसकी शीमा का और विस्तृत वर्णन ( १ १४, ६-११ )। इसने मध्य मे सहस्र स्तम्मीवाला एक चैरवप्रासाद या ( ४ १४, १६-१८)। रावण के अशाकवाटिका म आगमन के समय इसकी शोभा का वर्णन ( ५ १८,६-९ )। 'प्रमादवनम्', ( ५ १८, २७ )। 'इदमस्य नृशसम्य नन्दनोपममुत्तमम् । वन नेत्रमन कात नानातृगठनायुतम् ॥',

( ४ ४१, १० )। हनुमान् ने इसका विष्वस किया ( ४ ४१, १४-२० )।

द्राध्य, एक ऋषिका नाम है जिनके आसम पर ही राशसो से त्रस्त जनस्थान के ऋषियों ने आध्य किया था (२११६, २०)।

अञ्चर्मीय, कथ्यप और दनु ने पुत्र का नाम है (३ १४, १६)।

ष्टाध्यपति, भरत के मामा का नाम है। इन्होंने मरत के केक्यवास के समय उनके प्रति अपने पुत्र के समान ही स्नेह रन्ता था (२१,२)। इन्होंने मति वर्ष ने सुत्र का सत्कार किया (२७०,२)। इन्होंने भरत को स्वाध्या के लिये विदा करते हुये उन्हें अनेक बहुनून्य उपहार आदि क्ये (२७०,२२-१४)। इन्होंने भरत को विदा किया (२७०,२-१४)। इन्होंने भरत को विदा किया (२७०,२-१४)। इन्होंने भरत को विदा किया (२७०,२-१४)। इन्हों स्वर्थ के स्वयोध्या पहुँचने पर उनकी माता कैन्यों ने इनके कुछल-समाधार की मी पूछा (२७२,६)। इन्हें स्वर्थराज के समान कहा गया है (२,७४,९)।

अधियत (द्वयं)— प्रद्या के कहने पर अध्यनिकुषारों ने मैन्द्रं और दिविद नामक यो बानर प्रथमियों को उत्पन्न किया (१ १७,१४)। य क्ययप और अधित के पुत्र में और इन्हें भी ३६ वैदिक देवों के अन्तमत माना गया है (३ १४ १४-१४)। जब राजण ने इन्द्रपूरी पर आक्रमण किया तक अन्य देवें के साथ ये भी उससे युद्ध करने के लिये निकले (७ २७ २२)। या वण के विरुद्ध युद्ध करने के निकले (७ २७ २२)। या वण के विरुद्ध युद्ध करने समय ये भी इन्द्र में साथ थे (७ २५,१७)।

इप्रस्म, रसातक में स्थित एक नगर ना नाम है वहाँ बाककेयगण निवास करते थे, इस पर रामण ने अधिकार कर लिया था (॥ २३, १७-१९)।

द्धाष्ट्रायक ने अपने धर्मातमा विता महोल को मुक्ति दिलाई धी (६११९,१७)।

श्रासमञ्ज, राजा सवर और केशिनी के पुत्र का नाम है (१ ६०, १६, १,७०, ६६) । 'यह नगर के बालनी को वकड कर सरसू के पत्र में प्रके देते में और जब वे बालन हवने स्पत्ते में तब उन्हें देल-देख कर हैंसा करते के। इनकी राज हुए अफ़्रीत क कारण इनके पिता सगर ने व्हिन को के सार निकाल दिया (१ ६०, २१-२२)।" सिडार्य ने इनकी इस हुए अक्षति तथा सगर हारा दनके निकासन का विस्तार से उल्लेख किया (२ ३६, १९-२०)।

श्वसित, मस्त ने पुत्र का नाम है। हैहम, तालबहा, और धार्मानटु क्लोग इनके धातु थे (१.७०, २७-२८)। इन धातुकों से पराजित होकर से अपनी से पोर्कार्य को कियर दिवालय में निवास करने तर्ग, जहां दनको मृत्यु हो कई (१ ७० २९-२०)। इनको सृत्यु के समय इनही दोनो रानियाँ शर्भवती थी, जिनमे से गालिन्दी गामक रानी ने व्यवन ऋषि की हुपा से समर को जन्म दिया (१ ७०, ३०-३७)।

श्रापुर-दण्डकारण्य के ऋषियों ने राग से वहाँ के असुरो का वध करने के लिये कहा (११,४४)। रावण इनसे भी बलवान था जिसके कारण यह ऋषियो, सक्षो, गन्धवों सहित इन्हें भी अत्यन्त पीडित करता या (१ १४,९)। "प्रजापति दश की दो कन्याओ, जया और सुप्रभा ने एक सी परम प्रकाशमान अस्य शस्त्र तथा जया ने प्रवास रूपरहित श्रेष्ठ पुत्रीं मी उत्पन्न किया । इन पुत्रो ने उक्त अस्त्र शस्त्रो से असूरो वा वध किया ( १ २१, १३-१७)।" ये जनक के धनुष को झुकाने मे असफल रहे (१ ३१,९)। राजा सगर के पुत्रों के आयुघी से आहत होकर ये आर्तनाद करने लगे (१ ३९,२०)। सगर पुत्रों से इस प्रकार त्रस्त हो कर ये बहुता भी शरण में गर्ने (१ ३९, २६-२६) । 'बाह्मणाना सहस्राणि तैरेव कामरूपिम । विनाशितानि सहत्य नित्यश विशिताशनै ॥',( १ ११, ६१ )। 'विश्रवातिन', ( ३ ११, ६४ )। सीता की दूउने के लिये पूर्व दिशा मे बानरी की भैजनी समय सुपीव ने बताया कि वहाँ इपुरस के समुद्र में अनेक विज्ञालकाम असुर निवास करते हैं जो छाया पकडकर ही प्राणियों को अपनी और खीच लेते हैं. और इसके लिये उन्हें बहा से अनुमति मिल चुकी है (४ ४०, ३७)। शक्रद ने विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में जल और बुक्त-विहीन क्षेत्र में एक प्रमुद का वध किया ( ४ ४८, १७-२१ )। सम्पाति ने बताया कि उन्होंने देवी और असुरो के सम्राम को देखा था (४ ५०, १३)। 'स्विमहामुरसङ्घाना देवराज्ञा महारमना । पातालनिलयाना हि परिष सनिवेशित ॥' (५ १, ९६)। माल्यवान ने रावण को श्रीराम से सन्धि करने के लिये समझाते हुये बताया कि ब्रह्मा ने सुर और असुर दो ही पक्षो की सृष्टि की है जिसमें सुरों का पक्ष धर्म और असुरी का पक्ष अधर्म कहा गया है (६ ३४, १२-१६)। जब हतमान ने रावण पर प्रहार किया तब ये अत्यन्त प्रसन्न हुवे (६ ५९, ६४)। हत्मात् के प्रहार से जब रावण मुच्छित होकर भूमि पर गिर पडा तब मै अरदन्त प्रसन्न हुचे (६ ५९ ११७)। इन्होने राम के विजय की कामना की (६ १०२, ४५)। जब बायू ने अपनी मति रोक दी तथ ये भी प्रह्मा की शरण में गर्ये (७ ३४, ४३)। जब शत्रुष्त ने लवणासुर के वय के लिये दिन्य याण का सन्यान किया तब अत्यवित्र धवराकर ये बह्या की घरण मे गये ( ७. ६९, १६-२१ )।

द्यमूर्त-रज्ञस, कुश और बैदर्जी वे पुत्र वा नाम है (१३२,१३)। इन्हें पर्मनिष्ठ, सत्यवादी और बदिमान कहा गया है, और इन्होने अपने अष्ठतया] (३३) [अहत्या पिताकी आज्ञा से धर्माण्य नामक नगर बसामाया(१३२,३–७)।

अहल्या, मौनम ऋषि भी परनी का नाम है जिसके साथ रहकर उन्होंने मिथिला के निकट अनेव वर्ष तक तप किया या (१ ४०, १६)। इन्द्र ने गीनम का वेश बनाकर अहस्या के सनीत्व का जपहरण किया (१ ४८, १७-१९)। रति के परवात अहत्या ने गौतम के भय से इन्द्र को तरकार ही आश्रम से चने पाने के लिये कहा (१ ४८, २०-२२)। "आश्रम लीट वर गी। म ने सब बुद्ध जान लिया और अहत्या को शाप देते हुये बहा 'दुराचारिणी । तु यहाँ कई महस्र वर्षों तक केवल वायु पीकर या उपवास करके कर उठानी हुई राख म पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अहत्य रह कर इस आश्रम मे निवास करेगी। जब श्री राम इस घीर बन में पदार्पण करेंगे उसी समय तु पवित्र हागी। श्री राम का आनिच्य स रार करने से तेरे पाय धल जायेगे और तूप्रमन्नतापूर्वक मेरे पाम पहुँच कर अपना पूर्व सरीर घारण कर सेगी।' (१ ४८, २९-३२)। ' इसे 'दुवु त्ता,' और 'दुष्टचारिणी' आदि कहा गया है (१ ४८, ३२-३३) । 'खारयेना महाभागामहत्या देवकविणीम'. (१ ४९, ११)। जब श्री राम न विश्वासित को आगे कर कर के गौतम के आध्यम क्षेत्र में प्रवेदा शिया सब उन्होंने देखा कि महासीभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से देवीप्यमान हो रही है, इस रुरेक क मनुष्य तथा देवता और असुर भी वहाँ आकर उसे दल नहीं सक्त, वह धूम से विशी हुई प्रज्वल्ति अभिनिशिक्षा सी प्रनीत हो रही है अभिने और बादलों से बँकी हुई पूर्ण चन्द्रमा मी प्रभासी दिलाई पड रही है, तथा जल के भीतर उद्धासित होनेवाली मूर्यं की दुधर्प प्रभा के सकान हिष्टारेचर हो रही है (१ ४९, १३-१४)। श्री राम का दर्शन प्राप्त हा जाने से अहत्या के पाप का अन्त हो गया और वह सब को दृष्टियत होने लगी (१ ४९ १६)। अहरूया ने स्त्री राम और रूषमण का आजियसस्यार किया (१ ४९ १७-१०)। यह जस गीतम से पूर जाकर मिल गई तब देवों न इसकी साधुबाद दिया (१ ४९ २०)। "ब्रह्माने बतामाकि उन्होंने एक नारी की मृद्धिकी और प्रजाओं के प्रत्येक अङ्गम जो जो अञ्चल निश्चिट्याऔर सारमूत सौदर्यथा उसे उस नारी के अभी म प्रवट विया। उ होने यह भी बताया नि उसी वारी का नाम बल्ह्या था। उन्होंने धरोहर नं रूप म उस काया को महर्षि मौतम की सौंप दिया। महुत दिनो तर अपने साथ रखन के पश्चात् गीतम ने उस कन्या को ग्रह्मा को छौटा दिया। भीतम के इस महान इन्द्रिय समम तथा तपम्या विषयप सिद्धिको देख कर ब्रह्मा ने उस नन्या अहत्या, को पुन गौतम को ही पत्नी वे रूप मे दे दिया। (७ ३०, २१-२७)। ब्रह्मा ने अहत्या वे सतीत्व-३ वा० को०

( 38 ) आदित्य-गण ]

भ्रष्ट होने तथा राम के द्वारा पून पापमुक्त होने के बृतान्त का उल्लेख किया ( b. 30, 2=-8E) 1

## श्रा

**ध्यादित्य-गरा**—आदित्यो की सस्या वारह बताई गई है और इन्हें भी ३३ वैदिक देवो के अन्तर्गत रक्खा गया है . ये छोग कश्यप और अदिन के पुत्र है (३.१४,१४)। इन्द्र के निवेदन पर ये छोग भी रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सम्रद्ध हो गये (७. २७, ४-५)। सदनम्तर ये लोग भी अन्य देवों के साथ ही रावण के विरुद्ध युद्ध के लिये अमरावती पुरी के बाहर

निकले (७. २७, २२)। ये लोग भी इन्द्र के साथ ही रावण के विश्व मुद के लिये निकले (७ २८, २७)। सीता के श्रायम-प्रहण समारीह की देखने के लिये ये लोग भी श्री राम के दरवार में प्रवारे (७, ९७, ७)। आव्यन्ती, दक्षिण क्षेत्र के एक नगर का नाम है जहाँ सीता की दूवने

के लिये सुग्रीव ने अञ्जद को भेजा घा (४.४१,१०)। आभीर, उत्तर की एक जगली जाति का नाम है जो समुद्र तट पर स्थित द्रुम-कुल्य देश मे निवास करती थी (६ २२,३२)। इनके रूप और

कमं को भयानक तथा इन्हे लुटेरे आदि कहा गया है ( ६, २२, ३३ )। आयु, पुरुरवा और उवंशी के पुत्र तथा नहुप के पिता का नाम है इन्हें महाबली वहा गया है ( ७. ५६, २७ )।

इनु (सागर), एक अस्यन्त भयकर सागर का नाम है : 'तत समुद्रशीपारच सुमीमान्त्रट्रमह्य । कविमन्त महाशेद्र कीशन्तमनिलोद्धतम् ॥', (४.४०) ३४)। 'त कालमेषप्रतिम महोरानियेवितम्। अभिगम्स महानाद तीर्ये नैव महोद्राधिम्।', (४. ४०, ३६)। इत सागर मे अनेक मुसकर द्वीप थे जिनमें ब्रह्मा की अनुमति से ऐसे असुर निवास करने थे जी प्राणियो की छामा न्यो पनड यर उन्हें अपनी ओर सीच लेते थे सुग्रीय ने 'विनत से इन्हीं द्वीपी में सीता को दूदने के लिये वहा (४ ४०, ३४-३६)।

रै. इलुमती, एर नदी का नाम है जिसके तट पर साङ्काश्य नामक नगर

स्यित या (१.७०,३)। इच्चमती, एक नदी का नाम है जिसे विमय्त के इतो ने चेक्य देश जाते समय पार विद्या था : इक्ष्यानुत्री का मूळ निवास-स्थान हुनी के सट

पर स्पित था ( २, ६८, १७ )।

इन्द

इच्याकु, श्रीराम ने वस प्रवर्तक राजा ना नाम है (११६)। इदवानु-वशी महात्मा राजाओ की कुछ परम्परा के वर्णन के छिये ही रामायण नाम से निरयान बाध्य की अवतारणा हुई (१ %, ३)। महाराज दशरप इस बुल के एक अतिरथी बीर थे (१ ६ २)। श्री भगीरण ने बहा। से यह प्रार्थना की वि इक्ष्वाबुवस की परम्पराविच्छिन्न न हो, और ग्रह्मा ने उनवी इस प्रार्थना को स्वीरार किया (१,४२ २०-२२)। महाराज इहवाकु ने अल्प्युपा के पर्म से विचाल नामक एक पुत्र उत्पन्न किया ( १. ४७, ११-१२ )। प्रयम प्रजापति मनु से ही इदवाकु नामक पुत्र हुये जी अयोध्या के प्रथम राजा बने (१ ७०, २१)। इदबातु के पुत्र का नाम बुक्षि था (१ ७०, २२)। बनवास के समय स्पन्दिका नामक नदी की पार करने के परचात् श्रीराम ने घन धान्य से सम्पन्न उस मूमि का दर्शन किया जिसे पूर्वपाल मे राजा मनु ने इटवानु को दिया था (२ ४९, १३)। इक्वाकुओ मो पृथियी ना अधिपति कहा गया है ( ४ १०, ६ )। इत्याद्यनग्दन राजिए निमि ने अपने पिता, मनुपूत्र इस्वाहु से पूछन र अपना यश कराने के लिये सबं-प्रयम ब्राह्मण शिरोमणि वसिष्ठ का वरण किया (७ १५, ८)। बसिष्ठ के जन्म ग्रहण गरत ही राजा दश्वानु ने अपने युल वे हिन के लिये उनका राज-पुरोहित के पद के जिये बरण किया (७ ५७ ८)। "अपने पिना सनुकी मृत्यु के बाद इक्ष्वाकु ने एक सी पुत्र उत्पन्न किये जिनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम दण्ड या। इसे मूर्स और विद्याविहीन देखबर इदवाकु ने विच्छ्य और रीवल परंती ने बीच ने क्षेत्र मा सासक बना दिया ( ७. ७९ १२-१६ )।"

इपवाकु ]

इस्त्र—प पर्या के देवता है (१ ९ १=,१०,२६)। इन्हांते (गहलाया) स्वतंशिक में बाध्यय का वायवनिक स्वागत विष्या (१.११,८ ) इ स्वतंथ के समय का वायवनिक स्वागत विष्या (१.११,८ ) इ स्वतंथ के समय समय के समय का वायवनिक स्वागत किया (१.१४,६)। स्वतंप के समय के समय के समय के समय के समय का वायवनी के द्वारा आवार किया (१ १५,८)। यहार वायवनी स्वागत का सम्बन्ध के समय के समय के सम्बन्ध के समय का वायवनी को किया विष्या के सम्बन्ध के समय के सम्बन्ध के सम्बन्ध के समय के सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध के समय के समय के सम्बन्ध के सम्बन्ध के समय के समय के सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध के समय के सम्बन्ध के समय के सम्बन्ध के समय के सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध के समय के सम्बन्ध के सम्बन्ध के समय के सम्बन्ध के समय के सम्बन्ध के समय के समय के सम्बन्ध के समय के सम्बन्ध के समय के समय के समय के सम्बन्ध के समय के समय

इन्द]

नाश कर डालने की इच्छा की तद इन्होंने उसका बच कर डाला (१ २५-२०)। जब श्रीराम ने ताटका का बध कर दिया तव इन्होंने राम को बधाई दी (१ २६, २७)। विरोचन कुमार राजा विल ने इन्हें पराजित कर के इनके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया (१ २९, ५)। विष्णु ने नश्यप से इन्द्र वे अनुज के रूप मे जन्म लेने के लिए कहा (१ २९,१७)। वामन ने इन्हें पुन त्रिलोकी का शासक बनाया (१ २९, २१)। एव देव सेनापति की लोज में अन्य देवताओं के साथ में भी बहुता की दारण में गये (१ ३७, १-२ ) । अन्य देवताओं सहित इन्होने नवजान शिज् ( स्कन्द ) को दूध पिलाने के लिए इत्तिकाओं को नियुक्त किया (१ ३७,२३)। एक राक्षस का वेरा बनाकर इन्होंने राजा सगर के अक्षास्त्र का अपहरण कर लिया (१३%) ७-६) । विश्वामित्र ने विशाला के इतिहास को सर्वप्रथम इन्ही से सुना था (१ ४४, १४)। इन्होने दैत्यों का वध करने के पश्वात त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया (१ ४१, ४१)। जब दिति ने कुशप्लव नामक तपीवन मे तपस्या की तब सहस्रलोचन इन्द्र आदि उनकी सेवा करने लगे (१ ४६, ९-११)। "जब सहस्रवर्ष पूर्ण होने से केवल दस दर्प शैप रह गये तद दिति में अस्यन्त हुए में भर कर सहस्रकोचन इन्द्र से बहा 'अब केवल दस वर्ष के भीतर ही तुम अपने होनेवाले आता की देखोगे। मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी वह जब तुम्हे विजित करने के लिए उत्सुव होगा सब मैं उसे शान्त कर के तुम्हारे प्रति उसे वैर-भाव से रहित और भात स्नेह से युक्त बना बूँगी।' (१ ४६, १२-१४)।" मध्याल के समय जब दिति एक अनुचित आसन मे निद्रा मन्त हो गई तब उन्हे अपबित्र हुई जानकर इन्द्र ने उनके उदर मे प्रवेश करके उसमें स्थित गर्भ के अपने बच्च से सात दुकड़े बर दिये (१ ४६, १६-१=)। इस प्रकार आहत त्रिये जाने पर गर्भने जब मन्दन आरम्भ किया (१ ४६, १९) तब इन्द्र ने उसे चुप रहने का आदेश देते हुए उसके द्रकडे कर ही डाले (१ ४६, २०)। उसी समय दिति वी निद्रा भग हो गई और उन्होंने इन्द्र से बाहर बाने के लिए बहा, और इन्द्र ने भी माना के बचन की मर्यादा के लिए बाहर आकर उनसे क्षमा भौगी (१ ४६ २१-२३)। दिति के विनय बरने पर इन्द्र इस बात के लिए सहसत हो गए कि गर्भ के सात दुवडे सात मस्द्रमण के रूप म जन्म लेकर अन्तरिक्ष के सात वात-स्बन्धों के अधिपति हो (१ ४७,१-९)। इन्होंने ( श्रवीपति ने ) गौतम-पत्नी अहत्या ने साथ बलास्कार विया और इस अपराध ने नारण गीतम वे भाप से इन्हें (देवराज को ) अण्डकोश विहीन होना पड़ा (१ ४८, १७-२८)। इम प्रसग मे इन्हे 'सुरथेप्ठ', (१ ४८, २०) 'सुरपति' (१ ४८ २४), 'दुर्जृति' (१ ४८, २६), "दुर्मवि' (१ ४८, २७) आदि भी बहा गया है। इन्होने अपने अण्डबोधा की प्राप्ति के लिए देवों से प्रार्थना की (१ ४९, २-४)। देवो के अत्यन्त आग्रह पर पितृदेवो ने इन्हें भेडे के अण्डाीश लगा दिए (१ ४९, ५-६)। इसी ममय से यीनम के तपस्या जनिन प्रभाव के कारण इन्द्र 'मेपबुपण ' बने (१ ४९, १०)। इन्होने त्रिशतु वी स्वर्ण मे पहुँचा देखनर उमे वहाँ से छौटाते हुए कहा 'तू गुरु के आप से नष्ट हो चुता है,अन अधोमुख होररपृथिबी पर गिर जा', (१ ६०,१६-१८)। इस प्रसग में दन्हें 'पावशासन'' (१ ६०, १६) और 'महेन्द्र' (१ ६०,१८) वहा गया है। इन्हाने अस्वरीय वें यज्ञ-पशु वा अपहरण वर लिया (१ ६१,६)। 'सदस्य की अनुमनि स्वेदर रण्डा अभ्वरीय ने मुन ग्रेप को बुध के पवित्रपाझ से बॉय नर उसे पगुत्रे लक्षण से सम्पन्न कर दिया और यज्ञ पगुको लाल बस्त्र पहिना कर यूप मे प्रौध दिया। येंथे हुए मुनिपुत शुन शेप ने उत्तम वाणी द्वारा इन्द्र और एक्ट्र इन दोनो देवलाओं की ययावन स्तुनि की । उस रहस्यमृत रहुति से मनुष्ट शोकर सहस्र सेनपारी इन्द्र बड़े प्रश्च हुए । उस समय उन्होने मुन होप को दीर्थायु प्रदान की । अन्वरीय ने भी देवराज इन्द्र की कृपा से उस यश का यह गुणनम्पन्न उत्तम पाठ नाम शिया (१६२,२४-२७)।" इन्द्र ने रम्भा से विश्वामित्र का काम और मोह के वसीअन कर देने के लिए कहा (१६४,१)। इ.इ.ने रम्भा मो विश्वाबित को तपस्या से विश्वलित कर देने की आशा दी (१ ६४, ५-७)। इन्होंने बाह्यण के वैश्व में आकर विस्ता-मित्र में उनका तैयार अन्न के लिया (१ ६४, ४-६)। 'शनवन्तु', (१ ६९, ११) ! इनको दिए गए अपने समन के अनुसार परग्राम ने अपने सहज का परिस्थाम कर दिया था (१ ७४, ७)। अमुरश्रेष्ठ सन्दरने विरुद्ध युद्ध में दशस्य ने इसकी गरायता की यी (२ %, ११)। जब कैनेयी का बर देने के जिस दशरम म शायमपुरक प्रतिका की तक उसने दृत्व आदि देशनाओं का साक्षी बनने ने जिस बासहन निया (२ ११, १६-१६)। 'बद्धिन्', (२ २३, ३२)। श्रीराम की यनयात्रा में उनकी रहा करने के जिसे भौसस्या न इन्द्र आदि समस्य सावधाना या आवाहन क्या था ( २ २५, ९ )। युवासुर का नारा करन के निमित्त इनकी सङ्गानस्य आसीर्वाद प्राप्त हवा मा (२ २५ ३२)। प्रमृत की न्यति के समय देखों का सहार करने कारी बज्यारी कर के रिज माना आदिनि ने सवासय आलीवाँक दिया था ( २, २४, ३४ )। द्यारव द्वारा मारे गर्व सह मुन्दिरपती के एराजीते पुत्र की i स्वयं लोक से न्ये (२, ६४ ४७)। "सम्बाह्य का नमय होने तक ल्यानार हल जोतने से बर्ग हुव अपन दोनो पुत्रों का देशकर रोगी हुई मुस्सि के दो

इन्द्र ]

इन्द्र ]

अर्थु विन्दुनीचे से जाते हुये इन्द्र के शारीर पर आगिरे। तब इन्द्र ने आ काश मे स्थित सुरिम पर दृष्टि डाली और हाथ जोडकर उसके रोने का कारण पूछने लगे ( २. ७४, १४-२० )।" पुत्रशोव से रोती हुई कामधेनु की देखकर इन्होंने यह माना वि पुत्र से बढकर और कोई नहीं हैं। इन्होंने सुरिंग के पवित्र गन्धवाले अधुपात को देखकर सुर्फान को जगत् में सर्वश्रेष्ठ माना (२.७४,२४~२६)। भरद्वाज मुनिने भरत का खातिय्य-सत्कार वरने के िलये इनका आवाहन किया (२.९१,१३)। इन्द्र की समा मे उपस्थित होने याली अप्सराओं का भरद्वाज भूति ने भरत के आतिथ्य सरकार में सहायता प्रदान वरने के लिये आवाष्ट्रन किया (२.९,१८)। "श्रीराम नै आकाश मे एक श्रेष्ठ रच पर बैठे हुये, अद्भुत बैभर से युक्त, और गन्धर्व, देवता तथा सिद्धों से सेवित देवराज इन्द्र को महर्षि धारभञ्ज के साथ वार्तालाम करते हुये देखा । उस समय इन्द्र की अङ्गकान्ति सूर्व और अग्नि के समान प्रकाशित थी; उनके दीतिमान आभूषण चमक रहे थे; उनके मस्तक पर श्वेत मेघो के समान उज्जवल, चन्द्रमण्डल के समान कान्तिमान तथा निचित्र पुष्प-मालाओं से सुद्योभित छत्र था। जनके रथ में दिव्य अस्य विराजमान थे (३, ४, ५-१४)।" "श्री राम को निकट आते देखकर दाचीपति इन्द्र ने दारमञ्जूमिन से विदा ली और देवताओं से इस प्रकार कहा: 'श्रीराम जब रावण पर विजय प्राप्त करके अपना क्त्रींब्य पूर्ण कर लेगें तय में उनका दर्शन वर्तेगा ।' इस प्रकार कह कर बच्चघारी, शत्रुदमन इन्द्र ने शरभञ्ज का सत्कार किया और उनकी अनुमति से रच पर बैठकर स्वर्ग लोक चले गये। सहस्र नेत्रधारी इन्द्र के चले जाने पर श्रीरायचन्द्र अपनी पतनी और भ्राता के साथ शरभञ्ज मुनि के पास गये (३ ४, २१-२४)।" इन्द्र ने सुनीक्ष्य मुनि को राम के बनवास का समाचार पहले ही दे दिया था (३.७,१०)। "एक सत्यवादी और पवित्र तपस्वी की तपस्या में विष्त डालने के लिये श्चीपति इन्द्र ने उस तपस्वी को धरोहर के रूप से अपना उत्तम खड़ग दे दिया। (३ ९, १७~१८)।" अगस्त्य-आश्रम ने इन्द्र के भी स्थान का उल्लेख है जहाँ श्रीराम पथारे थे ( ३. १२, १८ )। 'पाकशासन', ( ३. १९, १७)। नम्चिया वध विया (३०२०,३)। बृत्र, नम्चि, और दल का वध किया ( ३, ३०, २८ )। इन्होने श्रीराम को एक अग्नि के समान तेजस्वी वाण दिया जो दूसरे ब्रह्मदण्ड के समान भयकर था (३.३०, २४-२५)। खर-दूपण कादि चौदह हजार राक्षसो का वध कर देने पर श्रीराम से अगस्त्य आदि महर्षि प्रसन्न हो कर बोले: हिरधुनन्दन ! इमीलिये महातेजस्वी पानशासन पुरन्दर इन्द्र दारसञ्ज सृति ने पवित्र आधम पर वागे वे और इसी

कार्यं की सिद्धि के लिथे महर्पियों ने विशेष उपाय करके आप की पचनटी के इस प्रदेश में पहुँचाया था। मुनियों के श्रेत्रु रूप इन पापाचारी राधसों के वध के लिये ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। (३ ३०, ३४-३६)।" इनके द्वारा श्रची के अपहरण का उल्लेख (३ ४०, २२)। इन्द्र बादि समस्त देवता रावण के भय से कांप उठने धे (३ ४८,७)। 'बखनर', (३ ४८,२४)। ''बह्याजी की बाजा से देवराज इन्द्र निद्राको साथ लेकर लकापुरी में आये। वहाँ आकर उन्होने निद्राको राक्षसी को मोहिल करने की आज्ञा दी। इसके बाद सहस्र नैत्रधारी अवीपित देवराज इन्द्र अधोक-वाटिका म बँठी हुई सीता के पास गये और इस प्रकार बोरे 'हे देवि । में आपके उद्धारकाय की सिद्धि के लिए श्रीरयुनायजी की सहायता करूँगा, अन आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बडी भारी सेना के साथ समुद्र पार करेंरे। मैंने ही यहाँ इत राक्षसियों की अपनी माया से मोहित किया है तथा यह हविष्यान लरूर निहा के साथ में आपके पास आवा हैं। यदि मेरे हाय से इस हविष्य को लगर का लेंगी तो आपको हजारो वयों तक भूल और प्यास नहीं सतायेगी। इन्हें के ऐसा कहने पर सीता ने इनके देवराज इन्द्र होने पर शङ्का प्रकट की जिसका इन्होने देवोचित लक्षणो की दिलाक्षर निवारण कर दिया (३ ५६क, ६-१९)।" सीला द्वारा हविष्याम का भक्षण कर लेने पर य प्रसन्त होकर अपने निवासस्थान, देवलोक, को खले गय (३ ५६क, २६)। "पितामह ब्रह्माजी के द्वारा दीर्घजीवी होने का वर थान करके करन्य ने देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इन्द्रने उस पर सी धारो वाले बचा का प्रहार किया जिससे उसकी आयें और महत्रक उसके शरीर में यस गये। तब कबन्ध ने कहा देवराज आपने अपने वच्च की मार से मेरी जाँघे, मत्तव, और मुँह तोड डाले है। अब में कैसे आहार ग्रहण वहाँगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीध काल तक जीवित रह सक्ता ?' उसके ऐसा वहने पर इन्द्र ने उसकी मुजार्ने एक एक योजन लम्बी कर दी तथा सरकाल हो कबन्य वे पेट् मे तीखे दाना वाला एक मुख बना दिया। इन्द्र ने कवन्य को यह भी बताया कि जब सहमण सहिन शीराम उसकी भूजायें काट देंगे तो उस समय वह स्वर्गलोक चरा जायना (३ ७१, ८-१६)।" इन्होते नम्बिको मुद्धका अवसर दिया या (४ ११, २२। 'महेन्द्रमिव दुर्घपंस'. (४ १७, १०)। वालिन् की युद्धकरा से असन्न होकर इन्द्र न उसकी सुवर्ण-माला प्रदान की थी (४ २३, २६)। त्वष्टा के पुत्र तृत्वासुर का वस करन स मे पाप के मागी हुये और इनके इस पाप को पृथियी, जल, तृष्ट, और स्त्रियो ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया या (४ २४, १३-१४)। वानरराज सुग्रीव के

प्रासाद में इन्द्र वे दिये हुये दिव्य फा"-फूलो से सम्पन्न मनोरम दृक्ष लगाये गये थे (४ ३३,१६)। श्रची का अपहरण करने के कारण इन्होने पूलोम और अमुद्धाद ना वध कर दिया (४ ३९, ६-७)। सहस्र नेत्रवारी इन्द्र प्रत्येक पर्व वे दिन महेन्द्र पर्वत पर पदार्पण बरते थे (४ ४१, २३)। मेघिगिरि नामक पर्वत पर देवताओं ने हरित रण क अश्व वाले पाकशासन इन्द्र को राजा के पद पर अभिषिक्त विया था (४ ४२,३५)। मयामूर वा हेमा नामक अप्तरा के साथ सम्पर्क हो जाने वे बारण इन्द्र ने बच्च से मयासुर का बध कर दिया (४ ५१, १४-१५)। जब हनुमान मुर्य को पकड़ने के लिये अन्तरिक्ष मे पहुँच गये तथ इन्द्र ने उन पर यथ का प्रहार किया जिससे उनकी हुन ( टोडी ) का बायाँ भाग लिण्डत हो गया (४ ६६, २३-२४)। बळा के प्रहार से भी हनुमान की पीडित हुआ न देखबर सहस्र नेत्रधारी इन्द्र ने उन्हें उनवी इच्छा के अधीन ही मृत्यु होने का वर दिया (४ ६६, २८−२९) । हनुमान् ने समुद्र-लक्षन ने पूर्व इन्द्र नो प्रणाम दिया ( ५ १. व ) । इन्होने मैनाक पर्वत की समृद्र में पातालवामी अनुरममृहों ने निवलने के मार्ग की रोकने के लिये परिच-रूप से स्थापित किया था ( ५ १,९२)। "शतकत् इन्द्र ने अपने यक्ष से लाखी उडनेपाले पर्वती के पल काट शले। अब वे मैनार के पल काटने गर्मे तो वायुने सहसा उसे समुद्र मे गिरा दिया (५,१२४–१२६)।" हनुमान् <sup>1</sup> को विधास का अवसर देने के फलस्वरप मैनाक की इन्द्र ने प्रशास की (५ १, १३७-१४२)। इन्होने हिरण्यक्शिय की कीर्ति का अपहरण कर लिया ( ५ २०, २८ )। जब रामद्रत श्री त्नुमान सीता के समीप गये ती उन्होंने इन्द्र नो प्रणाम किया ( ५ ३२, १४ )। जब हनुसान् म अक्ष या वध कर दिया तो उस पर इन्द्र सहित देवताओं ने वहाँ एक व होकर विस्मय के साथ हुनुमान का दर्शन किया (५ ४७,३७)। जनक से प्रसन्न होकर धीमान् यक ने उन्हें एक जल से प्रकट हुई मणि दी ( ५ ६५, ५ )। इन्द्रजित् ने इन्द्र को बन्दी बनावर लवापुरी में बन्द कर दिया था, परन्तु ब्रह्मा के कहने से उन्हें मुक्त किया (६ ७, २२-२३)। वानरो ने पितामह सनादन से किसी समय इन्द्र वा भी युद्ध हुआ था, (६ २७, १९)। जूम्मवर्ण ने वैवस्वत यम और इद्र को भी पराजित किया था (६, ६१, ९)। 'जन्म लेते ही जब कुम्भवर्ण ने भग से पीडित होकर सहस्रो अजाजनो ना भक्षण कर लिया तब पीडित प्रजाजनो के अनुरोध पर देवराज इन्द्र ने शुद्ध होकर अपने वक्र से बूम्भवर्ण को आहत कर दिया। वस्त्र के प्रहार से आहत होकर क्षुब्ध युम्भकर्णने इन्द्र के ऐरावन के मुल से एन दाँत उखाड कर उसी से देवेन्द्र के बक्ष पर प्रहार किया जिससे पीडित होकर इन्द्र प्रजाजनो के साथ बहुता के स्थान पर गये

इन्द्री

(६६१,१३−१८)।" वजुषारी शतकतु इन्द्र ने पौरुप द्वारा विश्वरूप मुनि वी हत्या करने के पश्चात प्रायश्चित किया था (६ ८३, २९)। इन्द्रजित् वे साय युद्ध करते हुए लदमण की अहिंप, पितर आदि सहित इन्द्र ने भी रक्षा मी (६ ९०,६३)। इन्द्रजित् वा वध हो जाने पर सम्पूर्ण महर्षियो सहित इन्द्र वो भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई ( ६. ९०, ८४ )। "रावण के साथ युद्ध के समय जब श्रीराम भूमि पर राष्ट्रे हुये तब आवाश में स्थित देवता, विन्तर और गन्धर्व यह वहने लगे कि यह युद्ध बरायरी का मही है। इन लोगों की बात मुनकर इन्द्र ने मानलि से यहाः 'तुम भेरा स्य से जानर श्रीराम से नहीं कि इन्द्र ने यह भपना रथ भेजा है जिस पर बैठवर आप रावण के साथ गुद्ध करें।' (६ १०२, ५-७)।" सीता की उपेशा करने पर अन्य देवताओ सहित इन्द्र नेभी लटा में उपस्थित होक्र श्रीराम को समझाने वा प्रयास विधा (६ ११७ २-९)। इन्होने श्रीराम को बरदान देने की इच्छा प्रगट की . (६ १२०,१⊶२)। श्रीराम के अनुरोध ने इन्द्र ने मृत यानरी को जीविन मर दिया (६ १२०, ११-१६)। जुबेर की सपन्या से प्रमन्त होतर प्रह्मात्री इन्द्र शादि देवताओं पंसाय उनवे आश्रम पर वरदान देने के लिये गर्व (७ ३,१६)। "वस्ल के बज के समय रावण को उपस्थित देखकर भगभीत देवता तिर्यस्योति मे प्रवेश कर गये। उस समय इन्द्र मोर यन गये थे (७ १८, ४-५)।" रावण के प्रस्थान के परचात् इन्द्र सहित सम्पूण देवता प्त, अपने स्वरप मे प्रगट हो गये और उन-उन प्राणियों को यरदान देने लगे जिनका उन्होने रूप ग्रहण किया था, इन्द्र ने उस समय मोरो को बरदान दिया ( ७ १ =, २०-२३ )। 'रोना महिन जब रावण से इन्द्रलोब पर शायमण विमा तब दुन्द्र ने विष्ण से सहायता की प्रार्थना की । उस समय विश्ण ने भविष्य में राज्य-यथ की प्रतिज्ञा नरने इन्द्र की कौटाया (७ ५७. १-१६) 1' अब मधनाद व भय से देववण पलायन करने लगे नव इन्द्र ने उन्हें एत एहन करक अपने पुत्र अयम्त की उनका नेता दनाया (७ २८, V-६)। १ रने पूर्व के पराजित हो जाने पर इन्द्र ने रहो, बगुओ, आहियाँ इत्यादि हे गाम अपी रच पर बँठनर मेपनाद से मुद्ध किया ( ७ २०, २२ – २८ )। 'साबया जब देवमेना का सहार करने के लिये उनके सीच से निश्ता सब उसकी इच्छा को जानकर इन्द्र ने देवनाओं से उने बन्दी बना मेर्ने में जिसे महा। नदनन्तर अपनी विद्याल मेना की रावण के हायो नष्ट होने देप इन्द्रने दिना विसी घटडाहर के रावण का सामना किया और उमें धारों भोर में रेकर मुळ में विमूल कर दिया । रावण को इस प्रकार रूट से चाल में पर्मा हुआ देलकर दानको नमा राधमों ने मार्जनाद निया (७ २९

[इन्द

इन्द्र ]

४-१९)।" मेघनाद के बाण से मातिल के बाहत हो जाने पर जब इन्द्र ने ऐरावत पर आहड होकर युद्ध आरम्भ किया तब मेधनाद ने उन्हें अपनी माया से ब्याकूल करके बन्दी बना लिया (७ २९, २६-२९)। अब इन्द्रजित ने इन्द्र को मुक्त कर दिया तब इन्द्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया और व दु खी भौर चिन्तित होवर अपनी पराजय के कारण पर विचार वरने छगे (७ ३०,१६-१७)। बह्या के परामर्थ वे अनुसार इन्द्र ने बैट्णवयन करने पून स्वगंकोर प्राप्त क्या और देवताओं पर घासर वरने छगे (७ ३०, ४७-५०)। "हनुमान् ने सूर्यं के रथ के ऊपरी भाग मे जब राह का स्पर्ध विमातव वह कोध में भरवर इन्द्र के पास गया। राहु की यात सुनकर इन्द्र ब्यम हो उठे और अपने ऐरावत पर बैठकर तथा राहुको आगे करके सूर्यदेव के स्थान पर गये (७ ३५,३१-३८)।" इन्द्र ने राहुकी सहायता करने का वचन दिना (७ ३४,४३)। हनुमान् को ऐरावत की ओर आता हुआ देखकर इन्द्र ने अन पर वच्च से प्रहार किया (७ ३५, ४६)। ब्रह्मा के महने पर इन्द्र ने हनुमान को जीवित करके उन्ह कमल पूर्णा का एक हार देते हुये कहा कि उस दिन से हनुमान् इन्द्र के यज् से भी मारे नही जा सकेंगे (७ ३६, ७-१२)। स्त्री वे रूप मे परिणत ऋक्षराट से इन्होते वालित् की उत्पन्न किया (७ ३७ क, ३१-३७)। निमि के साथ साथ इन्होने भी एक यज्ञ किया जिसमे वसिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया (७ ५५, १०-११)। "जब पूर्वकाल मे मान्याता ने देवलोक पर दिजय प्राप्त करने का उद्योग आरम्भ किया तब देवताओ सहित इन्द्र भयभीत हुये । उस समय मान्धाता के अभिप्राय को जानकर इन्द्र ने उसके पास जाकर वहा 'पहले तुम समस्त पृथिषी को अपने अधिकार में कर छो. उसके बाद देवलोक पर राज्य करना। इन्द्र की बात सुनकर मान्याता के यह पूछने पर कि उसके आदेश की पृथियी पर कहाँ अवहेलना हो रही है, इन्द्र ने सध्वन मे सध्युत्र लवणासुर का जल्लेख करते हुये कहा कि वह मान्धाता की अवज्ञा करता है (७ ६७, ५--१३)।" लवणासुर के वथ पर प्रसन्न होकर इन्द्र ने क्षत्रुचन के सम्युख प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया और उसके पश्चात् अन्तर्धान हो गये (७६९,३६,७०,१–३६–७)। बस्युककी मृत्युपर इन्द्र नेश्रीराम को बधाई दी (७ ७६, ५-६)। जब बृत्रासुर ने घोर तपस्या आरम्भ की तब इन्होने उसके विरुद्ध शिकायत करते हुये विष्णु से उसके विनाश या आग्रह किया (७ ८४,९-१८)। "देवताओं ने आग्रह पर विष्णुने अपने तेज को तीन भाग में विभक्त करके एक को इन्द्र में, दूसरे की इन्द्र के यज् म और तीसरे को मुलोक मे प्रवेश करा दिया। इस प्रकार सर्वाद्धत होकर

हन्द्र ने नृत्यामुर के महतक पर अपने वजू से प्रहार करके उसका वध वर दिया। वृत्रवध से प्रकट हुई बहाहत्या हारा स्रसित होनर इन्द्र अध्यक्षारमय पाताल प्रदेश में पले गये। इन्द्र के इस प्रकार अहरण हो जाने पर जब देवताओं ने विष्णु की स्तुति नी तम उहीन हन्द्र के उदार का जगम वताया (७ ०८, १०-१७ २०-२२)।" "इन्द्र के अदृश्य हो जान से समस्त सताय ध्यापुठ हो उठा, घरती नी आईता नष्ट हो गई और समस्त यग्य प्रदेश, निर्देश, तथा सरीवर सुख गये (७ ०६, २-५)।" विरुद्ध का स्ति वे अनुतार अश्वयेष यज्ञ अपुट्टान वर्ष इन्द्र पुन अपने पद पर प्रतिचित्र हुये जिससे सम्पूर्ण जगद में सालि व्याहों में (७ ६६, ९-१९)। इंग्लोन छक्षण पर प्रविचित्र हुये जिससे समुण जगद में सालि व्याहों में (७ क्यू ए-१९)। इंग्लोन छक्षण पर प्रविचीत हुये (७ ६६, १६)। इंग्लेन स्त्रवाची के पर (७ १०, १९)। विष्णुक्य में स्थित हुया श्रीराम ना देवताओं सहित इन्होंने मी पुजन विया (७ ११०, १९)।

इन्द्रजालु, एक बानर प्रधान का नाम है जो सुवीय के आशाहन पर स्यारह करोड बानरों को लेकर जनके पाल आया वा (४ ३९, ३१-३२)। श्रीराम ने इसका आदर सहार किया (७ ३९, २२)।

इन्द्रशासु, एक राक्षसपति वा नाम है जो अस्त्र सस्त्रों से युक्त होकर राम के वध के लिये रावण के दरवार ने सझद लड़ा वा (६९,२)।

इन्द्रशिया, एक देश का नाम है जो अपने ऐरावतवसी गजराजो के लिये प्रतिद्व या (२ ७०, २६)।

इस्वल ]

एक मास तक पुरुष और एक मास तक रूपवती स्त्री रहकर जीवन व्यनीत करने लगे (७ ६७, २४-२९) ।" "तदनन्तर उम प्रथम मास मे इल त्रिभुवनसुन्दरी नारी होकर वन मे विचरण करने छगी। इस प्रकार विचरण करती हुई इला ने एक सरीवर में तपस्था कर रहे युध की देखा (७ ६८, ४-११)।" "इला के सौन्दर्य पर मोहित होकर बुध जल मे वाहर वाये और इला तथा उपकी सिलयों से उनका समाचार जानकर उन्हें विपुष्पी नाम से प्रसिद्ध होकर उसी पर्यंत पर निवास करने की आजा प्रदान की ( 🛚 घट, १३-२४)।" "बुध द्वारा समायम के प्रस्ताव को स्वीकृत करने यह उनने साथ रहने लगी। किन्तु एक मास तक स्त्री रूप में बुध के साथ रहने के पश्चात् एक दिन प्रान काल इसने अपना पूर्व रूप ग्रहण कर लिया और बुध से भपनी सेना तथा अनुचरो आदि के सम्बन्ध मे प्रश्न किया (💵 ५९, ५-११)।" "बुध ने इससे उस स्थान पर बुठ समय तक रहने का आग्रह किया परन्तु इसने पहले उसे अस्वीकार कर दिया। फिर भी, बहुत अधिक आग्रहपर एक वर्षतक उनके पास रहना स्वीकार कर लिया। वर्षके अन्त में उसने पुरुरवा नामक एक पुत्र को जन्म देकर उसे बुध को सौंप दिया। धर्म पूरा होने मे जितने मास क्षेप ये उतने समय जब-जब राजा पुरप होते थे तब-तथ वध धर्मयक्त कथाओ हारा उनका मनोरजन सरते थे (प प९, १२-२५)।" "अन्तत इन्होने अध्वमेध के अनुष्ठान द्वारा शिव से पून पुरुपस्व प्राप्त कर लिया। तदनन्तर इन्होने बाह्मिक देश को छोडकर मध्यदेश में प्रतिष्ठानपुर नामक नगर वसाया और वहाँ के सासक बने (७. ९०,१८-२२)।"

इत्त्वल, दण्डकारच्य के एन असुर मा नाम है जो अपने आता, वातापि, की सहायता से सहस्रो निर्दोप बाह्मणी का वध करता रहना था। अगस्त्य

मुनि ने इसे भस्म कर दिया ( ३, ११, ४४-६६ )।

व

उच्चेश्यवा, उस उत्प्रशतम अस्य या नाम है जो समुद्र-मन्दन वे समय सागर से निवला था (१. ४५, ३९)। यह सूर्य का वाहक है (७ २३५, ४)।

उक्किहरना, एक रुपर का साम है आहाँ प्रियक नामक हुआ की प्रपुरता थी। अभीच्या आते समय भरत ने यही अपने अक्ष्यों को बदला था (२ ७१, १२-१३)।

उत्कल, दक्षिण ने एक प्रदेश मा नाम है जहाँ मुग्रीय ने सीता की छोज सरने ने छिये अञ्चद को मेजा था (४,४१,९)।

उद्याचल. पूर्व मे पर्वतों का नाम है जहाँ के बानरो को आमन्त्रित

करने के लिये नुषीय ने हनुमान् से नहा या (४ ६७,४)। 'हेमसयः श्रीमानुहयपर्यतः',(४ ४०,५२)। "इस पर्यन या गयनचुन्यी सिवर सी प्रोजन लग्ना था, जिम पर स्थित साल, ताल, तमाल, पुष्पी से परिपूर्ण करेर आदि दूस भी मुवर्णयय थे (४ ४०,१३-५१)।" वार्लिन् ने भय से भागते हुये सुषीय इस पर्यन पर भी आये थे (४ ४६,११)।

उदावसु, जनक के पुत्र और निन्दिबर्दन के पिना का नाम है (१७१,५)।

उत्तसस्त, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जो माल्यवान् तथा सुन्दरी का पुत्र था (७ ४, ३४--३७)।

उपेन्द्र (= विष्णु ) 'उपेन्द्रमिव दु सहम्', ( ४ १७, १० )।

उसा, हिमवान और मेना की दितीय पुत्री का नाम है इसके रूप की भूतल पर कोई समना नहीं कर सकता या (१ ३५, १४-१६)। 'यह उत्तम एवं कठोर दन का पालन करनी हुई थोर सनस्या से लग गई। विरिधान ने उन्न तपस्या म सलग्न हुई अपनी इन विश्ववन्दिना पूत्री उमा रा, अनुपम प्रभाव-शाली रुद्र से, विवाह वर दिया (१ ३४, २०-२१)।" उमादेवी को महादेव के साथ श्री का बिहार फरते सी दिश्ववर्ष बीत सये विन्तु उसा देवी के गर्भ से काई पुत्र नहीं हुआ (१ ३६, ६-७)। बहुए आदि देवनाओं के, जीवा से निवृत्त हो जमा देवो के साब तप करने की प्रार्थना पर (१ ३६, ८-११), शिव ने बताया कि व दोना अपन तेज से ही तेज को घारण कर लेंगे (१ ३६ १२-१३)। 'सहादेव के यह पूछन पर कि यदि उनका यह सर्वोत्तम तेज (बीर्य) धुव्य ही रर अपने स्थान से स्विलित हो गया सी उसे कीन धारण वरेगा ? देवताओं ने शिव से कहा: 'भगवन् ! आज आपका जो तेज शुक्त होनर गिरेगा, उस यह पूर्विशे देवी धारण करेंगी ।' देवताओं का यह कंपन सुनवर महायली देशम्बर शिव ने अपना तेश छोडा, जिसमे पर्दन और बनी सहित मह गमल पुरिशे स्तान हो गई (१ ३६,१४-१६)।" देवताओं ने इनवा पूजन हिंदा (१ ३६, १९)। इन्होंने देवनाओं तथा पृथियों को शाप दे दिया पर्योक्ति उन्होने उमाका पुत्र-प्राप्त वरने से रोक दिया था (१ ३६, २०-२४)। सवण न इनके बाय का स्मरण किया (६ ६०, ११)। सीने हुवे राक्षत-गुमार, मुोदा को दयनीय दवा पर दृष्टियान करने इनके हृदय म बरणा का सान उमड पढा (७ ४, २०) और इन्होने यह बरदान दिया नि आज ने राशनियों जन्दी ही गर्ने धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसना प्रसद करेंगी और उनना पैदा विचा हुआ बालक तत्वाल बढ़कर माता से ही समान अवस्थानाहाजायया (७ ४, ३०-३१)। जब राजाने कैलास पर्वत के

निषसे माग मे अपनी मुनाम लगाई और उसे सीध उठा कीने का प्रयत्न किया तब पर्न के हिलने से उसा विविध्य के जन्म-प्यान पर शिव अपने समस्त तैकार गई (७ १६, २६)। कार्तिकेय के जन्म-प्यान पर शिव अपने समस्त तैकारे में शाप रहकर उमा ना मनोरप्टनन करते थे (७ ६० ११)। 'हनी रूप हुये राजा इल ने उनसे पुरुष्तर प्राप्ति नी प्राप्तेगा की (७ ६७, २०-२३), जिस पर इन्होंने कहा 'राजन्! तुम पुरुष्तर-आसि ने लिये जो घर चाहते ही उसके आपे प्राप्त के दाता तो महादेव हैं और आधा वर मैं सुन्हें दे सकती हूँ। इमानिये तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्थीकार नरके जिजने-जितने काल तक को और पुरुष रहन तो हो, उसे मेरे सामने कहा।' (७ ६०, २५-२५)।' इम्होंने राजा इल नी एक मात वन निजी और एक प्राप्त रहने की इच्छा को रहीकार कर लिया (७ ६७, २६-२७)। उसा ने इल से नहीं 'राजन्! जब सुन्त पुरुष रहने की इच्छा को रहीकार कर लिया (७ ६७, २६-२७)। उसा ने इल से नहीं 'राजन्! जब सुन पुरुष रूप रहने की

उमिला, जनव के अनुज कुताच्यत की पुत्री का नाम है। जनक ने लक्षमण में साथ इनके पाणिग्रहण की प्रतिमा की (१ ७१, २१-२२)। यसिंदनी उमिला को पति माताओं (सासों) ने सवारी से उनारा और पर में ले गईं (१ ७७, १०-१२)। इन्होंने देवसम्बरों में देवताओं का पूजन तथा सास-सपुर कादि के खरणों में प्रणाम निया (१ ७७ १३)। ये पति के साथ एकान्त में रहकर आनग्द से समय व्यतीत करने लगी (१ ७७,१४)।

उचैशी—रावण ने कहा कि पुरुरवा को ठुकराकर उर्वशी को अत्यन्त पक्वाताय हुआ था (१ ४०, १०)। उत्यत्याओं से अंदर उर्वशी चित्रया के साथ जलकीडा के लिये समृद्ध के पास माई (७ ४६, १३)। उत्त समय वहण के मन मे उवशी के लिये अत्यन्त उत्लाह प्रणट हुआ और उत्तने उन पुत्ररी अपसरा की समामंग के लिये आमन्तित निया (७ ४६, १४-१४)। उर्वशी में वक्ष को बताया कि मित्र देवता ने पहले से ही उत्तका वरण कर लिया १ (७ ५६, १६)। देव निर्मात कुन्म में अपने भीयें का परित्याता कर देते के वरण के प्रतास की उवशी ने पहलें से व्यन्त भीया साथ ही मित्र हार्र उत्तक स्वास को उवशी ने पहलें स्वीकार किया (॥ १६, १९-२०)। 'उर्वशी की स्वीप्ट ति पर वहण ने प्रमाणित साम की समाम प्रतासमान अपने तेज (वीर्य) को उस कुन्म में डाल दिया। तदननर उर्वशी मित्र देवता के पास मई। हुमित हुसे मित्र वे साथ के नारण वह पुत्र के पुत्र राजर्य पुत्र स्वास में पत्री हुमित हुसे मित्र वे साथ के नारण वह पुत्र के पुत्र राजर्य पुत्र स्वास मी पत्री हो मई (७ ५६, २१-२६)।" सनोहर दाँत और सुत्रर नेत्रवाली मी पत्री हो मई (७ ५६, २१-२६)।" सनोहर दाँत और सुत्रर नेत्रवाली

उदेगी मित्र के दिये हुये शाप का क्षय होने पर इन्द्रसमा में चली गई (७ ५६,२९)।

उल्कानुष ]

उल्का-मुख, एक वानर-प्रमुख का नाम है जो हुनायन का पुत्र था। मुग्रीय ने इसे सीता की खोज में दक्षिण दिया में जाने की अनुमति दी (४४१,४)।

उद्योरधीज, एक पर्वत ना नाम है जहाँ प्रमायि नामक वानर-पूपपति रहता था (६ २७, २७)। राजा महत्त ने हसी स्थान पर अपने यज्ञ का अनुष्टान किया (७ १८, २)।

## ऋ

प्रमुख, एक गुण का नाम है। विल्यवेज म सीता की लोज करते हुये बानर-प्रमानो, ह्युमान तथा अज़्द आदि ने इसे देखा था ( ४. १०, ॥ )। यह प्रमान्द्रवाम की विल्यात तथा एक दानव हारा रित्त की ( ४ १०, ०)। यह सही धुणीयत तथा पुरुं विल्वा होने का उल्लेख ( ४ १०, १०)। यह माना प्रकार के जन्मुओं से मरी हुई तथा देखराओं के निवास-क्याना, त्याल के गमान, प्रयक्त प्रतिक्रीत होनी थी ( ४ १०, १२)। 'युदंशमिय थोर च दुविता हा च नर्यं गं, ( ४ १०, १३)। यह अव्यवहार से परिपूर्ण थी, इसमे चन्द्रमा और मूर्यं की विर्मे की पहुंच पाती थी ( ४ १०, १०-१६)। 'पानापारच- पहुंच, ( ४ १०, ११)। इसमे मय के दिन्य-प्रकारों, मुदर उपाने' और मरीनर रायादि का वर्षन विवान स्वाह है ( ४ १०, १५-१०)।

असुलताल (अहुलताह्), बालिन और मुतीब के दिना का नाम है।
ये मूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त बानरों के राजा थे। विद्याल तक
सासन करने के परवान हरावी मृत्यु हा गई (७ ६६, ६६-६७)। "बहा
के अपू बिरदु में हनकी उत्तरिह हूँ, हिंह में मूर्य थे बुछ समय तक करन्मुल
और पल तावर मेंव पर्यंत पर निवास करते रहे। उसी हों ये अपनी छाता से
युद्ध करने के लिये एक सरोबर के जलते रहे। उसी हों एक गुन्स हात्री के
रूप में परिणन हो गये (७ ३७४, ६-२०)। इन्द्र से वालिन् तथा मूर्य में
मुद्धीव को उत्तर्स करने के प्रवात् ये पुत्र पुरस क्य में परिलत हो गये। इन
सित्यु को के साथ बहात वे सम्मुक्त उपस्थित हुवे (७ ३७४, ३१-४४)।
वहात के रहें विधित्या म निवास करनवाने वानरों का सामक निवुत्त रिया
(७ ३७४, ४४-४०)।

प्रास्त्यान, एर पर्वन का नाम है जिस पर सहस्रा बानर-पूपर्गन निवास करते में (१ १७, २१)। नमंदा नदी ने निषट न्यिन एर पर्वन का नाम है जहाँ प्रसारात्र युग्न निवास करता था (६ २७,९)। १. ऋखीयः, एव मुनि का नाम है जिनना विश्वामिय भी ग्लेस्ड विहन के साम पाणियहण हुआ था (१ ३४, ७)। इनका मृतुलुज्ज पर्वन पर अपनी परती तथा तीन पुत्रों के साथ नितास (१ ६१, ११)। राजिंप अन्यरीय के इनके पुत्र को येज पत्र जन्मतीय की प्राप्ता की, ऋतीक ने इन नाम के लिये अपनी ज्येत पत्र हम के पुत्र को ने वना अस्वीकार कर विदा (१ ६१, १२-१६)।

१. ऋचीक ]

२. भूटचीक---मृगुवनी ऋचीक मुनि को विष्णू ने वैष्णव धनुप प्रदान किया, जिसे इन्होंने अपने पुत्र जमदीन को समिपत कर दिया (१ ७४, २२--२३)।

ऋपंभ, एक महान् ब्वेतवर्ण पर्वत वा नाम है जो शीरसागर ने मध्य
में स्थित था। सुस्रीय ने चिनत से सीता की कोज में यहाँ जाने ने निमे बहाँ
(४ ४०, ४२)। 'दिव्यनचे कुतमितराचितंत्रच नमैद्धंत', (४, ४०, ४२)।

2, ऋषम्, दिलण-समुद्र में स्थित एक पर्वतसेणी ना नाम है, जो सन्पूर्ण रात्नों से भरा हुआ है तथा जहाँ गोधीर्यक, पद्मक, हरिस्थाम आदि नामों बाला दिल्म चन्दन जरमम होता है। राहित नामवाले गम्धन इसकी रक्षा तथा यहाँ सूर्प के समान कान्तिमान् पुष्यवर्षा पाँच गन्धनेराज निवास करते हैं (४ ४१,४०-४३)।

३. १४ प्रभाग, एक राजा का नाम है जिनके समय में अयोध्यापुरी श्रीराम के परमधाम पंधारने के पश्चात पूर्व आसाद होगी (७ १११, १०)।

ध-श्राप्तम, एक बानर प्रमुख का नाम है जिसने समुद्र-किन में अज़द के प्रयन पा उत्तर देते हुन कहा कि वह चालीस सोजन तक एक छलाग में चला जायगा (४ ६५, ५)। श्रीराम ने वानर शिरोमणि जायम को वानर तना के दाहिने आग की रक्षा करते हुने चलने की बाजा दी (६ ५, १६)। युक्त के लिये प्रस्थान करती हुई बानर-सेना के किये मार्थ डीप करनेवालों में एक यह भी थे (६ ५, १६)। एनकी बानर कियों से धिर रहनर वानर-वाहिनों के दाहिने पावर्ष से खडे रहने की आजा दी गई (६ २५, १५)। एनकी बानर कियों से धिर रहनर वानर-वाहिनों के दाहिने पावर्ष से खडे रहने की आजा दी गई (६ २५, १५)। राम भी आजानुतार से अन्य वानर प्रवादियों के साथ इन्हानित का अनुत-पान करते के लिये गये किन्तु रोक विये पये (६ ४५, १-४)। वानरक्षेत का साथमानी के साथ सरसण करने हैं (६ ४०, ३ ४)। इन्होंने परंत जिसरों नो उताड कर रावण पर आक्रमण किया विन्तु रावण ने इनने प्रहारों की स्थां पर दिया (६ ४६, ४२-४३)। "पन के प्रमुण ने इन्हे अपनी दोनों युकाओं से दबा दिया विया देता देता हैया ने प्रमुण ने इन्हे अपनी दोनों युकाओं से दबा दिया विया वियो दाने गुँह से सून निकले लगा और थे पुलिनों पर पिर पढे (६ ६७, २४-२०))" मत्त के

'साप पुढ बरते हुये इ.हीो उताका समा कर दिया (६ ७०, ४९,-६०)। इन्ह्रीतर द्वारा पायल हुये (६ ७३, ४६)। राम के राज्यातियक के अयसर पर ये दक्षिण-समुद्र में बीझ ही एक सोते का पट अर कार्य (६ १२६, ४४)।

ऋष्यस-क्ष्यच्छा, एव यानर यूयपति वा नाम है जो अन्य यानर यूयपतिको वे नाम राम यो आजा द्वारा इन्द्रिज्य की सोज यसने के किये गया (६ ४४, १–३), विन्तु इसे रोग दिया गया (६ ४४ ४–४)।

ऋषि-पुत्र (सहु॰) उन यानर पूचपतिका वे जिथे प्रयुक्त हुआ है जिन्हे सीता वो कोज करने वे लिय मुधीय न पश्चिम दिशा में भेजने वा प्रस्ताय क्या (४ ४२, ५)।

अहिंदिक, दक्षिण दिशा में एवं देश का नाम है जहाँ सुवीव ने सीता की

साम के लिये अजुद को भेजा था (४ ४१, १०)।

ऋष्यमूक, एर पर्या ना ताम है जहाँ श्रीराम ने प्रधारते की बाहमीकि ने प्रवेक्त्यना भर की थी (१ ३, २३)। चार अन्य बाउसे ने साथ सुग्रीव ने यही विविधित जीवन व्यतीत विचा या (३ ७२,१२)। वदस्य ने श्रीराम नो शीम ही इस पर्यंत पर जाते का परामशं दिया (३ ७२, २१)। "यह पम्पासरीवर के पुरमान म स्थित था। यहाँ के गुण पुष्पी से सुगीभित थे और इमकी पूर्वकार में साक्षान् बह्या ने मृश्चि वी थी। इस पर्यंत के शिखर पर सीपा हमा पुरुष स्थम मे जिम सम्पत्ति को देखना है उसे जानके पर प्राप्त कर निता है। जो गावरमी तथा विषय व्यवहारी पुरुष इस पर्वत पर सहसा है उसे इम पर शो जाने पर राज्य बडावार अवर से प्रहार करते हैं। इस पर्वत पर हाथी तथा रूप मृत विवास करने हैं। (३ ७३, ३१-३९)। यह प्रमा सरोवर में तह पर स्थित है (वे ७१ २१-२६)। यह पामा में दक्षिण भाग में स्थित है (४१७३)। बातुंश विभूषित', (४१७४)। 'विदिवह'. (४ १०, २०)। वार्तित् यहाँ मण्झ के पात के अब से नहीं जा सकते थे (४ ११, ६४)। दौनपुरुष , (४ २४,७)। मुपीय न वाल्यु के श्रोप ह बनो ने लिये दशी पर्वत पर शरण ली थी (४ ४६ २३)। राम का निमान इनने उत्तर से होशर ग्या (६ १२३, ३०-४०)।

त्राच्यारेट्स, निभाण्यत ने पुत्र और वण्यत ने चीत का नाम है (१९,३)। इनके निभाणि वा में ही दनका लाला पासन किया था (१९४)। सदा दिना ने मान ही माल प्रकृति नारण विवयत ज्ञायार्यक्ष स्व किसी है परिचित्र मही होता (१९,४)। ये सदेव दोनों प्रशास क्षयाच्ये का पालन करें (१९,४)। वन में रहत हुने दावक मध्य प्रस्ति तथा यहांची जिता स्व यो को की सेवा में ही अपतीत होगा (१९,६)। ये वैदो के पारगामी विद्वान हैं। (१९,१३)। "अञ्चराज उन्हे वैश्याओं की सहायता से अपने राज्य मे बुलायेंगे और इनने आते ही इन्द्र अङ्ग देश में वर्षा आरम्म कर देंगे। अङ्ग-राज अपनी पुत्री सान्तानो इन्हें समिपित नर देंगे। ये दशरम को पुत्र प्राप्त बरानेवाले यज्ञ-वर्म वा सम्पादन वर्रेगे (१ ९, १८-१९)। "ऋष्यऋङ्ग सदैव वन मे ही रहकर तपस्या और स्वाच्याय मे रत रहते थे। ये स्त्रियों की पहचानते तब नहीं और निपयों के सुख से भी सर्वया अनिभन्न थे (१ १०,३)।" 'वेश्याभो द्वारा मोहित होकर ये अञ्चदेश में आये, जिससे वहाँ मी अनावृष्टि समाप्त हुई। अञ्चराज की पुत्री शान्ता से विवाह करने के पश्चात् ये अञ्चरेश मे ही सूल-वैभव मे रहने लगे (१ १०, ७-३३)।" सुमन्त ने सनस्ट्रनार की भविष्यवाणी को दहराया (१ ११, १-१२)। 'द्विजर्थेंप्ठम्', (१ ११, १४)। 'दीप्यमानमिवानलम्', (१ ११, १६)। "राजा रोमपाद ने इनका दशरम से परिचय कराते हुये इन्हें अयोध्या जाने की स्वीकृति प्रदान की । ये अपनी परती, शान्ता, के साथ अयोध्या आये और वहाँ दशरव के अतिथि ये रूप में रहे (१ ११, १७-३१)।" महाराज दशरथ द्वारा निवेदन वरने पर इन्होंने उनके लिये अहबमेघ यज्ञ करना स्त्रीकार कर लिया (१ १२, २-४)। इस्ट्रोने दशरथ से यज्ञ-स्थल की ओर प्रस्थान वरने के लिये वहा (११३ ३९)। विसप्त भादि श्रेष्ठ द्विजो ने यज्ञमण्डप मे ऋत्यऋतु की आगे करके शास्त्रीत विधि के अनुसार यजनमें का आश्रम्भ किया (११३,४०;१४,२)। ऋष्यभुङ्ग अवि महर्षियों ने इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया (१ १४, ६)। इन्होंने वसिष्ठ ने साथ अन्य ऋत्वियो को दक्षिणा नाँटी (१ १४, ५२) । इन्होने दश्चरथ को चार पुत्र प्राप्त होने का बरदान दिया (११४, ५९)। 'ऋष्यशृङ्ख अत्यन्त मेथायी और येदत ये। इन्होंने राजा दशरथ से कहा . 'मैं आपको पुत्र-प्राप्ति बराने के हेतु अथर्य-वेद के मन्त्रो से पुत्रेष्ट्रि-यज्ञ करूँगा । बेदोस्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने गर यह यज्ञ अवश्य सफल होता है।' इस प्रकार बहुकर इन तेजस्वी मुनि ने पुत्रेष्टि-पज्ञ आरम्भ किया। (१.१५,१-३)।" राजा दसरय द्वारा अत्यन्त सम्मानित होकर ऋष्यऋड़ मृनि ने अपनी पत्नी सहित उनसे विदाली (१ १=, ६):

Ų

पक जटा, सीना वे रक्षव के रूप के निशुक्त एवं राक्षकी का नाम है, जिसने रायण को अस्थीबृत वर देने पर सोना के प्रति कोच प्रकट किया पा (१ २३, ५-९)। प्रस्ताल, उस ग्राम का नाम है जिसके निषट केक्य से छौटते समय मरत ने स्थाणुमती नदी को पार किया था (२ ७१,१६)।

## ऐ

पराचत, इरावती के पुत्र, महान गवरात का नाम है (३ १४, २४)। 'देवराजमित कुढ़ी मस्तरावनामानिम्', (३ २३, २४)। 'देवासुरिवमर्यपु त्वराजमित कुढ़ी मस्तरावनामानिम्', (३ २३, २४)। 'देवासुरिवमर्यपु त्वरातानिकृत्वयाम् ।' (३ ३२, ७)। 'धिनितान्तविक्षायाक्षरावनसान्धुमि', (४ ६, ३२)। पुद्रकाल म रावन में मुनावे पर प्रतावत हायों के दीतों के अप्रभाग से जो प्रहार किये गय से जनके आधात के विक्ल रावण की सुना पर वर्तमान थे (४ १०, १६)। जब हुनुमान् समुद्र को पार वर्तने क्ये तो एरावन हायी वहाँ महान् द्वीय के समान प्रनीत होना वा (४ ४७, ३)। 'तन केलासक्टाम चतुर्वत मदवलसा । श्रद्धारस्मरित्य प्रतानु स्वर्णपय्टाहुस्मिनन या क्ष्य करित्यसारस्य राहु करवा पर पर पर मा प्रायाणमानवत सर्थ सहानेन हमयता।', (७ ३५, ३७-३६)।

पेलाधान, एक स्थान का नाम है जहीं मेक्य देग से लीनते समय मरत ने एक नदी की पार क्या था (२ ७१, ३ )।

## श्रो

श्रीद्वार—युध ने इला को पुरुषाय प्राप्त कराने के लिये जब विधिनन महींचया से परामर्स आहम्भ किया तो पुरुष्य आदि के साथ महातज्ञक्षी श्रीद्वार नी उनके लाक्ष्म पर जाय (७ ९०,९)। श्रीरास के परमधास जाने समय भोद्वार भी सक्तिपूर्वर उनका अनुसरण कर रह वे (७ १०९,८)

श्रीपश्चि पर्यंत— 'जाम्बनान न हुनुमान को बताया कि श्रूपम और कैंगल स्वेतों के शिखरों के दी ब लीयियां का यदत स्थित है। इसी ओपपियां के पर्यंत के जान के लिये कहा कि स्वाम की स्वाम के स्वाम के स्वाम की स्वाम के स्व

१. कस्छु, उस ऋषि कानाम है जो अपने पितानी आजासे गायो ना वध करताथा (२.२१,३१)।

२. कराडु— "दिल्ल दिखा में सीता की सोन के गये हुये पातर एक ऐसे स्थान पर पहुँचे आहीं महामाग, सरसवादी, और तपस्या ने धनी महींव पण्डु निवास करते थे । ये महींव स्वयन अमर्पत्तीक से ! वीच सत्त्रोप आदि तियमी ना पालन चरने के कारण पहने चौड़ी निरस्तृत या पराजित नहीं कर संस्ता पात नियमी पा उसी उस से इसके एक वस-वर्षीय पुत्र की विसो कारणवद्य मृत्यु हो गई जिससे कुलित होकर इस्होंने उस यन को साप दिया जिससे वह आअपहींन, दुगेंन, तथा पशु-पविश्वों से रहिल हो गया। (४ ४८,११-१४)।"

करान, पूर्वदिसा के एक महर्षि का नाम है जो राम के अयोध्या छौटने पर उनके अभिनन्दन के छिये पचारे ये (७ १, २)।

कड़्यु, कपण्य तथा कोषवणा की पृथी का नाग है ( ३ १४, २२)। यह नागों की माता हुई ( ३ १४, २०)। यह तुरसा की बहन थी (३ १४, ३१)। इसने एक सहल कागों को जन्म दिया जो पृथिबी को धारण करते हैं (३ १४,३२)।

कनस्रळ, उस स्वान मानाम है जहाँ एक नियंत ब्राह्मण ने अपनी खोई गायों को पालिया था (७ ५३.११)।

कराट, एवं सक्षम प्रमुख का नाम है जिसके भवन म हनुमार् पर्धारे में (४.६,२४)। फिपिस, विष्णु के एन जननार हैं जो निरुत्तर इस पृथिवी को धारण करते हैं। यहां ने इननी नोवान्ति से सगर पुत्रों के भावी विनास को सूचना दी (१ ४०, ३)। सम्दुनों ने इनने यन में विष्ण डाला जिसवर मृद्ध होनर इन्होंने उस सब राजनुमारों को भन्म कर दिया (१ ४०, २४-३०)। मुहड ने इनके हारा सगर-पुत्रों ने विनास का उस्तेश विचा (१ ४१, १८)। परिचमी समुद्र म रायण ने जब इन पर आवमण किया तो इन्होंने उसे सरकार्युरों, परामृत कर दिया और तदन-सर पाताल में प्रवेश कर गये (७ २६ १८), ३-३२)।

क्पीयती, एर नदी का नाम है जिसे के रूप देश से लीटते समय भरत ने पार क्या था (२ ७१,१%)।

क्षचन्ध, गरीर से बिहत तथा भयवर दिखाई पडनेवाले एन राक्षस या नाम है जिस मतङ्क ऋषि वे आश्रम के निवट श्रीराम ने मार कर उसका दाह सहकार भी किया था । हवर्ष जाते समय इसने राम से घर्मचारिणी शबरी में आश्रम पर जाने के लिये वहां (११,५५-५६)। बाहमी कि ने इस समस्त घटना वा पूर्व-दर्शन बार लिया था (१ ३, २१)। "नटाय की जराज्यिक देने के पश्चान सीता की शोज मे शीराम और रूक्ष्मण, मतङ्क मृति हे अध्यम ने निकट पहुँचे। अवकर बन मे जब दीनो आता सीता की स्रोजकर रहेथे तो उन्ह एवं भयवर सब्द सुनाई पद्या। हाथ मे सङ्ग केंद्रर अपने भाग सहित जब राम उस धब्द ना पता लगाने के लिये प्रस्तुत शोनेवाने ही थे वि उन्द्र एक बीडी छातीवाला विसालकाय रागस दिलाई दिया। यह दशन म अत्यन्त विद्याल या किन्तु उसके न मस्तर या और न भीवा । क्य ध ही उतका स्वरूप था और उतके पेट में ही मुँह बना हुआ था। उसरे तमस्य गरीर म पैने और तीये राये थे, वह महार्ये पर्वन के समान ऊँचा था, उतरी आहति भवनर थी, वह नील मेय दे नसान नाला और मध के ही समान गम्भीर स्वर म गजन गरता था। उसनी छानी मे रुपाट था और रुपाट म एवं ही बहुत बटा तथा अग्नि की उपाला के समान दहकता हुआ भयकर नत्र । उस नेत्र कारण भूरा और उसके पलक अपन्त विद्यात थे। उस रागम की दाई अस्पन्त विद्याल थी तथा वह अपनी रणण्याती जिहा में अपने विणाल सूत्र को बार-बार चाट रहा या। अपनी एक एक योजन सम्बी दोगी संयक्तर मुजाओं को दूर तक फैलाकर उनमें अनेक प्रकार के भाजू, पशुन्यशी तथा मृगी को पकडकर भशण के जिसे लीव लेगा या। अब राम और स्टमण उसने जिन्ह पहुँचे तब उसने उनना रास्ता रोक दिया । उस समय वह एक कोम सम्या जान पहता था । उसकी आहुनि केवल

कयन्धः ] किवन्ध कवन्य (धर) के ही रूप में थी इसलिये वह कवन्य कहलाता था। वह विसाल, हिंसा परायण, मयकर, दो वडी वडी मुजाओं से युक्त और देखने में अत्यन्त घोर प्रतीत होता था। उस राक्षस ने अपनी दोनो निशाल मुजाओं से रघुवशी राजवुमारी नो बल्पूर्वन पीडा देते हुये एक साथ ही पकड लिया। उस समय राम और ल्डमण बत्यन्त निवशता का अनुभन करने लगे। उस कूर हृदय महाबाहु कवन्ध ने राम और ल्डमण से कहा 'तुम दोनो कौन ही ? इस वन में बयो आये हो ? मैं मूल से पीडिल हुँ, अत तुम दोनो का जीवित रहना अब कठिन है।' (३ ६९, २६-४६)।" 'अपने वाहुपाश मे शावड राम और लक्ष्मण की ओर देखकर यबन्ध ने कहा 'दैव में मेरे भीजन के लिये ही तुम्हे यहां भेजा है। ' उस समय लदमण ने शीराम से उस राधस की दोनो भुजाओ को सल्वार से काट डालने के लिये कहा। लक्ष्मण की बासे सुनकर राक्षसञ्ज्यन्त ऋढ हुआ और अपना भयकर मुख फैलाकर उनका भक्षण करने के लिये उद्यत हो गया । इतने ही मे राम और लक्ष्मण ने अत्यत्न हुएँ मै भर कर तलवारों से ही इसनी दोनों मुजायें कथों से काट थी। मुजायें कट जाने पर वह महाबाह राक्षस मेघ वे समान गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुँजाता हुआ बरती पर गिर पडा। अपनी भुजाओं को सटी हुई देख जून से ल्याम उस दानव ने दीनवाणी मे पूछा वीरों । तुम दोनो कीन हो <sup>7</sup>' रुक्मण ने उसको तब श्रीराभ का और अपना परिचय देने हुय उस राक्षस से पूछा 'तुम कीन हो ? कबन्ध के समान रूप धारण करके नयी इस बन मे पडे हो ?' रुवमण के ऐसा कहने पर कवन्य को इन्द्र भी बास मा स्मरण हो आया और उसने दोनो राजकुमारो का स्वागन करते हुये अपना परिचय देन। आरम्भ किया। (३ ७०,१-१९)।" 'अपनी आत्मकथा **क**हते हुये कवन्य ने बताया कि किस प्रकार वबन्य का रूप धारण करके ऋषियों नो दराने ने कारण उसे ऋषि स्यूलिशिया के शाप से वह रूप प्राप्त हुआ। उसन यह भी बताया कि पूबकाल म बह्या की सन्तुष्ट करके उसने दीर्घं जीवी होने या वरदान प्राप्त करने ने बाद इन्द्र पर बाकमण कर दिया। उस समय इन्द्र के बच्च के प्रहार से ही उसकी जावें और मरतक उसके शरीर में पुस गये। देवराज ने ही उसे यह वरदान दिया कि राम के हाथ मृत्यु प्रीप्त बर तेने पर उसे मुक्ति मिल जायगी और राम ही उनका दाह सस्कार करेगे। कबन्ध की क्या सुनकर राग ने उससे रावण के पञ्जे से सीता की मुक्त कराने का उपाय पूछा । कवन्य ने बताया कि जब तक उसका विधिवत् दाह-सस्कार नहीं हो जाना, वह श्रीराम बी कोई सहायना नहीं कर सबता (३ ७१, १-३४)।" "राम और लक्ष्मण द्वारा विधिवन् दाह-सस्वार वर

दिये जाने पर, वह महाबली कबन्य दो निर्मल वस्त्र और दिल्य पुष्पो नः हार धारण किये हुमें बेगपूर्वक चिता से ऊपर उठा और एक रोजस्वी दिमान पर जाबैठा। हसो से सझ द्वा उस विमान पर बैठे हुये कबन्ध ने अन्तरिक्ष मे स्यिन हो राम से कहा 'छोक म ऐसी छ युक्तियाँ है जिनसे राजा सब बुछ प्राप्त कर सकते है। आप सुप्रीय को अपना मित्र बनाईए को अपने भाता बालिन के काथ के कारण निर्वासित होकर ऋष्यमुक पवत पर चार अन्य वानरों के साथ निवास कर रहे हैं। क्विंक सुग्रीव ही आपको राक्षसों के पजे से सीता को मुक्त कराने म सहायता कर सकते है।' (३ ७२, १-२७)।" 'तदन-तर कर-म ने पन्पासरोवर के तट पर स्थित ऋष्यमुक पर्वत तथा उसकी उस गुफा तक जानेवाल गुफा मार्ग का विस्तृत वर्णन किया जहाँ सुग्रीब निवास कर रहे थे। एक बार पून सुग्रीय के साथ भित्रता का परामधी देने के पत्रचातु उसने राम और लठमण से बिदा ली (३ ७३,१-४६)।" "लक्षण ने श्रीराम को सुग्रीय से मित्रता करने के कवन्य के अन्तिम सदेश का हमरण दिलाया (४४ १५-१६)।"

कम्पन, एक राक्षस प्रमुख ना नाम है जिसकी रावण ने कुल्म और निकुम्म के साथ युद्धभूमि मे जाने के लिये कहा था (६ ७५ ४६)। इसका अगद ने वध किया (६ ७६, १-३)।

फरबीराहा, जर के एवं सेनापति का नाम है जो राम से युद्ध करने के लिय गया (३ २३ २३)। इस महाबीर बला व्यक्ष ने खर के आदेश पर अपनी सेना सहित राम पर आक्रमण किया (३ २६ २६-२०)।

कराल, एव राक्षम का नाम है जिसके मयन में हनुमान समें धे (५६,२६)। हनुमान् ने इसके भवन मे आग लगा दी थी (५५४,१४),

करूप, को इसलिये इस नाम से पुकारा जाता है नमोकि बुत का वप कर देने के पश्चान् इसने इन्द्र ने कारूप (भूख) को प्रहण कर लिया था। पूर्व समय में यह एक सम्यन्न नगर था परन्तु ताटका तथा उसके पुत्र मारीय ने इसे नटकर दिया। किसी को इनसे होकर जाने का साहम नहीं होना था (१ २४, १७-३२)।

कर्दम, प्रजापनियो म से प्रथम का नाम है (३ १४,७)। ये राजा इल के पिनाधे (७ ८७, ३)। जब इल को पुरुपत्व प्राप्त कराने वे लिये महर्षि बुध अपने मित्रों संपरामर्शनर रहे वे तब ये भी बुध के आक्षम पर उपस्थित हथे ( 🗷 ९०, ८ ) । इन्होंने यह प्रस्ताद किया कि इल के लिय अस्वमेथयज्ञ करके भगवान् शहर को प्रसन्न किया जाय (७ ९०, ११-१२)। कल्डा, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है जिसने अपनी माता की

क्षाज्ञासेसीताको यहसूचनादी किउसरेपिता विभीषण के सीताको श्रीराम को छौटादेने के प्रस्ताव को रावण ने ठुकरा दिया है (७३७,९—११)।

१. फल्झि, विस्तृत सालवन के निकट स्थित एक नगर का नाम है जहाँ केकम से छोटते समय भरत पवारे थे (२ ७१,१६)।

र. फलिद्र— मुणीब ने इस देश में सीना नो सोबने के लिये अगद से कहाया (४ ४१, ११)

करमापपाद, रचुवे तेजस्वी पुत्र का नाम है जो एक शाप के परिणाम स्वरूप राक्षस हो गये थे. य बाह्यण के पिना थे (१.७०, ३९-४०)।

कायवा-गा, देशों के एक वर्ग का नाम है जो सणिमधीपुरी में निवास करते थे। अब रावण ने इनके नार पर आक्रमण दिया तो यें छोग एक वर्ग तक उसके साथ युद्ध करते रहे और अन्त ये ब्रह्मा की सध्यस्थता ते उसके साथ मधिकी (७ २३, ६-१४)।

क्षद्यप, पश्चिम दिशा के एक महर्षि का नाम है जो राम के अयोध्या

लोटने पर उनका लिभनस्त करने के नियं पधारे थे (७ १,४)।
१. कहराय (काइस्पर भी), स्वारय के एक ऋदिवज का नाम है
(१ ७,४)। द्वारय के आमन्त्रित करने पर ये अवस्ये-यक कराने के नियं
अयोग्या आहे (१ ८,६)। प्रिपिका जाते समय इनका चाहुन द्वारय के
आगे-आगे चल रहा था (१ ६९,४-४)। द्वारय की मृत्यु के पत्रचात द्वारे
दिन प्रात काल इस्होंने सभा मे उपस्थित होकर विसन्ध को तरकाल नये राजा
की नियुक्ति कर देने का परामर्थ दिवा (२ ६७,१-व)। राम के अभियेक
में स्होंने विसन्ध की सहायता की (६ १२८,६)। राम के जुलान पर
अग्य ब्राह्मणों के साथ इन्ट्रोने भी राजसाम में प्रयेख किया जही राम ने
अभिवादन के पश्चातु इन्दु उत्तम आसन पर बैटाया (७ ७४,४-४)।
अदनमें यह अराम प्रतर्भ के पूर्व राम ने इनने परामर्थ तिया (७ ९१,४)। राम की सभा में सीता के खाय ब्रह्मण सरकार वे समय ये भी साली में
(७ ९६,२)।

२. कश्यप का इन्द्र ने स्वर्गनोक में सार्वजनिक स्वागत निया (१ ११, २०)। इन्द्रांने एक सहस्र वर्ष कह तरस्या नरके दिल्लू को प्रमन्न निया (१ १९, १०)। इन्द्रांने देवों के कह या निवारण वरने ने नियं अथनो पत्नी अदित के गर्म से दिल्लू को पुत्र कर में प्राप्त करन वा वरदान मांगा (१ २६, १४, –१७)। में सरीचि के पुत्र में (१ २९, १४)। इन्द्रोंने दिति को पह वरदान प्रमाण (१ २६, १४, १५)। इन्द्रोंने दिति को पह वरदान दिया कि यदि वह एक सहस्र वर्ष तक पवित्र रहेगी हों।

उसे ऐसा पुत्र प्राप्त शोगा जो इन्द्र मा यथ नर सन्तेगा (१ ४६, ४-७) मंदीनि के पुत्र और विवस्तान में पिता (१ ७०, २०)। इन्होंने परसुराम से पूर्वियों मा दारा प्राप्ता किया था (१ ७६ स् २४)। परहाने परसुराम से पूर्वियों का दारा प्राप्त ने उससे अवता कि पूर्वियों का प्राप्त के उससे अवता कि प्राप्त के उससे अवता के अवता के प्राप्त के स्वर्ण के उससे अवता के प्राप्त के से विवाद किया था (१ ४६,१३)। ये अति क प्रजापति ये (३ १४,९)। इन्होंने व्हार की बाठ करनाओं से विवाद किया था (१ १४,११-१२)। इन्होंने अवनी पत्थि को यह वास्तान दिया कि वे इस्ते के समान प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त करेंगी (३ १४,१२-१३)। राम के अधीधा प्राप्त के पर उनना अधिनन्दन के ने के किये ये उत्तर दिशा से प्रमार के (७ १,४)। ये देशे और देखों के पूर्व के १ ९१,१४)।

कहोल, एन धर्मात्मा बाह्यण वा नाम है जिसे अष्टावक ने मुक्ति दिलाई भी (६ ११९,१६)।

काकुस्था, विशालानगरी वे राजनस्य से सोमदत्त वे पुत्र का नाम है (१ ४७,१६)। इनवे पुत्र कानाम सुसति था (१ ४७,१७)।

 फाकचन, एन पर्यंत ना नाम है, जहाँ बानर यूचपित कैसरी निजास करता था (६२७,३७)। इसना वर्षन (६२७,३४-३७)।
 फाकचन, सन्दम्न ने प्रोहित ना नाम है, जो आमन्त्रित होनर अपने

प्रतिपालक की राजसभा म उपस्थित हुये थे (१० १०८,८)।

कारयायन, दगरब वे एक फ्रांतिज का नाम है (१ ७, ५)। अश्यमेय यज्ञ बरन के जिथे आमिनिश किये जाने पर ये भी अधोध्या वधारे दे (१ = ६)। मिशिला जावे समय दनवा च्य बराय वे आमी आमे वाल रहा था (१ ६९, ३-६)। दगरब की मृत्यु क पत्रवाय दूसरे दिन प्रात काल पाजसभा म उपस्थित होकर इन्होंने भी तत्काल एक नये राजा की निपुक्ति के जिय बतिया की परामा विया (२ ६७, ३-८)। भीराम के क्षायिक म प्रश्नेन विगट की सहायता की (६ १२०, ६९)। राम के जुलान पर ये उनकी राजसभा में पधारे, जहाँ राम क लिमवादन के प्रवास करें हमातन वर

चैठाया (७ ७४ ४-४)।

प्राम, पंरास के निनट स्थित एवं पबत मारा का नाम है। यह बुक्तो में

परिन तथा मृतो देनताओं और राक्षतों के रिये अगम्य है। गुधीय ने सत्तवस्त्र सेटन तथा मृतो देनताओं और राक्षतों के रिये अगम्य है। गुधीय ने सत्तवस्त्र सेटन पचन को गुपाओं आर्थिम सीसा की बोज वस्तों के रिये वहा। (४ ४३ २६-२६)।

थानिषद्यं, एवं नगर वा नाम है जहाँ राजा बहादता शासन गरते थे (१-३३,१९)। फाम्योज, एक देश का नाम है जो अश्यो के लिये प्रसिद्ध या (१६,२२)। सुगीव ने खतवल से यहाँ भी सीता की सोज करने के लिये कहा(४४३,१२)।

काम्बोज ]

काश्योज-गण, विश्वामित्र के विरुद्ध मुद्ध करने थे लिये विरिट्ध की गाय द्वारा उत्पन किये गये यवन सैनिकों के साथ इनका भी उल्लेख है (१ १४, २१)। विश्वामित्र के प्रहार से ये लीग व्याकुल हो उठें (१ १४, २१)। विरिट्ध भी गाम की हुनार से इनकी उत्पत्ति हुई जो सूर्य के समान तेजस्वी थे (१ १४, २)।

कारुपथ, एवं रमणीय निरामय देश का नाम है (७ १०२ ४)।

कार्तिचीर्य, --श्रीराम के मतानुसार ल्दमण, कार्तवीर्य से भी श्रेष्ठ थे वयोक्ति वे (छश्मण) एक समय में ५०० बाण चला सकते थे (६ ४९ २१)।

कार्तिकेय- "अस्ति से व्याप्त होने पर जित का तेज श्वेत पर्वत ने रूप मे परिणत हो नया। साथ ही, वहाँ दिव्य सरवण्डो का वन भी प्रवट हुआ। उसी यन मे अग्निजनित महातेजस्यो वातिकेय का प्राद्धमाँव हुआ । (१ ३६, १=-१९)।" गङ्गा द्वारा हिमवत् पर्वत पर स्वापिन गर्भ से इनकी उत्पत्ति हई (१ ३७,१८)। देवताओं ने इनके पीपण के लिये इतिवाओं वी नियुक्ति की (१ ३७, २४)। इसी बारण देवताओं न डाबा कार्तिदेय नाम गाते हुए इनकी महानता की भविष्यवाणी की (१ ३७, २६)। बुलिकाओं ने इन्हें स्नाम शराया (१ ३७, २७)। गर्भस्राय बाल में स्कन्दित होन के बारण अग्नितुस्य महाबाहु कार्तिनेय को देवताओं ने स्वन्द यहवार पुरारा (१ ३७,२०)। इन्होंने छ मूल प्रश्ट कर के छहो कृतिराओं का एक साथ ही स्तनपान रिया (१६७, २९)। एक दिन दूच पीकर इस सुकूमार धारीर वाले धाक्तिसाली हुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सम्पूर्ण सेना पर विजय प्राप्त कर ली (१ ३७,३०)। देवो ने मिल कर इन महानेजस्वी स्वन्द का देव सेनापति ये पद पर अभियेत विया (१ ३७, ३१)। जी व्यक्ति इस पूथियी पर नातितेय में मतिभाव रराता है यह इस लोग में दीर्घायु प्राप्त करता है, और पुत्र पौता से सम्पन्न हातर मृत्यु के पक्ष्यातृ स्वाद में लोग में जाता है (१ ३७,३३)। श्रीराम में चापास के समय उनकी बक्षा बरने के लिये कीसत्या ने हाका भी आदाहन किया था (२ २५,११)। बगरत्य के आध्यम मे श्रीराम इनने मिंडर में भी पणारे ये (३ १२,२०)। सरवण्डा वे बन में शेर्ने हुए दिशुवा उनेगर (७ देश, २२) । राजर इल इनने जन्मम्यान पर पथारे थे (७ ८७, १०)। रे. यास, उत्तर में सोमाश्रम को एक पर्वतमाला का मान है जिसके

रिनर करवान केंचे ≡ । सुधीय ने शानवल को इस पूर्वत सुधा इसकी धाराओं

को गुफाओ आदि मे सीता को स्रोतृने के लिये कहा (४ ४३, १४-१५)। 'र्यंलेन्द्र हेमगर्भे महागिरिम्', (४. ४३, १६)।

स. काल ने नएस्वी के वेदा में आकर लंदमण से नहा कि नह श्रीराम से मिलना पाहता है (७ १०३, १-२)। पिपसा मास्कराम ', (७ १०३, ४)। 'जवरना पाहता है (७ १०३, १-२)। पिपसा मास्कराम ', (७ १०३, ७)। रण्डमण द्वारा राम के पास ले जामे आने पर इसने राम का अभिनादन किया (७ १०३, ७-६)। राम में पूछने तप सासन चरण किया (७ १०३, ९)। राम में पूछने तप सासन चरण किया (७ १०३, ९)। राम में पूछने तप साता । एतो राम से पहने तप साता वार्य उप है अब चह वेचल एकान्स में ही जनमें बान करोगों के सात करते वे लिय करा कि शो को सोई सोनों को बान करते देन अववा सुन ले वह राम के हाथों मारा जाय। (७ १०३ ११-१३)। इसने राम से कहा 'भूवांवस्ता में, अर्थात हिरण्यामों को जताति के समय में माया द्वारा आपसे उरक्त हुआ था, इसल्ये आपका पूत्र हैं। प्रतिकार इसने राम में बहुता का एत हैं या सुनाय कि उनकी (राम ने) जीवन-अविध समाज हो गई है, अब उन्हें सु अब स्वानंशिय के आजा चाहिये (७ १०४, १-१४)। 'सबुंसहार', (७ १०४, १६)।

फालक, कश्यप तथा वालना के पुत्र ना नाम है (३ १४,१६)।

कालका, दश की पुत्री और कश्यप नी पत्नी का नाम है (३ १४, १०-११)। अपने पति की अनुकम्पासे इसने नरक और कालक नामक दा प्रतीकों करन दिखा (३ १४, १६)।

कालफासुक, लर वे एक सेनापनि का नाम है जो साम से युद्ध करने गयाया(१२२३,३२)। इस महावीर बलाब्यस ने कर के आदेश पर अपनी सना-सहित राम पर काक्सण किया(३२६,२७-२८)।

कासकैय-वास, ईंग्यों ने एक वर्ग ना नाम है जो ध्रश्म नारी में निवास बरते थे। राजण ने इन्हें पराज्यि और परामृत क्या या (७ २३, १७-१९)। कासनैमित्र नो पराजित करके विष्णु ने वस क्या था (७ ६, ३४)।

कालमही, गर्वन और वने से मुशीभिन एक नदी का नाम है जहाँ मुशीक ने मीना नो सीजने के लिये दिनन नो भेजा या (४ ४०, २२)।

कालिकामुल, एर रायस-अमुल का नाम है जा मुमाञ्जू और वेतुमती का पुत्र मा (७ ४, ३८–३९)। १. कालिम्दी, असिन की पन्तियों में से एक का नाम है। अपने पराजित

्रवाधित्या, जार राजा कर कर राजा है। अपन पराजिन पति वे गाय यह भी हिमाल्य में पत्ने गई थी। अनिन की मृतु के समय यह तथा इसकी सहपनियाँ गर्भवती थीं। इनका गर्भगत करा देन के लिये

( 60 ) २. वालिन्दी 1 िक्सिर अन्य सहपत्नियों ने इन्हें बिच दे दिया किन्तु महर्पि च्यवन की बूपा से इन्होंने मगर को जन्म दिया (१. ७०, २९-३६)।

2. फालिन्दी, एव नदी का नाम है जहाँ सीता की सीजने के लिये सुवीद ने दिनन को भेजा था (४,४०, २१)।

कालिय, एक हास्पनार का नाम है जो राम पा मनोदिनोद वरने के लिये उनके साथ रहता था (४ ४३, २)।

काचेरी, दक्षिण दिशा की एक नदी का नाम है जहाँ सीता की सीज

करने के लिये मुप्रीय वे अञ्जद से वहा था. 'ततन्तामापमा दिव्या प्रसन्न-सल्लिशामाम् । तत्र इदययं कावेरी विह्तामप्तरीयणै ॥', (४. ४१, १४-१४) ।

कादी-दारथ ने अपने अस्त्रोध यज्ञ से नादाराज को भी आमन्त्रित विया था (१ १३, २३)। कैंदेवी के क्रोध को शान्त करने ये लिये दशरम नै इम देश में उत्पन्न होनेवाली बस्तुयें भी प्रस्तुत बरने के लिये यहां ( २. १०, ३७-३८ )। मुपीय ने इस देश में सीना की शोबने के लिये दिवत को भेजा या (४.४०, २२)। 'तत्त्रवानश्च कारीय पुरे वाराणशी वडा

रमणीया स्वया गुप्ता सुप्राकारा सुतोरणाम् ॥...राधवेष इतानुत्र, कारीयी ए दुनीमयः । बाराणकी ययी तूर्ण राघवेण विस्तितः ॥ , (७ ३८, १७-१९) । काप्रयम, एक हास्यकार का नाम है जो राम के मनोरजन वे निये उनके माथ रहताथा (७ ४३, २)।

मैनाव पर्वत पंस गया तो उस पर रहनेवाले विन्तर आदि पर्वत को छोडकर आवाग मे स्थित हो मये (४, ४६, ४८)। राम और मवाक्ष के इन्द्र को देवने के लिये अन्तरिक्ष में एकज हुन्ने (६ ७६, २४)। जब रय पर में ठे हुन्ने रावण से राम पैदल हो पुत करने के लिये उसत हुन्ने ति किन्तरों ने भी कहा कि ऐंगे दसा में दोनों का युद्ध सरावर नहीं हैं (६ १०२, ४)। जब श्रीराम रावण में साम युद्ध करने लगे तब इन लोगों ने गायों और वाह्म-ों की मुखा के लिये प्रापंता की (६ १०७, ४८-४९)। में मन्दाकिनी के तह पर भी शति रहते थे (७ ११, ४३)। केलास पर्वत पर सामुर करनाले कामाते विन्तर वसनी कामिनियों के साम प्रायुक्त गीत गाया करते थे (७ १६ ७)। में लोन करनी-अपनी दिन्नयों के साम विन्य्य पर्वत पर स्वीडा कर रहे थे (७ ११, १६)। मुख ने इला की सिष्युक्ती (किन्नरी) बना दिवा (७ ६९, २१, १६)। मुख ने इला की सिष्युक्ती (किन्नरी) बना दिवा (७ ६६, २१, २४)।

फिरास, बिलट की नाय के रोमक्रो से प्रवट हुये थे। अन्य के साथ इन छोगा ने भी विश्वामित्र की समस्त सेना वा सहार कर डाला (१ ४४, २-४)।

कि चिक्कन्धा, एक पर्वतीय युका का नाम है जहाँ मुप्रीक का वालिन के साथ द्वाद हुआ था (१ १,६९)। एक नगर का नाम है जिसके मुखद्वार के पास मामाबिन ने थालिन को छछकारा था (४ ९, ५)। वालिन को मन जानकर सुग्रीय यहाँ छीड आये (४ ९,१९)। 'विध्विन्यामतुलप्रभाम', (४ ११, २१)। वालिन् वत्र नगर (४ ११, २४)। महावली बुद्धिम विध्वाधा पुरी के द्वार पर आकर भूमि को अवस्थित करता हुआ जोर-जोर से गर्जन करने लगा, मानो दुखुभि का गम्भीर नाय हो रहा हो (४ ११, २६)। राम इत्यादि नो साथ लेकर मुग्रीब शिक्तिया की ओर बढ़े (४ १२, १३-१४)। श्रीराम के वचन से आहवत्न हो कर सुग्रीव राम के साथ पन किरिश्मापुरी म जा पहुँवे (४ १२, ४२)। 'विदिश्मा बालिविक्रमपालि-ताम्', ( ४ १३, १ ) । 'दुराधयां डिव्वन्या वालियालियाम्', (४ १३, २९)) 'मरेशारमजनीयंगालिता', (४ १३, ३०)। 'दुष्ट्वा राम जियादस मुग्रीबो वावयमप्रवीत् । हरिवापुरया व्याप्ता तप्तराञ्चनवीरपाम् ॥ प्राप्ता स्म च्वज्ञान्त्राहरूमो विजिन्मो बालिन पुरीम् । प्रतिका या कृता योर त्यया बालियुद्धे पुरा ॥', ( ४ १४, ४-६ )। यह नगरी दर्गों से सुरक्षित थी ( ४ १९, १४ )। परी रम्यां विधिन्यां बालिपालिताम्', (४ २६, १८)।' 'ह्र2पुरवनाकीणां पताराध्यजनोभिता । यमूच नगरी रम्या विध्वन्या विश्वित्स्तरे ॥', (४ २६, ४१)। यह नगर प्रसदेश निर्दि में निरद स्वित या (४ २७, २६)।

'तामपश्याद् यलाकीणां हरिराजमहापुरीम् । दुर्गामिक्वाकुशाद्ग्रेल निध्किमा गिरिमकटे ॥', (४ ३१, १६) । 'ततस्तै कपिमिर्व्याप्ता द्रुमहस्तैर्महावर्ले । अपश्यलन्दमण ऋद्व विध्वन्या ता दुरासदाम ॥', (४ ३१, २६) । इस नगर के चारो ओर प्राकार और खाई बनी थी। (४ ३१, २७)। "ल्डमण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा कि विध्वन्यापुरी एक बहुत बडी रमणीय गुका के रुप में बसी हुई थी। यह नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण होने के कारण अत्यन्त दोभा-मन्त्रत थी। यहाँ के वन-उपवन पत्नो से सुद्दोभित थे। हम्पों और प्रासादो से यह पूरी अस्यन्त सचन दिलाई पडती थी। यहाँ दिव्य माला और दिव्य बस्त्र घारण करनेवाले परम सुन्दर वानर, जो देही और गन्ववीं के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप ग्रहण करनेवाले थे, निवास करते थे। चन्दन, अगर और कमरपुष्पों की सुगन्य से समस्त पूरी व्याप्त थी। इसमें दिन्ध्याचल तथा मेरु वे समान ऊषे ऊषे महल थे। इत्यादि। (४ ३६, ४-८)।" यह पर्वत की गुफा में बसी थी, जिससे इसमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन था (६ २८,३०)। लका से छीटते समय रामका पुष्पक जिमान इम नार पर मे होतर आया या (६ १२३, २४)। 'सान्स्वियरवा तन-परवाहैबद्रनमयादिशन् । गच्छ सद्वचतादृद्रन किप्किन्धा नाम वै गुमाम् ॥ सा ह्यस्य गुणसम्पन्नामहती च पुरी शुभा । तत्र वानरपुषानि सुबहनि वसन्ति च !! बहुरत्नममानीणी वानरै भागरपिमि पुष्या पुष्यवनी दुर्गा चातुर्वर्ण्यपुरस्कृता ॥ विश्यतमञ्जादि शा मन्नियोगच्च शोभना । तत्रक्षरञस दृष्ट्वा मुपुत्र वानर-पंत्रम् ॥', (७ ३७ च, ४६-४९)।

कीर्तिरथ, प्रतीम्बन के पुत्र तथा देवमीड के पिता, एक धर्मात्मा राजा

का नाम है (१ ७१,९-१०)।

कीर्तिरात, महीधन ने पुत्र तथा महारोमा ने पिता का नाम है ( 2 48, 22 )1

 फुद्धि, एव राजा ना नाम है, जो इध्याकु वे पुत्र सथा विकृक्षि के पिना थे (१ ७०, २२)।

२. फुद्धि, पश्चिम दिशा ने एक देश का नाम है, जो पुष्राय, बहुल और प्हालक सादि बुक्षों से परिपूर्ण था। मुशीव ने मुक्क सादि धानरा की मीता नी सोज ने रिय यहाँ भेजा था (४ ४२,७)।

१. कुञ्जर, "एव पर्वतमात्रा वा नाम है जो बैद्यत पर्वत वे समीप स्थित था। यह नेत्रो और मन को अत्यन्त प्रिय लगनेवाला था। कुञ्जर पर्यन पर विश्वकर्माने अगस्य के लिये एक दिव्यसका का निर्माण क्या । इसी पर्वेट पर मर्पो की निशासम्बा एक भोगवती नामक नगरी थी (४ ४१, ३४-३६) ।" यहाँ पर सुधीय ने खड़ाद आदि बानरी को सीता की खोज के लिये भेजा (४ ४१, ३६)।

२. कुञ्जर, एक बानर-प्रमुख का नाम है जिसकी पुत्री अञ्जन हनुमान् की माना घो (४ ६६ १०)।

कुटिका, एक नदी का नाम है जिसको अन्त ने केकय से छौउते समय पार किया था (२ ७१,१५)।

कुटिकोष्टिरा, एक नदी का नाम है जिसकी भरत ने केकम देश से सौटने समय मार्ग में पार किया था (२ ७१,१०)।

सुमुद्द, एक धानर-प्रमान का नाम है। लक्ष्मण ने किरिन्छा मे इनने भवन को देवा ( ४ ६३, ११)। ये धानर तेना के खाय रास्ता ठीक करते हुये आगे-आगे वल रहे थें ( ६ ४, ३०)। ये भीमती के तट पर स्पित नाम महार के अगो से मुक्त सरीकन नामक पर्वत के बारों और पहले से ही विवरण और वहीं अपने धानर-पाठ्य का सामल करते थे (६ २६, २७-२०)। ये दम करोड़ कामणे की मूर्वित हो भी पर कर सब हो गये (६ ४२, २३)। औराम और लक्ष्मण को मूर्वित वस्त रहेगी योक प्राप्त (६ ४२, ३३)। अगोराम और लक्ष्मण को मूर्वित वस्त रहेगी योक प्राप्त (६ ४६, ३)। इन्होंने बारी सामानी ने साम बानर तेमा का प्ररक्त किया (६ ४७, २-४)। इन्होंने कृषित होगर रासन तेना का प्रस्त किया (६ ४५, ३०-३१)। इन्होंने अतिकाय पर आवसण किया किन्तु उसकी धाणवर्गी से आहत होकर उसका धानना करने से असमर्थ हो गय (६ ७६, १९-४२)। स्वर्तिन हुया वर्गानन हुये (६ ७६, १९)। श्री सामान किया (७ १६, १९-४२)। स्वर्तिन हुया (७ १६, १९-४९)।

'तामपश्याद् बलाकीणाँ हरिराजमहापुरीम् । दुर्गामिहवाकुशाद्र्रील निधिनन्यां गिरिमक्टे ॥', (४ ३१, १६) । 'ततस्त किपिबव्यांच्या दमहस्तैमेहावर्ल । अपश्यत्लब्दमण कुढ किप्तिन्धा तां दुरासदाम् ॥', (४ ३१, २६) । इस नगर के चारो ओर प्राकार और खाई बनी थी। (४ ३१, २७)। "लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश वरके देखा कि किध्किन्यापुरी एक बहुत बडी रमणीय गुफा में रूप में वसी हुई थी। यह नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण होने के कारण अत्यन्त द्योभा-सम्पन्न थी। यहाँ के वन-उपवन पूरणी से सुद्योभित थे। हम्यों और प्रासादों से यह पूरी अत्यात सचन दिखाई पडती थी। यहाँ दिख्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करनेवाले परम सुन्दर वानर, जो देवो और गन्ववीं के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप प्रहुण करनेवाले थे, निवास करते थे। पन्दन, अगर और कमलपुष्यों की सुगन्ध से समस्त पुरी ब्याप्त थी। इसमे दिन्ध्याचल तथा मेर के समान ऊँचे ऊँचे महल थे। इत्यादि। (४ ३३, ४- = )।" यह पर्वत की गुफा म बसी थी, जिससे इसमे प्रवेश करना अत्यन्त कठिन था (६ २६, ३०)। लका से छीटते समय राम का पृष्पक विमान इस नगर पर मे होतर नाया था (६ १२३, २४)। 'सारत्वियत्वा तन-पश्चाहेबहु मयादिशन् । गञ्ज महत्त्वनाददृत किप्किन्धा नाम वै गुभाम् ॥ सा हास्य गुणसम्पन्नामहती च पुरी शुभा । तत्र वानरयुथानि सुबहनि बसन्ति च ।। बहरत्नममाकीर्णा नानरै कामरूपिमि पण्या पण्यवती दुर्गा चातुवण्यपुरस्कृता ॥ विश्वतमञ्जतादिव्या मन्नियोगच्च शोभना । तत्रक्षंरजस दृष्ट्वा सुपृत्र मानर-वंभम् ॥', (७ ३७ क ४६-४९)।

कोतिरध, प्रती-धक के पुत्र तथा देवमीड के पिता, एक धर्मात्मा राजा का नाम है (१ ७१,९-१०)।

की तिरात, मही धक के पुत्र तथा महारोमा के पिता का नाम है

(१ ७१, ११)।

 कुच्चि, एन राजा का नाम है, जो इक्ष्वाकु के पुत्र सथा विकृशि के पिता थे (१ ৩০, २२)।

२. कुद्धि, पश्चिम दिशा के एक देश का नाम है, जो पुत्राम, बकुल और ट्यूनक आदि कुलो से करियुकों का । सुकीच ने सुपेण आदि वानरों को सीता की कोल के लिये यहाँ भेजा था (४ ४२,७)।

१. कुक्षर, "एक पर्वनसाला का नाम है जो बेयुत पर्वत ने समीप स्थित या। यह नेत्रो और मन नो अत्यन्त प्रिय ल्यनेवाला था। युज्जर पर्वत पर विश्ववर्मा ने अगस्त्य के लिये एक दिव्ययवन ना निर्माण निया। इसी पर्वत पर सपी की निवासमूत्ता एवं भोगवती नामक नगरी थी (४ ४१, ३४-३६)।" २. हुक्षर ] (६३) [हुम्स

महांपर मुग्रीप ने अङ्गद आदि बानरों को सीता की सोज के लिये भेजा (४ ४१,३८)।

२ फुद्धर, एक बानर-प्रमुख ना नाम है जिसकी पुत्री अञ्जना हनुमान् की माता थी (४ ६६ १०)।

सुद्धिका, एक नदी ना नाम है जिसको सन्त ने केन्य से लौटते समय पार वियाधा (२ ७१, १६)।

कुटिकोष्टिसा, एक नदी का नाम है जिसको भरत ने वेक्य देत से सीटने समय सार्ग से पार किया था (२ ७१, १०)।

श्रीसाम र इतना स्वाता श्रीर सम्मात रिया (७ ३९, २०)।

पुत्रम, पर राक्षान-प्रमुख का नाम है जिया यह से हुनुमान ने आग

स्वासी सी (४ ५५, १५)। 'हसना क्य सेप से गमान काला तथा

रानस वगरवण जमरा हुआ, श्रीका श्रीर मुन्दर था। इनने किया र माना

राज थागुरि का बिहा बना था। यह अपनी पनुण को दक्षारा शा।

राज थागुरि का बिहा बना था। यह अपनी पनुण को दक्षारा शीर मीवता

हुआ था जिने रावण ने साय बला (६ ६६, २०)।" यह मुम्मक्त का

तुम था जिने रावण ने सुद्ध के जिया मेत्रा १६ ७६, ४६-४६)। इस

तेमची और योजवान में उट पनुष्टें ने चारी वारों में दिविद, मैद शोर अनुर्द्ध

से युज करा हुवे दन सबनी आहत किया (६ ७६, ६६-६६)। अदने बात

मनुशे द्वारा जाववान दस्तादि को रोग दिवा (६ ७६, ६०-६२)। यह

सनने तिमा कही समान श्रीर था (६ ७६, ६९)। यहगीजिनानुन

सनने रामस्य व । रवस्य दशानी कोन स्वी-गोज महन्योचन ॥", (६ ७६।

। रगने गुणीव का साथ का गुज किया जिनमें दसना यन्तर हुट गा।

कुम्मकर्ण] (६४) <u>कुम्मकर्</u>ग

इसे समुद्र में फेंके दिया गया, और अन्तत इसका बन्न हो गया (६ ७६ ६३-९३)।

कुरमकरण, एक गक्षस का नाम है जिसकी मृत्यु का बाहबीकि ने पूर्वदर्शन किया था (१ ३, ३६)। यह-प्रवृद्धनित्र , महावेला -पूर्वणसा का आता था (३ १७, २३)। हनुमान् इसके भारत म गर्ये थे (५ ६, १८)। हनुमान् ने इसने अवन मे बाग लगायी (१ १४,१४)। यह-महावत्र सर्वराम्त्रभृतामुत्य --एक बार में छ महीनो तक सौता रहता था (६ १२ ११)। सीना के प्रति रायण की आसिन्त की सुनकर पहने ती इसने रायण को सीताहरण के लिये बहुन पटकारा, जिन्तु बाद में समस्त शबुत्रों में यथ का स्वय ही उत्तरदायित्व से लिया जिससे रावण निर्विष्ट रूप से सीना के साम सानन्द वर सके (६ १२,७-४०)। "विभीषण ने कहा 'रावणान रो भाता प्रम ज्येष्टरस्य बीर्यवान् । कुम्बरणीं महानेजा सन्त्रतिवली गुधि ॥, (६ १९, १०)। रावण ने कहा 'स चाप्रतिसगाम्भीयों देवदानवरपहा। ब्रह्मशापाभिभूतस्तु पुरुवनणी विवोध्यताम् ॥ निद्रावशनगाविष्ट कुरभवणी वियोध्यताम् ॥ सुख स्वपिति निश्चित नामोपहनचेतन । नवसमदशाष्ट्री च मामान्स्ववितिराक्षसः ॥ मात्र शरवा प्रसुत्रीव्यमिनस्तु नवमेवहनि । त तु यो व्यन क्षित्र पुरमवर्णं महाबलम् ॥', (६६०,१३१५-१७)। प्राप्यमुगेरत', (६ ६०, १९)। 'पुरमक्णे विवोधिते', (६ ६०, २०)। 'पुरमरणगुरा रम्या पुष्पगन्धप्रशहिनीम्', (६ ६०, २४ ) । 'नुस्मवर्णस्य नि श्नामादवधूना महाबला', (६ ६०, २५)। 'ते तु त विकृत गुप्त विकीर्णीमय पर्यनम्। बुस्मरुणं महानिद्र समेना प्रत्यक्षेषयन् ॥', (६ ६०, २७) । 'भीमनासापुट' स ॥ पातालवियुत्राननम् । शयने न्यस्तरावाङ्गि मेदोवधिरयन्यियम् ॥, (६ ६०, २९)। 'रावण द्वारा नुस्मवर्ण की जवात के लिये जेने नये राशसी ने देखा ि मुजाओं मे याजूबाद और मस्तव पर तेजस्वी किरीट धारण विये हुमे कुम्मरण मूर्प के समान प्रवासित हो रहा है। उन राक्षकों ने कुम्मरण के सामते प्रनेत प्राणी, पशुरक्त से घरे कुम्म सथा मास आदि रत दिये। सदनन्तर रागसाने उसन सङ्घों पर चयन या सेव निया और पिर अनेक प्रकार को प्यति करा एगे। इस पर भी जब बहु नहीं उठा सब सामग्रों ने उत्तरे विभिन्न मनी को सूच हिराया और पर्वनित्तरों, मुगला, गदामी, मृद्दरों, इत्यादि से प्रहार निया। इस प्रकार विकिध विधियों से अनुतः जनाय जाने पर नृत्सवर्णन दल असपण सही जना दिय आहे का कारण पूछा । यूरान से समाधार जानकर यह दाना विवरित हो उठा कि आधामकी ना नटुनर देन के लिय सीधे युद्धमूमि म जान कारिये उद्यत हो स्था। हिर

भी, यह जानकर कि रावण इससे मिलना चाहता है, इसने स्नानादि करके भोजन और मदिरापान किया। तदनन्तर मुख्य गजमार्गसे होकर रावण के महल की आर चला। (६ ६०, इस अध्याय में 'कुम्भकर्ष' इन श्लोको म आया है ३१ ३४ ३७ ४१ १६ ७२ ७९ ८४ ८७ ८९ ९१ ९४. ९५)।" 'महाकाय कुम्मकणंम', (६ ६१,१)। 'पवताकारदर्शनम्', (६ ६१, २) । 'प्रवृत्या ह्येप तेजस्वी कुम्मवर्णी महावल ', (६ ६१, ६२) । "कम्भकण का परिचय पूछने पर विभीषण ने राम का बताया कुम्भकणे, विश्ववा का प्रनामी पुत्र है और इसने युद्ध में वैवस्वत यम तथा देवराज इ.इ.की भी पराजित दिया का। इस महावाय राक्षस ने जम लेते ही . बाल्यावस्थाम भूल से पीडित हा वर्डसहस्र प्रजाजनी ना भक्षण कर लिया था। इससे भयभीत प्रजाजन इन्द्र की दारण में यये। इन्द्र ने कीय म आकर इसे अपन वजा से आहत कर दिया जिस पर धुव्य होकर इसने इन्द्र के ऐरावत के मुंह से एक दाँत जलाड कर जसी स देवन्द्र वी छानी पर प्रहार किया। इसके प्रहार से व्याकुल इन्द्र प्रजाजनो के साथ ब्रह्मा की घरण म गये। इदादिनी बात सुनकर ब्रह्मा ने बुस्भकण को यह शाप दिया कि वह सदा मृतककी भौतिसोता रहेगा। ब्रह्मा के इस बायस अभिभूत होकर कुम्भवण रावण क सामने ही गिर पडा। इससे ब्याकुल होकर रादण ने बह्या से क्रुम्भकण के सोने और जामन का समय नियत करन की प्राथनाकी । तब द्रह्मान कहा कि यह छः मास तक सोता रहेगा और केवल एक दिन क लिये ही जागेगा। (६ ६१, इस अध्याय म 'कुम्भकण' इन श्लोको मे आया है ९ ११ १२. १५-१ प २२ २३ ३० ३२)।' "निदा के मद से व्याकुल हो, परम दर्जय कुम्भकण राजमार्गसे होकर रावण के भवन की ओर जा रहा था। रावण के भवन मे पहुँचने पर इसने अपन भ्राता, रावण, के चरणों में प्रणाम क्याऔर अपने बुलाये जाने का करण पूछा। आदर-सत्कार केपश्चात रावण ने इसे राम तथा उनकी सेना क साथ युद्ध करने के लिये प्रेरित किया (६ ६२, इस अब्याय में 'कुस्मक्ण इन क्लोको मे आया है 🗴 ७ ८ ९ १२)। ' 'कुम्मकर्ण ने रावण की उसके कुक्रियों के लिये भरसना करते हुये बताया कि विभीषण की मविष्याणी अब सत्य सिद्ध होने वाली है। रावण के आग्रहकरने पर इसने शत्रु सेना को नष्ट कर देने का आश्वासन दिया। (६ ६३)।" महोदर ने कुम्मवर्ण के प्रति आक्षेप नरते हुये रावण को विना युद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय वताया (६ ६४, इस अध्याय मे 'कूम्भवर्ण' इन श्लोको मे आया है १-३ १९)। "महोदर के उक्त बचन कहने पर कुम्मकण ने उसे डाँग्ने हुए रावण से कहा 'में आज ही ५ वा० को०

उस दुरातमा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूँगा। यह देखो, अब मैं बागुको विजित करने के लिय उद्यत होकर समर भीम म जा रहा हूँ।' रावण के आग्रह करन पर नुम्मकर्ण ने अपना तीश्ण शुल हाथ मे नेते हुमे नहा 'मैं अकेला ही युद्ध के लिये जाऊँगा।' रावण की सहामता से कुम्मकर्ण ने अपने आभूपणी तथा बचव आदि को घारण निया, और फिर भाई से बिदा लेवर युद्ध-भूमि की कोर चला। उस समय हाथी, घोडे, और मेघों की गर्जना के समान घरधराहट उत्पन्न करनेवाले रथी पर सवार होकर अने का ने क महामनस्वी रथी बीर भी रिधयों में खेट्ट करमकर्ण के साथ चले। कुम्भकर्णं उस समय छ सी घनुषों के बराबर विस्तृत और सी धनुषो के बरायर ऊँचा हो गया। उसकी शांकी दो गांधी के पहियो ने समान प्रतीत होती यी और वह स्वय एक विद्याल पर्वत के समान भवकर दिलायी परता था। कुम्भकर्ण के रणभूति की और अग्रसर होते ही चारो और घोर अपराकुत होने लगे, किन्तु उनकी कुछ भी परश्राह न करके काल की शक्ति से प्रेरित वह पुद्ध के लिये निकल पड़ा । कम्भक्ष पर्वत के समान ऊँचा था। उसने लका की चहार-दीवारी को दोनो पैरो से लांघकर बानरसेना को देला। उस पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त वानर भयभीत होकर भागने लगे। उस समय नुम्मकर्ण भीषण गर्जना करने लगा जिसे सुनगर भयभीत वानर कटे हुये साल वृक्षों के समान पृथिवी पर मिर पड़े। (६ ६४, इस अध्याय में 'बुम्भक्षण' इन क्लोको से शाया है १११ १६ २१ २२ २४ ३६. ४१. ४३ ४७ ४८ १३ १६ १८)। "लका के परकोटे को लांबकर कुम्भकर्ण नगर से बाहर निकला और उच्च स्वर म गम्भीर नाद वरने लगा। भयभीत वानरो को अगद ने पुन प्रोत्साहित किया जिससे वे सब छीटकर मुस्मकण पर शिलाओ, बुक्षों आदि से प्रहार करने लगे, किन्दु बुस्भकणं उनसे लेशमात्र भी विचलित नहीं हुआ । कुम्भक्ण ने भी बानर सेना पा सहार करना आरम्भ किया जिससे वे सब ब्याक्ल होकर इंघर-उधर भाग खडे हुये। (६ ६६, इस अध्याय में 'कब्भवर्ण इन श्लोको म आया है १. २०)। "अङ्गद के प्रोतसाहित करन पर वानर सेना ने पून क्षेत्रद्व होकर कुम्भकण पर आक्रमण किया । परन्तु अत्यन्त कोच से भरा हुआ विक्रमशाली, महाकाय, कुम्भकर्ण अपनी गदासे वानरों का सहार करते लगा। यह एक एक बार में अनेक वा रही का यक्षण कर जाना था। हनुमान ने इक्ष पर जिल वृक्षों और भिलाओं से प्रहार किया उनक भी इसने अपने भूल से दुकडे-दुबडे कर दिया एक पर्वत शिखर से हनुमान ने जब इस पर प्रहार किया तो इसने इनुमान को भी आहत कर दिया। नील खादि ने इस पर जिन निशाल शिलाओं से प्रहार

किया उहें भी इसने छिन भिन्न कर दिया। इसने आत्रमण करनेवाल पौच वानर पूर्यपतियो को बाहत या उनका सहार कर दाला। इन प्रमुख वानरी के पराणायी हो जाने पर अनेन अप अानर इसे दाँगो स बाटने और नखो मुक्को और हाथो स मारने लगा फिर नी, कुम्मकण वांनर-सेना वा सहार करता रहा जिससे त्रस्त और व्याकुल होकर वानर श्रीराम की शरण मे गये। बुष्भकण न तथ अङ्गद ■ इट युद्ध करत हुये च हे मूच्छित कर दिया। अङ्गद के मुच्छित होने ही यह गुरु छनर सुग्रीय की ओर बढा। युद्ध में इसके घुल को हनुमान ने लोड दिया। फिर भी, इसने एक विचाल शलशिखर के प्रहार स सुग्रीय को आहत करके बादी बना लिया और लका लामा। जब यह जका के राजमान पर चल रहा या तो लावा और गमपुक्त जल नी वर्षा द्वारा अभिषिक्त पय की कीत न्ता स सूत्रीय को धीरे धीरे होंग मा गया। उस समय सुबीव ने अपन तीक्षण नखीं द्वारा हाद पत्र कुम्मवण के दोनों कान मोच लिये दाँनों से उसकी नाक काट ली और पाँव के नन्यों स एसकी पसलियों विदीण गर दी। इस प्रकार आहत हो जाने से कुम्मनण का सारा दारीर रक्त इंजित हो गया और वह कोच में आकर सुपीव की भूमि पर पटक कर उन्हें भिसने ज्या। विन्तु उसी समय सुबीव गेंद के समान उछल कर श्रीराम के पास चले आये। एसी दगा भ कुछ होकर वृत्भवण न जो रक्त से नहाक्य और भयानक दिखाई यह रहा था अपनी गदा लक्य पुन यद अभि म जाने वा निश्चय किया । तदन तर वह सहसा लकापुरी से बाहर निक्स कर प्रज्ज्वसित अभि के समान उस भयेकर वानर-सना को अपना बाहार बनाने लगा। उसने मोहव"। बानरों और रीखो क साथ-साम राक्षसो तथा पिणाची का भी जक्षण आहरू अ किया । यह लक्ष्मण के द्वारा छाड गये बाणो की कोई परवाह न करता हुआ। त्यमण से अपने घोष और परात्रम की प्रगस्ति गरते हुम राम के साम ग्रह करन की इच्छा प्रकट करने लगा। उसकी क्षात स्वक्र परमण न उसे छीराम को दिला दिया। राम को दसते ही वह रुक्षण ना छोडनर उनका और दौड पडा। राम न उस पर रौनास्त्र ना प्रयोग निया जिसमें बाहन होकर उसके मुल ॥ अद्भार निश्चित अस्ति औ रुपटें निक्लन नहीं। काथ से आकर यह वानरा और राउसा का मध्यण करने लगा। ल्यमण की आणासंजी बानर उसके गरीर पर बढ़ गये थे उन्हें भी सक्योर कर मिशा दिया। तदन तर उसन राम के माथ भीषण इंड-युद्ध किया जिसमे अतत राम के हाथा उमनी मृदुहुदः (६ ६७ इस अध्याय म कुम्भरण इन प्रतानों सं आया है ४-६ १४ १६ १८ २१ २२ २६ Se 31 33 30 38 80 85 83 88-80 85-80 60 69 66

٥٥. ٤٦ ١٥٤. ١٥٦، ١٦٤. ١٥٠ ١٥٧. ١٥٧. ١٩٥ ١٩٥. ١٩٥ ١٩٦. १२२. १२४. १२m. १४m १४९. १४३. १६४. १६०. १६२. १७१. १७४. १७७. १७९)। "यह विश्रमा और वैतसी का द्वितीय पुत्र था (७९,३४)। "बुस्भकर्ण और उसके ज्येष्ठ भ्राता, दशबीब, दोनो ही लोगों में उद्गेग उत्पन्न करनेवाले थे। मुस्मवर्ण तो भोजन से कभी भी सूत्र नही होता था, इसलिये तीनो लोको मे घुम-घुम कर धर्मात्मा महर्षियो वा मक्षण करता-किरता था (७ ९, ३७-३८)।" इसने १०,००० वर्षों तक अपनी इन्द्रियों हो सयम मे रखते हुये भीषण तपस्या की (७ १०, ३-५)। बहुग द्वारा वरदान मौगने का आग्रह करने पर इसने कहा: 'मैं अनेवानेव वर्षों तक सोता रहें, यही मेरी इन्छा है।' (७ १०, ३६ '३७ ४४ ४५)। इसने ब्रह्मा सहित देवताओं के परे जाने पर पश्चात्ताप विद्या (७ १०, ४६-४८)। इसने विकारवाला से विवाह विया (७.१२, २३-२४)। "तदनन्तर बुछ काल के पश्चातु ब्रह्मा के द्वारा भेजी हुई निद्रा बुस्भवर्ण के भीतर प्रकट हुई। उस समय इमने अपने भाता रावण से र्रायन के लिये एक पृथक् भवन बनवाने का निवेदन किया । रायण द्वारा भवन यनवा विये जाने पर यह उसमे सहस्रो वर्षों तक सीना रहा (७ १३, १-७)।" इन्द्र के जिल्द जब रावण ने युद्ध किया तो कुम्भकर्ण ने रावण का साथ देते हुवे छत्रो के साथ युद्ध किया (७. २८, 38-35)

कुरमहन्तु, महस्त के एक संविव का नाग है जो अहस्त के गाय युव-भिम में आया (६, ५७, ३१)। इसने निरंपतापूर्वक बानरो का सहार किया (६, ५६, १९)। अञ्चद ने इसका वय किया (६: ४८, २३)।

कुम्मीलसी, रावण की बहुन का नाम है ( ६. ७. = )। यह सुमालिन कीर कैनुमती की पुत्री की ( ७. ५, ६-  $\times$  )। मधु ने इसका अपहरण कर लिया था ( ७. २४, १९ )। जब राजण ने इसके वित, मधु, पर आवमण निया तथ सत्ते रावण से अपने पति को क्षाम कर देने का निवेदन किया और मधु तथा रावण से अपने पति को क्षाम कर देने का निवेदन किया और मधु तथा रावण में मित्रता भी करा वी ( ७. २४, १९- $\times$ = )।

कुरु, उत्तर दिशा में स्थित एक देश का नाम है जहाँ सीता को लोजने के लिये सुप्रीय ने शतबल को भेजा था ( ४. ४३, ११ )।

उत्तर कुरु--उत्तर कुरु वर्ष में कुबेर का पीतरण नामा दिया वन है जिसमें दिया बरुत कीर लागूवण ही बुली के पत्ते है और दिया नारियों ही कल (२. ९१, १९)। इन वर्ष की नदियों और वन मरहाज मुनि के आश्रम में पहुँच चये (२. ९१, ८१)। यहाँ के बुला मधु की बारा बहुनीवाले (तथा उनमें सभी चहुओं से सदा फल रुगे रहते हैं (२. ७३, ६)। "दग प्रदेश में हरे हरे कमण के पक्षी से मुक्षोभित गरियों बहुती हैं। यहाँ के ललास्य लाल और सुनहरे बमक-धमूहा से मण्डित होन रातः कालीन भूय के समान सुक्षोभित होते हैं। यहतूरल मण्डिया है प्रधान पत्ती और सुवर्ष के समान कालिसान केसरोवा नोल बमल सब्द पिछले हैं। नरिया के तट गोत्र गोल मोलिसो, हरूनूल्य मण्डियों और सुवर्ण से सम्बन्ध हैं। यहाँ के बुक्ता में से सा ही फरफ्ल लगे रहने हैं। यहाँ गूय के समान कालिसान गन्य स्वार हिंदा रहते हैं। यहाँ गूय के समान कालिसान गन्य स्वर हिंदा रहते हैं। यहाँ गूय के समान कालिसान गन्य स्वर हिंदा रहते हैं। यहाँ गूय के समान कालिसान गन्य समान प्रधान के स्वर्ण स्वर हैं। यहाँ की समसन मही रहता। यहाँ रहते से प्रतिविद्य मनोरस गुणों की इदि होती हैं (४ ४३, १८८)। सुपीत ने सीता को सीन के तिये पुष्ट धानर सूचपतिया को यहाँ भी भेता पा (४४ ४३, १८८)।

कुरुताद्भल, वसिष्ठ द्वारा केकय भेजे गये दूत इस भूभाय से होकर गये थे (२ ६८, १२) ।

कुल, एक हास्यकार का नाम है जो राम का मनोरजन करने के लिय उनके साथ रहताथा (७ ४३,२)।

१. कुळिक्का, एव नगर का नाम है जो सरदण्ड और इन्पुमती ने बीच स्थित पा (२ ६८,१६)।

२. हुस्छिङ्ग, पबतो के बीच तील गति से बहनेवाली एक समोरम नदी का नाम है जिसे केक्य से छीटते समय अस्त ने सार किया वा (२ ७१,६)।

कुचैर—इन्होंने बह्या की इच्छा ने अनुसार गन्यसावन को उत्पन्न किया (१ १७,१२)। यह निश्रवा के पुत्र और राश्च के आता थे (१ २०,६ )। प्राप्त के अनवास के समय कीसत्या ने राम की पद्मा करने के छिये इनका भी आवाहन किया था (२ २६,२३)। अरद्धान युनि नं भारत की हैना ना सत्तार करने के छिये उत्तरपुर म सियत हुनके अन का आवाहन निया था (२ ९१ १९)। भरद्धान ने आवाहन के फलस्वस्य इन्होंने २०००० दिस्य महिलाशा की भंजा था (२ ९१ १४)। इहाने तुम्पुर नामक गन्यत की रम्भा के साथ उसकी अव्यक्ति के बारण, शाए द्वारा निराम करों राश्च कर्ना विद्या था। जब दमना फोप चानत हुजा तो इन्होंने नहा कि राम के दारा मृत्यु ज्ञान कर लेने पर तुम्बर पुन जपने क्य म आ जावगा (३ ४,१६–१९)। अवस्त्वाधम म राम न दनने मन्दिर का भी दर्ता किया था (३ १९,८९)। अवस्त्वाधम में राम न दनने मन्दिर का भी दर्ता किया था (३ १९,८९)। अवस्त्वाधम में राम न दनने प्रति दनका पुणक विमान छीन छिया था (३ ३१ १४–१४)। ये रामण के प्रतात पर विष्ट पर्या विद्या परि ६ १६,४–१४)। विष्ट विप्त विमान छीन क्रिया था (३ ३२ १४–१४)। विराम के स्वात युन पर विष्

( 00 ) क्रवेर न **क्रि**वेर निर्माण किया (४५४३, २१)। ये अपने भवन के निकट ही स्थित सरोवर ने तट पर गुहाको के साथ बिहार करते थे (४ ४३, २२-२३)। 'भतेशो द्रविणाधिपतिर्यया', (६ ४, २०)। 'धनद', (६. ७,४)। महादेव जी के साथ अपनी मित्रता के कारण ये-छोकपाल महावल -अत्यन्त गर्व करते थे ( ६. ७, ५ )। राम के सम्मुख उपस्थित होकर इन्होने सीता के प्रति दुव्यंवहार करने के कारण राम की भत्सना की (६ ११७, २-९)। "ये विधवा और भरद्वाज की देववाँणनी पुत्री के पुत्र थे। इन्हें वीर्य-सम्पन्न, परम अद्भुत और समस्त दाह्मणोचित गुणो से युक्त वहा गर्या है (७ ३, १-६)। महिंद पुलस्त्य ने इन्हें वैश्रवण कहा ( ७. ३, ६-८ )। यन मे जाकर इन्होने सहस्रो वर्षों तक तपस्याची (७ ३ ९-१२)। ब्रह्मा द्वारावर माँगने का आग्रह करने पर इन्होंने लोकपाल बनने का वर माँगा (७ ३, १३-१४)। 'धनेश प्रयतात्मदान्', (७ ६, २२)। बह्या द्वारा लोकपाल के पद पर प्रतिष्ठित हो , जाने के पश्चात् इन्होने अपने पिता से अपने रहने-योग्य सुन्दर स्थान बताने का निवेदन किया (७ १, २२-२३)। "अपने पिता के परामर्श पर इन्होंने छा पर आधिपत्य स्थापित करके राक्षसी पर प्रसन्ननापूर्वक शासन नारम्भ किया । लख्दा से ये पुष्पक विमान पर बैठकरे अपने भाता-पिता के पास जामा करते थे (७ रे, २४-३४)।" 'धनद वित्तपाल', (७ ११, २६)। 'सर्वशस्त्रभृतावर', (७ ११, २७) । 'वावयविदावरः', (७ ११, ६०)। "प्रहस्त के लच्चा को लौटा देने का निवेदन करने पर इन्हाने कहा कि से अपने भाता रावण को लच्छा लौटा देने के लिये सदैव प्रस्तुत हैं। सदनन्तर इन्होंने अपने पिता की आज्ञानुसार रावण को लङ्का देदी और स्वय कैलास पर्वत पर जाकर रहने लगे (७ ११, २५-५०)। रावण वे अत्याचारी ना समाचार सुनकर इन्होने उसे चेतावनी देने के लिये एक दूत भेजा (७ १३,

द-१२ )। "जब ये हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तब उमा पर सहसा दृष्टि पड जाने के कारण इनकी बाबी शांख नाम हो गई। सदन-तर अन्य स्थान पर जानर इन्होने ६०० वर्षों तक नपस्याकी और महादेव के मित्र बन गये। चसी समय से इनवा 'एकाक्षपिञ्जली' नाम पड गया ( ७ १२, २१-३१ )।" यक्षी ने पराजित हो जाने पर इन्होंने रावण के विरद्ध युद्ध भरने के लिय अन्य महावली गयों को भेजा (७ १४, २०)। यहां के पराजित हो जाने पर इन्होंने मणिभद्र को युद्ध के लिये भेजा (७ १५, १-२)। 'मणिमद्र के पराजित हो जाने पर गदा हाथ से सेवर इन्होंने स्वयं रावण को फटकारते हुय उनना सामना किया और उस समय तन युद्ध करने रहे जब तन रावण मी माया से अभिमृत होकर बुरी तरह बाहत नहीं हो गये। इन्हें उपवार वे

तिये नन्दनवन में ते जाया गया (७ १५, १६-३४)।" में राजा महत्त के प्रयास में उपस्थित तो हुये पदन्तु राज्य के भय से इन्होंने क्रकास का रूप पारण कर त्रमन्ता था (७ १८, ४-४)। राज्य के चले जाने पर इन्होंने ख्रवन रूप में प्रकट होगर 'क्रकासों को बरदान दिया (७ १८, ३४)। स्त्रा के ख्रावह पर इन्होंने हिनुसान् को अपनी गदा से अवस्थ होने का बरदान दिया (७ १६, ८-१७)।

कुरा---"पूर्वकाल में कुछ नाम्क एक महातपस्थी राजा हो चुके ये जो जहां में पुत्र थे। उत्तवा प्रयोक सत एक सत एक सिन्न एक से पूर्ण होता था। वे धर्म के जाता और सत्युर्ध्यो वा जादर परिवास महान् पुत्र थे। उत्तहीं तत्ताम कुछ में उत्तवा अपनी पत्नी वैद्या से चार पुत्र वे प्रवास कृतान्त्र, कुष्ताम, असूर्तरक्ष और यह से। इन्हींन अपन पुत्री से प्रयाप कुषान्त्र, कुष्ताम, असूर्तरक्ष और यह से। इन्हींन अपन पुत्री से प्रयाप नाम कुष्तान्त्र, कुष्तान्त्र, अस्ति वे स्व प्रयाप के पुत्री से प्रयाप कि प्रयाप कि प्रयाप के प्रयाप के प्रयाप होते की प्रविध्यवाणी की (१ ३५, २-३)। तदनन्तर ये आकाद्य में प्रविध् होत्र र वनातन महाकोक की पत्र (१, ३५, ४-)। इन्हों प्रजापति वा पुत्र कहा गया है (१ ५९, १८)।

१. फुग्राच्यन, जनक के किनाव्यं जोता का नाम है जो महातेज्यनी, बीयंबान् और अति प्राधिक थे (१ ७०, १)। 'ये सुपाती के तट पर स्थित साकास्था नगरी म निवास करते थे। इन्हें अनक ने आमन्तित विचा पर १ ७०, ६ –६)।' मिथिका आने यर स्ट्हीने जनक तथा खतान्य को प्रणाम करने के परचात् आसन प्रहण किया (१ ७०, ७–१०)। 'ये हत्वरामा के किनाव्य ना प्रणाम के साम्या के किनाव्य ना साम्या के किनाव्य ना साम्या के निवे अपर ये जनक ने सरकण मे रहने ली (१ ७९, १५)।' 'आतर देवसकाश स्नेहारस्थान्द्रशास्त्रमण्डापरुव्य (१, ७९, १५)। साकाश्य के सुधन्वन् की पराजय और मुखु हो जाने पर जनक ने सह वहाँ के राज्य सिहात्यन पर देवसकाश रूप सुध हो जो पर जनक ने सह बहाँ के राज्य सिहात्यन पर देवसा (१ ७६, १९)।-

२. सुप्राच्यत्त, वेदवती ने बढावा कि अधित तेजस्ती, वहारि, बृह्रस्ति-पुत्र कुम्लवन उपके विता है। उसने यह भी बताया कि उसके वयरक होनेपर पुत्रपत्त निष्णु ने अवना दामाद ननाजा चाहने पे, परन्तु उनके इस अधिमाय की जानकर देलाराज मानु ने रात मे सीते समय उनवी (कुपध्यत मो) हत्या कर दी (७ १७, ६-१४)।

कुशनाम, नृत और वैदर्भों के पुत्र का नाम है (१ ३२,२)। अपने पिता की इच्छा के अनुसार दश्होंने क्षत्रियों के कर्सस्य का पाछन आरम्भ विया (१ ३२,४)। इन धर्मात्मा महापुरुष ने महोरण नामक नगर की स्वापना की (१. ३२, १०)। अपनी पुत्रियों को बिहुताङ्क देखकर उसका कारण जानना चाहा (१ ३२, २३--२६)। 'बुशनामस्य धीमतः', (१. ३३,१)। "अपनी कन्याओ की वया को मुनकर इन्होंने धैर्य एवं क्षमाशीलता का उपदेश करते हुये कन्याओं को अन्त पूर में जाने की आजा दे थी। सदनन्तर मन्त्रणा कै सत्त्व को जाननेवाले इन नरेश ने मन्त्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय मे विचार आरम्भ किया (१.३३,५-१०)।" इन्होने अपनी कंत्याओं का ब्रह्मदस्त के साथ विवाह करने का निश्चय करके ब्रह्मदत्त की बुलाकर उन्हें बन्याये सीप दी (१. ३३, २०-२१)। "विवाह नाल मे कत्याओं के हाय का बहादत्त के हाय से स्पर्ध होते ही उन सवका विकरणत्व समाप्त हो गया जिस पर क्शनाम अस्यन्त प्रसक्ष हुये। इन्होने बह्यदत्त सथा परोहिसो के साथ बन्याओ को विदा किया। उस समय यन्धर्वी सोमदा ने . अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह सम्बन्ध को देखनर अपनी पुत्र-वध्ओ का यथीचित अभिनन्दन करते हुये महाराज बुधनाम की सराहना नी (१३६, २४-२६) भें अपनी कन्याओं को विवाहित करने के पश्चात् पुत्र विहीन होने के कारण कजनाभ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया (१.३४,१)। इसं अवसर पर इनके पिता ने उपस्थित होकर इन्हें गाधि नामक एक पुत्र प्राप्त होने की भविष्यवाणी की (१ ३४, २-३) । इसके कुछ दिन परचात् इन्हे गाधि नामक पुत्र प्राप्त हुआ (१.३४,५)। 'कुशस्य पुत्री वलवान्तृशनाभ. सधामिक.', (१, ५१, १८)। इनकी सी कन्याओं के कुल्जा ही जाने का इस प्रकार वर्णन मिलता है: "क्शनाभ ने घृताथी अप्सरा के गर्भ से सी उत्तम कन्याओं को जन्म दिया जो सन्दर रूप-लावण्य से सुशोभित थी। एक दिन बस्त्राभपणो से सुसर्वजत होकर ये कन्यार्थे उद्यान-भ्रमि मे विचरण कर रह थी। उस समय उत्तम गुणो से सम्पन्न तथा रूप और यौवन से स्वीमित उन सब राज-कन्याओं को देखकर बायु ने उनसे यहा "मै तुम सब को अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता है, अतः तुम सब मुझे .अङ्गीकार करके अक्षय यौवन और अमरत्व प्राप्त करो। वाय के इस कथन को सनकर बन्याओं ने जनकी अबहेलना की जिसके परिणामस्वरूप कृपिन होकर वायु ने जन सबके भीतर प्रवेश करके उनके अञ्जो को विकृत कर दिया। इस प्रकार कृद्जस्य प्राप्त करने वे कन्यायें अत्यन्त व्याकल हो उठी। अपनी पुत्रियों नी दयनीय दशा देखकर क्शनाभ ने उसवा कारण पुछा (१,३२)।" 'क्शनाम के पूछने पर बन्याओं ने अपने कडनत्व का कारण बनाया और अन्तत. प्रहादस वे साथ विवाहित होने पर अपना रूप पुन. प्राप्त करके वे पतिगृह चली गई, जहाँ

ब्रह्मदत्त की माना सीमदा ने उनका हादिक स्वागन किया (१ ३३)।" कुद्माप्लय, तम स्थान का नाम है जहाँ दिनि ने एक सहस्र दर्प तक

सपस्या की थी। उस समय इन्द्र विनय आदि गुणो से बुक्त होनर दिनि की मेवा कर रहे थे (१ ४६, ६-९)। यह स्थान वैद्याली के निकट स्थित या (8 80, 80-88)1

कुरास्थि, कुश और वैंदर्भी के पुत्र का नाम है (१, ३२, २)। इन्होंने बवने विता की आज्ञा के अनुसार क्षत्रियों का कर्त्तं पालन करना प्रारम्भ किया (१ ३२ ४)। इन महानेजस्बी राजा ने की शास्त्री नगर की स्थापना की (१ वर ५)।

क्रुशायती, कुन की राजधानी, एर रम्य नगरी का नाम है जिसे राम ने

विष्य पर्वत के नीचे निर्मित कराया था ( 🖩 १०५, ४)।

क्षशाध्य, विशाला के राजवज में सहदेव के पूत्र का नाम है ( १. ४७, १५)। इनवे पुत्र वा नाम सोमदल या (१ ४७, १६)।

क्रुगी-समरण बरने पर यह बाहमीकि के सम्मुख उपस्थित हुए (१ ४, ४)। 'बुर्शीलको तु धमक्षी राजपुत्री बर्शास्त्रको । आतरो स्वरसपन्नी दरदाश्चिम-वासिनी ।।', (१ ४, ४) । 'छ तु मेधाविनी वृष्ट्वा वेदेपु परिनिष्टिनी', (१ ४, ६)। 'ती तु वान्धवंतत्वजी स्थानमून्छनकोविदी । भातरी स्वरसप्त्री गधवंतिव रुपिणी ।।', (१ ४, १०) 'स्पलक्षणसपन्नी मधुरस्वरभाविणी । बिस्वादि-बोरियती विम्ही रामदेहालया परी ॥, (१, ४, ११)। 'वी राजपुत्री माध्यमनिन्दिती', (१ ४, १२) । 'तन्वती जगतः मुसमाहिती', (१ ४, १३), 'महात्मानी महाभागी सर्वतभाग लक्षिती', (१४,१४)। इन्होने अपने गायन से ऋषियों और मुनियों को इतना अधिक मुख्य कर दिया कि उससे प्रसप्त होकर उन्होंने इन्हें भनेता प्रशाद के उपहाद प्रदान किये (१ ४, १६-२७)। 'सबंगीतिषु काविदी', (१ ४, २७)। श्रीराम ने इन्हें ब्लाकार इनका यथोचित सम्मान किया (१ ४, २९-३०)। 'रूपसम्पन्नी विनीती भातरावमी, (१ ४, ३१)। 'देववर्षको', (१ ४, ३२)। हाहोते साम की मभा मे रामायण ना गायन किया (१ ४, १३-१४)। 'इमी मूनी पाविवलगणा-उती बुगोलवी चैव महातपस्विनी', (१ ४, ३४)। वे बाल्मीहर न आश्रम म सीना ने गर्म से उत्पन्न हुमें (७ ६६, १-११)। श्रीताम ने भन के अवसर पर बल्मीनि न कुदा और लंब की रामायण के गायन का आदश दिया (७ ९३, १-१६)। बाल्मीनि ने आदेश को स्वीकार करने इन्होंन उत्विटत हो वहाँ मुलपूर्वक रात्रि व्यतीत की (७ ९३, १७-१९)। प्रातःगल होने वर दन्होंने सम्पूष रामायण का मायन विया (७ ६४, १)। मुस्रान्त्य

(80) िकेकय

क्रतिकायें ी

द्वारा रामायण का गायन सुन रूर श्रीराम ने कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने पर सभासदो को एकत्रित करके इनकी समा में बूलावाकर बैठाया (७ ९४. १-९)। तब इन्होने राम की सभा में रामायण का गायन किया (७, ९४, १०-१६)। राम द्वारा मेंट की गई सवर्ण-मदाओं को लेना इन्होंने अस्वीकृत कर दिया (७ ९४, १९-२०)। श्रीराम इनसे इस काव्य की उपलब्धि के मारे मे जानने के लिये उत्सुक हुये (७. ९४, २२-२३)। "इन्होने राम को बताया. 'इस नाव्य के रचयिता वाल्मीकि हैं जो इस यज्ञ-स्यल मे पधारे हैं। इस महाकाव्य मे २४,००० क्लोक और एक सौ उपाल्यान तया आदि रो लेकर पाँच सौ समें तथा ६ काण्ड हैं। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि ने उत्तर-बाण्ड की भी रचना वो है। इन्होंने ही आपके चरित्र की महाकाव्य का रूप दिया है जिसमे आपके जीवन तक की समस्त बातें आ गई है। ( ७. ९४. २४-२= )।" इतना कहकर ये वहाँ से चले गये (७ ९४, २९ )। इन्होंने राम के कक्ष में विश्वाम किया (७.९८,२७)। राम के आग्रह पर इन्होन रामायण के उत्तरवाण्ड का गायन किया ( ७. ९९, १-२ ) । ये कोसल के राजा बनाये गये (७ १०७, १७-१९)

कृत्तिकायं-इन्द्र तथा महनो के कहने पर कृतिकाशों ने नयजात मातिकेय मी अपना स्तनवान कराया (१,३७,२३-२४)। छ इतिकाओ के स्तनो का बालक कान्तिकेय ने छ: मुखो से पान, किया (१.३७,२०)।

छशाय्य-पाय. सभी अस्त्र प्रजावति कृशाश्य के परम धर्मात्मा पुत्र है जिन्हे उन्होने पूर्वकाल में विश्वापित की समर्पित कर दिया था। कुशाश्व के ये पुत्र दक्ष की पुत्रियों की सन्तान थे (१. २१,१३-१४)। देवनाओं ने ऋषि विश्वामित्र से निवेदन विद्या कि वे प्रजापति बुद्धाश्व के अस्त्ररूपधारी पूत्रों को भीराम की समर्थित कर दें (१. २६, २९)। महापि विश्वामित्र ने प्रजापति हुसाम्ब के अस्त्ररूपी पूत्रों को श्रीराम को दे दिया (१. २८, ४-१०)।

कृष्यागिरि, उस पर्वत का नाम है जहाँ रम्भ नामक बानर-मूयपति निवास कराता था (७. २६, ३९)। छत्त्वाची, दक्षिण नो एक नदी मा नाम है जहाँ सीना की सोत बरने में छिए मुदीब ने अञ्चद को मेजा मा (४. ४१,९)।

केक्स, एक देश का नाम है जहाँ के परम पामिक राजा, दरारम के क्वमर थे; इन्हें तथा इनके पुत्र की अक्ष्मीय यश में सब्मिलित होने के लिए आमन्त्रित क्या गमा था (१.१३, २४)। ये भरत को देखकर अस्यन्त प्रसन्न हुए पे (१, ७७, २०)। समयाभाव के कारण राम ने अभियेक के समय दशरय इन्हें धलाने के लिए हिसी को भेज नहीं सके (२ १, ४७)। इनका नाम अध्यपनि मा (२,९,२२)। "ब्रह्मा की कृपा से इन्होंने पशु-पश्चिमों की मापा को समझने

िकेसरिन् ( 271 ) केत्रमती ] का ज्ञान प्राप्त दिया था । एवं दिन जब ये एवं जुब्स पक्षी की बात सुनकर हैंसने लगे तय इनकी पत्नी ने इनके हेंसने का कारण पूछा। परन्तु कारण बता देने से इनकी मृत्यु हो जाती इसलिये ये चुप रहे। इनकी पत्नी के, जो केत्रपी की माताथी, इट आग्रह वरने पर भी इन्होने उसे अस्वीनार कर दिया (२ ३५, १८-२६)।" दशरय की मृत्यु के समय भरत और शत्रुक्त केकम में थे (२ ६७,७)। भरत और बात्रुष्त को बुलाने ने लिये दूनों को ने कय भेजा गया (२, ६=, १०)। देलिये द्याद्वपति भी । फेतसती. गण्यवी नमेदा की जिनीय पुत्री का नाम है जो सुमालिन् की दिवाहित थी। यह अत्यन्त गुन्दर यो और इमना मुख पूर्ण चन्द्रमा ने रामान मनोहर था। इसके गर्म से प्रहस्त, अरम्पन आदि पुत्र उत्सन हुये (७ ५.

16 08-05 फेरल, दक्षिण के एक देश वर नाम है यहाँ सीना की स्रोज के लिय

मुग्रीव ने अञ्जद को मेजा था (४ ४१, १२)। फेसिनो, बिदमंदाज की पुत्री का नाम है जो स्तार की जेवक्ट पत्नी थी; यर अत्यन्त धर्माना और मत्यवादिनी थी (१ ३८,३)। इसन अपने पनि तथा अन्य सह-पलियों ने साथ हिमालय पर सी वर्षी तक तपस्या की भी

(१.३८,४-६)। भृगुते वरदान-स्वरंप इसने असमञ्ज्ञ नामर पुत्र को जन्म दिया (१ ६८,१६)। सगर के प्रति इसकी निष्ठा का उत्पेख ( 1 28, 12)1 फेशिनी, एंग नदी का नाम है जिसके तट पर लक्ष्मण और मुमन्त्र ने

एव रात्रि व्यतीत की भी (७ ५१, २९)। यह अयोध्या से आभे दिन की यात्रा मी दूरी पर स्थित थी (७. ५२, २)। फेसरिन, हनुमान ने दिना ना नाम है जिन्होंने नुपीव ने निवेदन पर

भनेर सहस्र वानर भेने थे (४ ३% १८)। अञ्चना नामर शानप्रन्त अन्तरा से इनका विवाह हुआ था (४ ६६ य-६)। हृतुमान क्षमरे शेवन पुत्र में (४ ६६, २०)। मल्यावन वर्षत से शोवण पर्वत पर जाने समय देवित्यों की माजा से इस्होंने ममुदत्तट पर शस्त्रमादन नामक समुर का वप क्यापा(५, ६५, ८१–८२)। अपन शृल्यों के साथ में राम की मेना के

दक्षिण भाग की उसा कर कहें थे (६ ४, ३४)। से काश्वन पर्वत पर शियान बरने में (६ २७, ३४-३८)। से सूरमाति में उलाय गहरद के शेवज पूर्व से (६ २०, २२)। इन्होंबन ने इन्हें आहर दिया (६ ७३, १९)। ये गमेट पूर्व पर नियाम करने थे (७ १४, १९)। इस्होन अञ्जना को अपनी पन्ती सनाया (७ १४, २०)। शम ने इनका मिनवाइन और गुन्तार क्या

(0 39 20)1

कैकसी 1

( 30 )

फैकसी, सुमालिम् और वेतुमती की शुविस्मता पुत्री वा नाम है (७ ४, ३६-४१)। 'बाक्षाद श्रीस्व', (७ ९, ६)। अपन पिता की आज़ा के अनुसार यह महर्षि विश्वता के सभीप जाकर सकोचपूर्वक लाहो हो गई (७ ९, ६-१२)। 'विश्वता के सभीप जाकर सकोचपूर्वक लाहो हो गई (७ ९, ६-६२)। 'विश्वता के एवने पर इसने बताया कि यह अपनी पिता की आज़ा से ही उनने (विश्वता के पात आई है और वे (विश्वता) स्वय अपने प्रमाव के इसके मनीभाव को समझ लें (७ ९, १६-२०)। 'यसवात्तवगामिनी', (Ⅲ ९, २१)। विश्वता की महिष्यवाणी की सुनकर इसने उनसे अपना निषय यहरूने पा निवेदन किया और कहा कि वह ऐसे कूर कर्मा पुत्र नहीं वाहती (७ ९, २२ २५)। कालात्तर में इसने रावण, कुम्पवर्ण, जूपेण्या, और विश्वीयण का जनन दिया (७ ९, २६ ३६)। कुषर के वैश्वक को देख कर डवने अपने पुत्र दक्षप्रीव (रावण) से कुषेर के समान वनने के लिए कहा (७ ९, ४०-४३)।

कैकेसी, दशरथ की पत्नियों में से एक का नाम है जिसने राम के अभिपेक वा आयोजन होते देखनर दरारण से अपन दो वरवान-राम को बनवास सथा भरत को राज्य-माँगे (१.१, २१-२२)। इसके कूटिल अभिप्राय का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१३,१२)। अपने पुत्रेष्टि यज्ञ के अग्निकुण्ड से प्रगट प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदक्त खीर का चतुर्पात दरारथ ने कैकेयी को भी दिया (१ १६, २७)। शीझ ही इसने गर्भ धारण किया (१, १६, ६१)। इसने भरत को जन्म दिया (१, १८, १२)। इसके भ्राता गुधाजित् इसे देलने आये (१ ७३,४)। इसने पुत्रवधुओं का स्वागन किया (१ ७७, १०-१२)। राम के अभिषेक के समय मन्यरा ने अपने हिती के प्रति चप रहने के कारण इसकी भरसँनाकी (२ ७,१३-१५)। मन्यरा के अप्रमन्न होने का कारण पूछा ( २, ७, १७ )। राम के अभिषेक का समाचार सनकर इसने मन्यराको आभूपणादिका उपहार देकर बाद मे और अधिक देने का बचन दिया (२ ७, ३१-३६)। मन्यरा के आक्षेपपुक्त वचन सुनकर भी इसने राम के गुणो की प्रशसा करते हुये राम के युवराज बनने के अधिकार को स्वीकार किया और इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि मन्यरा इस बात से इतनी अधिक अवस्थ वयों हैं (२ ८,१३-१९)। अन्ततीगत्वा मन्यरा की कृटिल युक्तियों ने इसके मन पर वाखित प्रभाव उत्पन्न कर दिया और कोध में आकर इसने मन्यरा स राम ने निर्वासन और भरत को राज्य प्राप्त कराने का उपाय पूछा ( २ ९, १-३ )। 'विलासिनी', ( २, ९, ७ )। मन्यरा के वचन को सुनकर इसने शब्या से कुछ उठकर भरत को राज्य-प्राप्ति और राम को उससे विचित करने का उपाय पूछा (२ ९, ८-९)। पूर्ववाल

में देवापुर सम्राम के समय इन्द्र की सहायना के लिये युद्ध करते समय इसने दरारय की जीवन-रक्षा को थी जिससे प्रसन्न होकर दश्वरूथ ने इससे दो वर मौगों के लिये कहा परना इसने भविष्य में किसी समय उन वरों को मौगने की इच्छा व्यक्त की (२.९,११-१७)। यह अध्वपति वी पूत्री थी (२ ९, २२)। यह देशरथ की प्रिय पतनी भी जिसके लिये दशरय अपने प्राण तक वे सबते थे ( २. ९ २४--२५ )। ऐसा बहुमूल्य परामश्चे देन के लिये इस परम दर्शनीय ने मन्यस भी प्रश्नता की ( र. ९, ३८-६२ )। मन्यसा के परामर्श के अनुसार इसने अपने आमूपण आदि का परित्याग करके फीधागार में प्रवेश किया और भूमि पर लेट कर यह प्रण किया कि जब तक इसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जायगी यह अन्त नहीं प्रहुण करेगी (२ ९, ४५-५९)। इसने अपनी इच्छाओ जी पूर्ति न हो जाने सक जुद्ध अवस्था से भूमि पर पड़े रहेने बा प्रण किया (२ ९, ६२-६६)। "पापिनी कुठना के क्रुटिल परामशी के बारण यह विपाक्त बाण से विद हुई विश्वरी के समान धरती पर छोटने लगी। इसने मन्यरा से अपना समन्त भ-नध्य बता दिया (२ १०,२)।" अपनी मनोशामना को कार्यान्वित करने के उपायो पर विकार किया (२ १०, ३-४)। अपने वर्त्तदेव का भारती माँति निश्चय करके मुखमण्डल में स्थित भोही को देढा विये हुये इसने अपने बाम्यणो आदि की उतार कर पेंक दिया और धरती पर को गई (२ १०, ६-७)। मलिन वस्त्र पट्न कर और समस्त मेशों को दुवतापूर्वक एक ही वणी से बांधकर कोघागार से पडी हुई कंदेगी घल होन अथवा अचेत किन्नरी के समान प्रतीत हो रही थी (२ १०, ६०९)। यह राजा दरारच क आने के समय पहले कभी भी अपने भवन से अनुपास्त्रत नहीं रही (२ १०, १०-१९)। दशरण ने इसे की धागार में मूमि पर पढें देवा ( २ १०, २२-२३ )। "स वृद्धस्तरणी मानां प्राविभ्योधि गरीयनीम । अवाव पापसक्ता दर्श धरणीवले ॥, (२ १०, २३)। 'लनामिव विनिष्दृत्ता पतिता देवतानिव । किन्नरीनिय निर्मृता व्युतायप्तरस यथा ॥'. (२ १०, २४)। 'सायामिय परिभ्रष्टा हरिणीमिव संयतान्। वरेणिनव दिर्धन विद्धा मृत्युना वने ॥', (२ १०, २५)। 'वयल्पवासी', (२ १०, २०)। 'निमायासेन वे भीव उत्तिष्ठोतिष्ठ बोमने । तत्व मे बूहि नैरेबि यतस्त भयमागतम् ॥', (२ १०, ४१)। दशस्य ने इसे प्रमन्न नरने का प्रयास विमा (२ १०, २८-३९)। इसने दरारण से वहां. 'त तो विमी ने मेरा अपकार विया है और न मैं विशो के डारानिन्दिन अपवा अप्रमानिन हुई है। मेरा अपना एक अभिग्राय है जिसे यदि आप पूर्ण करना चाहने हो तो आप सदनुसार प्रतिज्ञा की जिये। (२. ११, २-३)। दसरव न जब प्रतिका की

( 00 ) िकैकेयी तब इसने समस्त देवों को उसका साक्षी बनने के लिये बहा (२ ११,

केंक्यो 1

१२-१६)। तदनन्तर दशरथ को उन दो बरदानो का स्मरण दिलामा जिसे उन्होने इसको देन का वचन दिया था और उन्हीं को पूर्ण करने के लिये दरारण से राम की चौदह वर्ष का बनवास तथा भरत को राज-गद्दी देने वे लिये वहा (२ ११, १६--२९)। दशस्य ने कहा कि राम कैनेयी को अपनी माला के समान ही मानते हैं (२ १२, ८)। दगरय ने यह भी बताया कि कैकेयी स्वयं भी राम की भरत के समान ही मानती है (२ १२, २१)। दशरय के इस प्रकार समझाने तथा वर देने मे निज्यित सकीच प्रकट करन पर इसने उन पर आक्षेप किया और अपने आग्रह पर अटल रही (२. १२, ६८-५०)। कँवेथी ने दशरथ से कहा 'आप तो यह कहा करते थे कि मैं सत्यवादी और रहप्रतिक हूँ, तब आप फिर मेरे इस यरदान को देने मंक्यो सकोच कर रहे हैं' (२ १३,४)। 'सुश्रोणी', ( २ १३, २२ )। 'बसितापाङ्गा', ( २. १३, २३ )। 'गुरुथोणी', ( २ १३, २४) । 'दुट्मावा, अर्तनृहासा', (२ १३, २४) । 'प्रतियूलभाषिणी', (२ १६, २६)। "दशरव पुत्रशोक से पीडित हो पृथियी पर अपेन पडे बदना से छटपटा रहे थे, परन्तु उन्हें इस अवस्था म देखनर भी पापिनी र्वकेयी इस प्रकार बाली 'आपने मुझे वर देने की प्रतिशाकी थी परन्तुजब मैंन बरदान मौगा तब आप अचेन होकर भूमि पर गिर पडे। आपको मन्पुरुपो भी मर्यादा में स्थित रहना चाहिये। इसके परवात इसा दौस्य, अलवं और समुद्र का दृष्टान्त दते हुवे दशरथ से अपना प्रण पालने के लिय महा । अन्यथा इसने आत्महत्या करने की भी धमकी दी (२ १४, २-१०)।" दशरथ की मृत्यू हो जाने पर यह उनका सर्पण नहीं कर सकी, यपोंकि दरारम ने मृत्यू के पूर्व इसका नियेध कर दिया था (२ १४, १४-१७)। तत पापसमाचारा वेतेयी पादिव पुन । उवाच परुप गावय वावयज्ञा रोप-मूब्टिता ॥, (२१४, २०)। इसने अपने आग्रह पर अटल रही हुए राजा दगरम से राम के मुनाने के लिये कहा (२ १४, २१-२२)। 'मन्त्रता मैंनेयी प्रापृताम , (२ १४, ५९)। इसने सुमन्त्र से राम को शीघ्र युनाने के ल्पि वहा (२१४,६०-६१)। महल में आवर राम ने विवा दगरय को र्वतेची वे साथ एक मुख्दर श्रामन पर बैठे देखा (२ १८,१)। राम ने मैरेमी का अभियादन किया (२ १८, २)। राम द्वारा देशरण ने द्योग का नारण पुछने पर इसने राम से बड़ा कि बहु उसी दगा में दगरम के थीर का कारण बनादेगी जब राम शिमनोच अपने पिताची साज्ञाचा पाण्न चरने का प्रण करेंगे (२ १८, २०~२६)। 'तमाजंबसमायुक्तमनार्या गन्यवादिनम्। उदाप

राम कैकेयी वचन मृशदारूणम् ॥, (२ १८, ३१)। 'जब राम ने पिना की आना पालन करन का वचन दे दिया तब इसन उनसे बजा वि विशा के बचन का पालन करने क लिये उन्हें चौदह वप के लिये दण्डकारण्य में चले जाना और अपन स्थान पर मस्त को पृथिबी का शासक बनन देना चाहिये ( २ १८ ३२-४०)। रामको तत्काल ही बन में सेन देने के अभिप्राय से इसने बहा कि भरत को नत्काल ही बुलाना और राम को भी विना विलम्ब के ही बनवास के लिये प्रस्थान करना चाहिये। इसने यह भी कहा कि लिजित होने के नारण दशरब स्वय यह बात कहने में सनीच कर रहे हैं और जब सक राम वन को नही चले जाते वे (दशरप) स्नाम अथवा भीजन नहीं करेंगे (२ १९ १२-१६)। <sup>6</sup>तदप्रियमनार्याया वच । दारुणोदयम । धरवा गनव्यथो राम कॅकेसी बाक्यमबबीत ।। (२ १९, १९)। 'न नून मिंग कैकेसी किचिन्दाससे गुणान । यद्वाजानमधोषस्त्व ममेदवरतरा सती ॥ (२ १९. २४) । श्रीराम पिता दशरण तथा माता धनायाँ ईकेवी के चरणो में प्रणाम करके अतपूर से बाहर निक्ले (२ १९, २=-२९)। 'परिवारेण कॅकेबा समा वाप्यमवाज्यस , (२ २०, ४२) 'कँकेय्या पुत्रम वीश्य स जनी नामि -भाषत (२ २० ४३) । कँकेस्या बदन द्रप्टु पुत्र बाक्सामि दुर्गता, (२ २०, ४४)। 'बोरसाहिलोऽय कैकेव्या सात्रहो यदि न पिना। अमित्रभतो निसञ्ज बध्यता मध्यतामपि ॥ (२ २१, १२)। बातुमिच्छति केनेय्यै राज्य स्थितियद तव (२ २१ १४)। राम ने बहा कि जय वे वन मंचते जायेंगे तभी कैंकेशी के माको सुख हागा (२ २२ १३)। राम ने वहा कि कैकेबी का विपरीन मनोभाव देव का ही विधान है (२ २२, १६)। राम ने रुक्षमण को बताया कि कैनेबी उनके तथा अपने पुत्र भरत म कोइ अन्तर मही रखती थी ( २ २२ १७ )। यदि यह एक देवी विधान ही न होता सो श्रद्ध गुणो से युक्त राजद्रमारी कैवेयी साधारण स्त्री की भौति अपन पति के समीप राम की वन में भजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती (२ २२ १९)। राम ने लक्ष्मण से कहा कि केकय राज अध्वपति की पुत्री वैकेयी साम्राज्य को प्राप्त बरके अपनी सीतो के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी (२ ३१ १३)। क्केमी एकान में दशरथ की श्रीराम की तत्वाल दन म भजन के लिये बाध्य करती रही (२ ३४ ३०)। छनया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया भरमानिकल्पया (२ ३४ ३६)। अत्रया वृत्तसादिया वैकेय्याभिप्रचीदित . (२ ३४ ३७)। दगरम के मुल्छित होनर भूमि पर पिर पडने पर भी इसका हृदय द्रवित नही हुआ (२ ३४ ६१)। पतिच्नी त्वामह मन्य क्लब्सीमिर चात्रत (२ ३५ ६)। पापदिशिनी (३ ३५ २७)। समन्त्र

कैकेयी 1

ने इसको बहुत फटकारा, पर्न्तु इसने उनको बातो पर घ्यान नही दिया (२ ३५, ४-३७)। इस मय से कि नहीं दशर्य थीराम की मुख वैभव की समस्त सामग्री प्रदान न वर दें इसने वहा कि भरत ऐसे राज्य के राजा होना स्वीकार नही वरेंगे जिसवा कोश्च क्ति हो (२ ३६,१-१२)। 'बैकेया मुक्तलज्जायाः बदन्त्यामतिदारुणम् । राजा दशरथो वान्यमुवाचायतलोननाम् ॥ (२ ३६, १३)। कोध मे आकर इसने वहा कि सगर के ज्येष्ठ पुत्र असमञ्जल की भौति ही राम को भी पाली हाय बीझ ही निर्वासित कर देना चाहिये (२ ३६, १५-१६)। उस समय दशरण के वचन को सुनकर अन्य सभी लोग तो लज्जा से गढ गयं परन्तु कैवेथी का हदय उससे प्रभावित मही हुआ (२. ३६, १७)। इसने अपने हायों ही राम को चीरादि लाकर दिया (२ ३७,६)। वसिष्ठ ने इसको 'बुलपासिनी', 'शीलवर्जिता', और 'दुवु'त्ता', इत्यादि वहकर बहुत फटकारा (२ ३७, २२-३६)। जब राम वे चले जाने पर दशरण मुख्छित हो गये तब इसने उनके बाये भाग मे खडे होकर उन्हें सहारा दिया (२ ४२, ४)। उस समय दशरय ने अपने अङ्गी • मा स्पर्श करने का निर्पेध करते हुये इससे अपने समस्त सम्बन्धो का परित्याग कर दिया ( २ ४२, ६-= )। दशरव ने इसे शाप दिया ( २ ४२, २१ )। कौसत्या इससे भवभीत हुई (२ ४३, २-५)। अयोध्या की स्त्रियों ने इसे नियुणा, अधर्मी और दुष्टचारिणी कहते हुये इसकी भत्सना नी (२ ४८, २१-२४) । अयोष्यावासियो ने भी इसे नुशस, पापिनी और तीक्ष्णा इत्यादि कहरर शाप दिया (२ ४९, ५)। इस पापिनी वे शासन के मधीन बन जाने के तथ्य पर सुमन्त्र ने खेद प्रवट किया (२ ५२,१९)। राम ने सुमन्त्र से इसके पास अपना कुक्क समाचार भेजा (२ ५२,३०)। राम ने गुमन्त्र को इसलिये बापस अयोध्या भेजा कि कैकेशी की राम के बन चले जाने ना विश्वास हो जाय और वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का सन्देह न करे (२ ५२, ६१-६२]। राम ने कँकेगी के कृटिल मनोरबो का स्मरण करते हुय उसे सीभाग्यमदमोहिला और खुदकर्मा वहा (२ ५३, ६-७ १४ १५ १८) । श्रीराम ने सुमन्त्र से अपनी माता कौसल्या के लिय यह सदश भेजा कि वे अभिमान और मान को त्याम कर अन्य माताओ और विशेष हर केंद्रेयों के प्रति समान और सङ्कावनापूर्ण व्यवहार करें (२ ५६,१९) : 'कैंकेया विनियुक्तेन पापामिजनभावया, (२ ५९, १८)। मृत्यु के समय दशरण ने इसे शाप दिया (२ ६४, ७६)। दशरम की मृत्यु हो जाने पर यह भी शीक-स तप्त होकर विकाप करने लगी (२ ६१, २५)। दशस्य की मृत्यु हो जाते

पर कौसल्या ने नृशस, दुष्ट्चारिणी, त्यत्तरूज्जा, आदि कहकर इसकी भरसंना की (२ ६६ ३-६)। अन्य सहपत्नियो तथा पुरवासियो ने इसकी भरसना की ( २ ६६, १९-२२ २९ )। भरत ने इसे 'आत्मकामा सदा चण्डी कोषना प्राज्ञमानिनी', क्हते हुय दूतो से इसका मुखल समाचार पूछा (२ ७०, १०)। भरत को घर आया देख कैंग्रेयी हुए से भर गई और अपने आसन को छोडकर सड़ो हो गई (२ ७२,२)। अपन यसस्वी पुत्र, भरत, की छाती ते लगावर केंबेयी ने उनके नाना नानी का पुराल समाचार तथा मात्रा का बुत्तान्त पूछा (२ ७२, ४-६) । 'वंबेयी राज्यलोमेन मोहिता', (२ ७२,१४)। भरत द्वारा अपने पिता दशरव के सम्बन्ध में पृष्ठने पर इसने उननी मृत्यु का समाचार सुनाया (२ ७२, ११-१५)। अपने शोक-सन्तप्न पुत्र, भरत को, सान्त्वना दी ( २ ७२, २४-२५ )। "अरत के पूछने पर इसने राजा दरारथ ने अन्तिम शब्दों को बृहराने हुये कहा कि राम इत्यादि को उनके किसी अपराध के कारण नहीं वरन् उसी वे ( कैंवेग्री के ) कहने पर बनवास दिया गया है। इतना कहकर इसने भरत से सिहासन पर बैठने तथा पिता दशरण का अन्तिम सस्वार करने के रिय वहा (२ ७२, ६४-५४)।" दशरम की मृत्यु तथा राम और ल्डमण के वनवान क लिये इसे दोपी बनाते हुमे भरत ने इसे 'पुत्रमद्विती, 'साधुत्रारित्रवि ब्रहा, बादि कहरुर पटकारा ( २ ७३, २-२७ )। भरत ने इसकी भारतना करते हुय 'राज्यकामुका दुवु'ता पतिधातिनी', 'बुलदूपिणी', और पितु बुलप्रव्यक्तिरी', आदि वहवर इसे शाप दिया (२ ७४, २-१२)। भरत ने इमस अग्नि में प्रवेश करते, बन में परी जाने, अपवा आत्महत्या करन क लिय क्षा (२ ७४, ३३)। 'प्रर-बार्यामा क्षेत्रया', (२ ७४, ४)। जर शत्रुक्त ने इसके प्रति कीय प्रकट विया तो यह अयभीन होकर अपन पुत्र नरत की शरण में चली गई ( २ ७०, १९-२०)। इसने भीरधीरे मायरा ना साम्लना दी (२ ७८, २५)। राम को बा से छीटाने क लिय यह भी भरत क साथ गई (२ = ३, ६)। जा गृह की बात सुनकर भरत मुन्छिन हो यम ता यह उनकी सेवा के लिये उनरे पास गई (२ ६७,६)। नरत न इस तथा अन्य माताओ को वह बुरा समृह दिलामा जिस पर राम गाय थ (२ ००,२)। पुढ की नात्र पर भरत आदि ने साथ यह भी बैडी (० =९ १३)। अपनी हसफल पामना के बारण तब लोगों से निदित वैत्रयों न लिनत होतर भरद्वात मृति के घरणा का स्पन्न किया और दीनिविस हो भरत दे पाम बाकर सही हो गई (२ ९२, १७-१८)। भरत ने कोधना, इनप्रशा दूप्ता, सुभगमानिनी, ऐश्वर्यकामा, अतार्था, आर्थरूपियो, आदि कहते हुँद इसका सरदान स परिसय C marked

निन्दा की (२ १०३, ४६)। राम ने भरत की इसके प्रति आदर का भाव रखने ने लिये नहा (२ ११२, १९ २७-२=)। 'दीर्घरशिनी', (३ २, १९)। लक्ष्मण ने इसकी निन्दा की जिस पर राम ने उन्हें पटकारा (३ १६, ३४-३८)। राम को बनवास दिलाने के कैंकेबी के बुचन का सीता ने राम से वर्णन किया (३ ४७, ६-२२)। राम के अनुरोध पर दशरथ ने इसे क्षमाकर दिया (६ ११९, २४ – २६)। इसने शतुब्त के अभिषेक में सकिय सहयोग दिया ( ७ ६३, १६-१७ )। इसकी मृत्यू ( ७ ९९, १६ )।

कैटम. एक दैत्य वा नाम है जिसका एक अदृश्य बाण से बिष्णु ने वध किया था (७ ६३, २३, ६९, २७)। कँटम और मधुके अस्यि-समृहों से पर्वतो सहित यह पृथिवी तत्काल प्रकट हुई ( ७ १०४, ६ )।

कैलास. एक पर्वत का नाम है जिस पर मानसरीवर स्थित है (१. २४. ८)। धानुओं से अलकृत कैलास पर्वत पर जाकर देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पत्र करने के कार्यमें नियुक्त किया (१ ३७,१०)। मुचेर ना निवासस्थान यही था, जिस पर रावण ने आक्रमण किया (३ ३२, १४)। सुरीय ने हनुमान से यहाँ निवास करनेवाले वानुरों को भी बलाने के लिये कहा (४ ३७, २)। यहाँ से १,००० करोड बानर आये (४ ३७, २२)। उत्तर म एक निजंन और दुर्गम प्रदेश के उस पार इसकी स्थिति बतात हुये सुप्रीव ने सीता की लोज के लिये शतबल की यहाँ मेजा (४ ४३, २०)। रावण के यहाँ आने का वर्णन (७ २५, ५२)।

कोशल, एक जनपद का नाम है जो सरमू नदी के तट पर बसा और प्रचुर घन-बान्य से सम्पन्न, सुखी, और समृद्धिशाली था (१ ४, ४)। यहाँ कै राजा भारमान थे (१ १६, २६)। वैनेयी के कोघ की शांत करने के लिये दशरय ने यहाँ उत्पन्न पदार्थों को भी प्रस्तुन करने का आश्वासन दिया (२ १०, ३७ ३९)। निवासित राम ने इसकी सीमाओ की पार किया (२४९, ८)। यहाँ के ग्राम अस्यन्त समृद्ध थे (२ ५०, ८-१०)। सीता की खोज करने के लिये सुप्रीय ने विनत की यहाँ भेजा (४,४०,२२)। श्रीराम ने इसे दो मायों में विभक्त कर दिया जिसमें से कुश तो कोशल के

कोशकार, वर्थात् रेशम उत्पन्न करनेवाले स्थान का नाम है जहाँ सीता

यी सोज के लिये सुग्रीव ने विनव नो भेजाया (४ ४०,२३)।

शासक हमें और लव उत्तरकोशल के (७ १०७, १७)।

कीशास्त्री] (४३) [कीसस्या कोशास्त्री, एक नगर का नाम है जिसकी बुख ने स्थापना की भी (१३२,४)। १. कीशिक, पूर्व दिया के एक ऋषि का नाम है जो राम के अदोध्या

होटन पर जनने अधिनन्दन ने किये पतारे में (७ १, २)

2. कीशिक, दिलग ने एन देश का नाम है जहां सीता नी मोज करने
में लिये गुप्रोय ने अज़द को मेंबा चा (४ ४१, ११)।

कीशिकी—विकासित की ज्येरत हतन सरवारी ने अपने पति ऋषीक्ष की मुख्य ने परभाद हता नहीं ने हत में जन्म लिया (१ १५, ७-६)। यह

कीशिकी—विश्वामित्र वो ज्येष्ठ वहत सायवती ने स्वप्ते पति प्रविश्व की मृत्यु ने पश्चात् इस नदी ने च्य क्या लिया (१ ३४, ७-६) । यह पुप्रयातिकता दिस्म नदी जे च्य के क्या लिया (१ ३४, ७-६) । यह पुप्रयातिकता दिस्म नदी जात् ने हित ने लिये हिमान्य वा नाम्यव तेवर प्रवाहित हुई (१ ३४, ९)। मिताओं में श्रेष्ठ कीश्विको अपने हुल की नीति नो प्रवादात करने वाली है (१ ३४, २१)। स्विताओं में श्रेष्ठ इसी कीशिको नवी ने वाला दे वाला की भी हिंदी विश्व ने से वे त्य पर विश्ववामित्र ने एक खहल वर्ष तव त्यस्या की भी (१ ६३, १४)। मुगीव ने गीता वो लोग ने विश्व विश्व ने पही भेता या (४ ४० २०)। कीशिय, विश्वम दिता ने एक महीव वा नाम है जो शीराम के श्रोधा

कीरीय, पश्चिम दिगा ने एक महींच ना नाम है जो बीराम के जयोगा कीरते पर उनना अभिनन्दन वरन ने लिये पदारे ये (७ १.४)। कीराज्या, श्रीपान की आना का नाम है (१ १,१७)। स्तरप न दनते साथ अवस्मेय यह भी दीशा ली (१ १३,४१)। इस्ति यह के बहुव मा विधिवन् महत्ता करते तीन सकतारा से उनका स्था किया (११४, १३)। सहत्तन्तर दिहीने तम अवस्त निजद ही एक यह निवास किया (११४१४)। सहत्तन्तर दिहीने तम अवस्त निजद ही एक यह निवास किया

३३)। तहतानार दाहीने उस अवर व निजय ही एक पान निया विश्व (१९४४)। यहितानी ने हनके हाथ जा अवस ने हुखं कराय (१९४५ ४४)। यहितानी ने हनके हाथ जा अवस ने हुखं कराय है जो लोड प्रवान की वी उपना जाया प्राप्य को पर प्राप्ताय पुष्प के लोज प्रवास की पान निया की पान है हिंदा (१९६, १९)। सीम ही हार हैने माने पाएण किया (१९६, १९)। सीम प्राप्ता कराय के पहिला है कि सार ना नक कर कराय कि पान ने किया है कि सार ने किया है कि पान ने किया कि सार ने किया है कि पान ने किया है कि पान ने किया है कि पान ने किया प्राप्ता कराय की प्राप्ता की जान हिंदा (१९६०)। अवने प्रवास प्राप्ता प्रवास की जान ने किया है कि पान के किया है कि पान ने किया है कि पान ने किया है कि पान ने किया है किया है कि पान ने किया है कि पान ने किया है किया है किया है कि पान ने किया है किया है

चाहते हैं (२ १२, ४५)। राम को बनवास देने का इन्हे कारण समझाने मे दशरय ने असमर्थता का अनुभव किया (२ १२, ६७)। दगरय ने कहा कि प्रियवचन बोलने वाली कौसल्या जब जब दासी, सखी परनी वहन और माता की भौति उनका प्रिय करने की इच्छा से उनकी सेवा मे उपस्थित होसी थी, तव-तव उनका उ होने / दशरथ ने ) कँकेयी के कारण तिरस्कार ही किया (२ १२,६=-६९)।।कै तेयों के भय से इन्होने दशरण ने प्रति कभी प्रेम प्रकट नहीं किया (२,१२,७०)। प्रत्र और पति से वियुक्त होने पर इनकी मुखु अवश्यम्भायी है (२ १२, ८९)। जब अपने वनवास का समाचार देने के लिये राम इनके समीप उपस्थित हुये तो उस समय ये-पुत्र हिपैपिणी, हुए। नित्य व्रतपरायणा, व्रतयोगेन वर्शिता, वरवर्णिनी-राम वे ही पल्याण हे लिये देवो से प्रार्थना कर रही थी (२ २०,१४—१९)। अपने पुत्र की प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देने हुये इहोने उहें आसन पर बैठा कर भोजन के लिये आमितित किया (२ २०, २०-२५)। राम से बनवास का समाचार सुनहर मिन्टित हो भूमि पर गिर पडी (२ २०,३४)। राम ने इनकी सेवा की

(२२०,३४)। "ल्क्ष्मणयो सुनाते हुये इन्होरे रामस वहा 'पति वे' प्रभुत्व दालमे एक ज्येष्ठ पत्नीको को कल्याणया मुख प्राप्त होना चाहिये वह पहने मुझे कभी नहीं मिला। बड़ी रानी होते हुये भी सब मुझे सीनो के अधिय बचन सुनने पडेंगे---इससे बढकर महानू दुख और क्या होगा। तुम्हारे चने जाने पर तो मेरी मृत्यु निर्धिक्त है। मुने इस बार परही बास्वयं है कि इस समाचार को सुनते ही मेरे प्राणवर्षी नहीं निवल गये। अन्त में वीसत्या ने स्वय भी राम के साथ ही बन जाने के लिये कहा (२ २०,३६-४५)।" 'ल्डमण द्वारा राम को नवास दिये जाने पर रोप प्रकट कर चवने के पत्रचाए इस्टीने राम से यहा कि वे जो उचित समनें यरे। इन्होंने यह कहते हुये कि एक माताको भी अपने पुत्र से सेवा प्राप्त करने का उतनाही अधिकार होता है जितना पिता को श्रीराम को बताया की उनका वियोग इनकी मृत्यु होगी और यदि वे द्वानी सम्मति के दिना वन चले गये तो ये अन्य अन्य ना परिस्थाग बर प्राण दे देंगी (२ २१, २०-२८)।" बार राम रहन ने जिय तैयार नही हुई सो स मुस्थित हाकर मुसियर गिर पडी (२.२१, ५१) । सदन तर रामको

कीसस्या ] ( 24.) िकीसस्या

सम्बोधित करने हुये इन्होने मानुत्व के अधिकार की और उनका व्यान दिलाया . ं और कहा कि उनका वियोग इनके लिये मृत्यु होगा (२ २१, ५२-५३)। यस जाने के राम के टड निश्चम को देखकर ये भी उनके साथ जाने के लिये

. प्रस्तुत हुई (,२. २४, १-९)। राम के समजाव पर ये-युगदर्शना-

अयोज्या म ही रहने के लिये सहमत हो यह ( २. २४, १४ )। यह बनाते हुवे कि सीनों के वीच जीवन दूसर हो जायगा, इन्होंने एक बार पुनः यह में चलने था आग्रह विषा ( २. २४, १८~२० )। 'अन्तनीगरम इन्होने राम की वन जाने की स्वीकृति, प्रदान करते हुवे उनके स्वस्त्यवन संस्कार की व्यवस्था

की (२. २४, ३२-३९)। हरम्ब्यन संस्कार करते हुम बन्होने राम की श्रेष्ठ माशीबाँद दिया और उनकी रक्षा के लिये विभिन्न देवलाओं वा आबाहन किया (-२. २४, १-४४) । 'कोमत्या बृद्धा संतापनशिता', ( २. २६, ३१ )। इन्हें अपने आधितो का पालन करने के लिये एक सहस्र गाँव मिले थे ( २, ३१, , '२२) । 'मनस्थिनी', ( २. ३१, २३) । अपने बनास के समय राम ने अपने माता के पास आये बाह्मण, ब्रह्मचारियों के एक विस्तृत शमुदाय की स्वर्ण-मुद्रायें देने के लिये वहा (२.३२,२१-२२)। राजा दशरण के बुलाने पर

अन्य सपरिनयों के साँच ये भी राम को विदा करने के लिये दसरब के भवन मे गई ( २. ६४, १६ )। 'हवं धानिक कौसत्या सम माता यदास्विनी। बुडा चाधुदशीला चन चंस्वा देव गहेंते ॥, (२ ३०,१४)। सीता का मेमपूर्वक मालिक्षन करते हुये इन्होने उन्हे पानिवत धर्म यालन करने रहने का उपदेश

दिया ( २, ३९, १९-२४ ) । सीता का बचन स्नकर इनके नेत्रों से सहमा दूस और हुएं के अब्ध बहुने लगे (२, ३९, ३२)। सीता, राम, और लक्ष्मण में इनको प्रणाम निया (२,४०,२-३)। अयोध्यावासियों ने यहा कि इनवा हृदय निश्चय ही ओहे बा दना है नयोकि तथी तो बचने पुत्र को बच-जाने देख वह फड़ नही गया ( २. ४०, २३ )। जब राम वा रप उन लोगो को सेकर यन के लिये चला तो एक पागल हवी की भौति यह भी पैदल ही विलाप करती हुई रथ के पीछे दौह पड़ी ( २. ४०, ३९-४१ )। जब दशरप मुस्टित हमें तो इन्होंने बनके दाहिने मांग को सहारा दिया ( २. ४२, ४-१०)।

राम में बन चने जाने पर दु लिन दगरथ ने द्वारपाटों से अपने को कौनत्या के भवत में से चहने के हिये वहां (२,४२,२७-२९)। बिटाप वर रहे रात्रा दरारव के सभीन आकर ये भी व्यक्ति हो विकाय करते। लगी ( २, ४२, १५)। अपने एक मात्र पुत्र के बन चले जाने पर ये दशरथ के सम्मुल घोर विलाप करने सभी (२ ४३,१~२१)। सुमित्रा के मान्त्वना भरे गायों से दरहे पूछ पान्ति मिली ( २. ४४, १-३१ )। राम ने इनका स्मरण किया

कौसल्या] - (८६) [कौसल्या

(२ ४६,६)। लक्ष्मण ने भी इनका स्मरण किया (२ ५१,१४-१५ १८)। राम ने सुमन्त्र से इनके पास अपना सन्देश में जा (२. ५२,३१)। राम ने, यह सोचकर कि कैवेयी उनकी माता कौसल्या को कप्ट पहुँचा रही होगी, दुल भरे उद्गार प्रकट किये ( २०४३, १४-२४)। दशरथ की रानियो ने इस बात पर बारचर्य प्रकट विया नि राम से वियुक्त हो कर भी ये कैसे जीवित हैं (२ ५७, २२)। सुमन्त्र द्वारा राम का सन्देश सुनकर दशरथ जब मूच्छित हो गये तब इन्होने दशस्य को सहारा देते हुये उनसे वहा कि वे भयरहित होवर राम का समाचार पूछें (२ ५७,२८—३१)। इतना कह कर कौसल्या स्वय मूज्छित हो गई (२ ५७,३२)। सुमन्त्र ने इनके लिये दिये गये राम के सन्देश को सुनाया (२ ४० १७-१९)। दशरथ के विलाप करने हुये मुच्छित हो जाने पर इन को अध्यक्षिक भय हो गया (२ ४९,३४)। बार बार, काँपते हुये कौसल्या भूमि पर गिर पडी और सुमन्त्र से अपने को राम के पास ले चलने के लिये वहा (२ ६०,१-६)। सुमन्त्र में इन्हें सारवना दी परन्तु उसका कोई फल नहीं हुआ ( २ ६०, ५-२३ )। "सुल समृद्धि मे पले अपने दो पुत्रो और पुत्र वधू सीता को वनवास दे देने के लिये इन्होने दशरथ की मत्संना और सीता के लिये चिन्ता प्रकट की। इन्होने यह भी कहा कि एक बार भरत द्वारा सिहासन का उपभोग कर लिये जाने पर राम उसे कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। अन्त में इन्होने पवि और पुत्र दोनो से वियुक्त हो जाने पर घोर विछाप किया (२ ६१, १-२६)।" "किन्तु तत्काल यह अनुभव करके कि इन्होने दशरथ का अपमान कर दिया है, ये-"धर्मपरा नित्यम्', 'बत्सला परेषु अपि अनुशसा',—श्रीझ दशरय के पास गई और उनके चरणो का स्पर्ध कर कहा कि अत्यधिक दुख-विह्नल हो जाने के कारण ही इनके मुख से ऐसे बढ़ शब्द निकल गर्य (२ ६२, ११-१८)।" 'सभायें हि गते रामे कौसत्या कोसल्यवर । विवशुरसितापाद्भी स्मृत्वा दुष्ट्रतमारमन ॥, (२ ६३,३)। दशरथ की मृत्यु के समय ये उनके पास ही थी (२ ६४, ७६)। दशरथ की मृत्यु हो जाने पर पुत्रशोक से आक्रान्त कौसल्या मृतको की भौति श्रीहीन होकर पड़ी थी और प्रात काल समय से नहीं उठ सकी (२ ६५,१६-१७)। ये करुण अन्दन की तीत्र व्यक्ति सुन वर उठी किन्तु फिर 'हा नाथ ' कह कर पुन पृथिबी पर गिर पडी (२ ६४, २१--२३)। छाती पीट-पीट कर घोर विलाप करने लगी (२ ६४, २९)। मृत राजा दशरय के मस्तक को अपनी गोद में रख कर इन्होन कैनेगी के प्रति आक्षेपग्रक्त वचन कहे और फिर स्वय सती हो जाने का निश्चय प्रकट विया (२ ६६, २-१२)। मन्त्रियों ने इन्हें परिचारिकाओं द्वारा दश्चरथ के शव से दूर हटवा

दिया ( २. ६६, १३ )। भरत ने हुतो से 'आर्या धर्मनिस्ता धर्मता धर्मतादिती'. कौमन्या का समाचार पूछा (२ ७०, ६)। मरत ने कैरेयों से कहा: 'बोमन्या और समिया भी मेरी माना बहुन्यने बालो ग्रा करेंगी को पाबक पुत्रशोह से पीडिन हो गई, अनः अब उनका जीविन रहना अत्यन्त बंडिन है।' (२ ७३, ८)। मरत ने कहा कि ये वैनेयी को अपनी यहन के समान ही समझनी वीं (२, ७३, १०)। 'कीसन्या धर्मसबुक्ताम्', (२, ७४, १२)। 'एक पुत्रा च ,साध्वी', (२. ७४, २९)। अरत ने नेरेपी को यह बनाने का प्रयाम क्या कि उसने एक्साव पुत्र को यन में भेज बर की मन्या की जिल्ला क्ष्य पहुँचाया है ( २. ७४, १२-२९ )। भरत की वागी सुन कर इन्होन उनने मिल्ने की इच्छा प्रकट की (२. ७४, ५-६)। यह कौपने मैरी से मरत की भोर बड़ी (२ ७५,७)। भरत और राजुब्ब इनके बले से लग गये (२. ७४. ९ )। अध्यान मोनविद्धाल होतर इन्होंने भरत को निय्तप्यक राज्य करन के

लिय गहा (२ ७५, १०-१६)। "मरन द्वारा अपयूर्वक अपने को निर्दोप शिद्ध करने पर इन्होंने अपन से कहा . 'तुन्हारे बाय गाने से मेरा दू प और बढ़ रहा है। यह सीमाध्य की बात है कि गुम लक्षणों से सन्द्रम तुन्हारा चित धमं से विपक्षित नहीं हुना । तुन सत्य प्रतित हो, अन तुन्हें रागुरवी का होत प्राप्त होगा। इनना बहबर इन्होंन घरन को गोद में से लिया और कीसाम ] (८८) [ऋषते राम को देशने गई (२. १०५, १)। "मन्दाकिनी के तट पर राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देश कर इनकी आओं है आमू की चारा बढ़ पली।

इन्होंने मुमित्रा से कहा कि एइमण इसी घाट से राम के लिये जल ले जाया करते होये। फिर भी, इन्होंने कहा कि लड़मण इन बलेवों के मोप्प नहीं हैं ( २. १०४, २-७)।" "आपे चल कर इन्होंने राम द्वारा वयने पिता को दिये

डेंगुदी फुलो के पिण्ड को देखा जो दक्षिणाय कुम पर रक्ता था। उस समय-हरहोंने मुप्तिमा आदि से नहा: 'दरारम अनेक प्रकार के उसम भीग्य परायों का भीग पर चुके हैं, अनः उनके लिये हंगुरी-फर का पिण्ड करेंते उपयुक्त हां सकता है। यह देस कर मुके इस जनस्विक संस्मरण हो रहा है कि मनुष्य जो अस खाता है, उसो देशना थी उसी अन्त को यहण करते हैं।' (२ १०४, स-१४)।'' राम को देश कर इनके नेवों से अब्बुगों को धारा यह निक्की (२, १०४, १६-१७)। औराम ने कोकस्या तथा अन्य माताओं को देशके

ही उनके घरणों का स्पर्श किया, और कौसस्या आदि स्तेह्रवस अपने हाथ से राम की पीठ से फूल पोछने लगी (२ १०४, १८-९९)। लडमण के प्रति भी इन्होंने बंगा ही व्यहार किया (२. १०४, १०-२१)। सीता को अपने गले से लगाते हुये उनकी बसा पर कार्यक्त सोक प्रकट पिया (२. १०४, २३-२६)। अत्यधिक सोक्यिह्ल होने के कारण ये राम के सम्मुल हुए थोल नही सकती; श्रीराम भी इन्हें स्वाध अन्य मातायों को प्रणाम करके रोने हुये अपनी फटिया में बने गवे (२. १९२, १९)। सीताहरण के कारण विशाप करते हुये

े श्रीराम ने इनका इनरण जिया (४. १, ११२)। श्रीराम के अयोध्या छोटने पर में रव में बैठ कर उनके स्वागत के जिये आई (६. १२७, १४)। इस्होंने यानर हित्रयों को बस्ताभूवणों से सुमज्जित विया (६. १२८, १८)। राष्ट्रान के राज्यामियेन के समय उत्तमें सन्तिय सहयोग दिया (७. ६३, १६-१७)। इनकी मृत्यु (७. ९९, १४)।

कौस्तुभ -- एक मणि का नाम है जो सागर-मन्यन के समय तागर से प्रवट हर्र थो (१. ४४. ३९)।

प्रदर हुइ था ( १. ४४, ३९ )। फतु, मरीचि के बाद हुवे एक प्रजापति का नाम है ( ३. १४, ८ )। इस को प्रस्तार पाप कराने हैं। सामका में उस तथ बच्चे पिको से सरमार्थ कर को

को पुरुपत्व प्राप्त कराने के सम्बन्ध में जब बुध अपने मित्रों से परामर्स कर रहे ये तो में जनके आध्यम में उपस्थित हुवे (७. ९०,९)।

फ्रयन, राह के समान पराणमी और देशनूर संघाम के समय देशनाओं की महामत्रा के नियं अनि देश द्वारा एक गण्यतं निया के गर्भ में उत्पन्न रह यानर मुखाति का नाम है। यह कुबेर के नाम ही बिहार करना हुआ उसी

पर्वतं पर रहना था जिन पर पुत्रेर का निवास था। यह अस्तन्त्र ते जस्यो और

(---)

बलवान या और आत्मश्रदासा नहीं करता या (६ २७, २०-२३)।
फ्रोधन, रावण को युद्ध के लिये ललकारते रहनेवाने एक वानर यूयपति

का नाम है जिसके पास ६० लाख वानर सैनिक थे (६ २६, ४२-४३)।

क्रोधसराह, दक्ष की पुत्री का नाम है जो नश्यप को विवाहित सी (३१४, १०-१२)। इसने नश्यप के पुत्र-सम्बन्धी सरदात की हृदय से प्रहण नहीं किया (३१४, १३)। इसने दस नगावों को जन्म दिया जिनके नाम इस प्रदार है मुंगी, मुक्तम्या, हरि, ध्रदमदा मातङ्की, धार्द्वीकी, स्वेदा, सुर्गाम, सर्वेहराणसम्प्रात सुरक्षा, और बहुका (३१४, ११-२२)।

१, फ्रींडच, एक वन का नाम है जो जनस्थान के दक्षिण तीन कोस की दूरी पर दिवल वा (३ ६९, ४-४)। 'यह वन अनेक देवों के समूर की निति देवा पर दिवल वा (३ ६९, ४-४)। 'यह वन अनेक देवों के समूर की निति देवा पर स्वके भीतर अनेक पत्र देवी तिवास करते में (३. ६९, ६)।' सीता को खोजते हुये औराम और अदमय इस दन में भी भाग (३. ६९, ৬-४)। छापगरत यह इसी वन में आकर रहने रुने रुने (७ ४९, २०)।

२. फ्रीक्टिंग, एक पर्वत का नाम है वो कैलाव के उस पार स्थित था। इसकी दुर्गम हुए।को से देवश्वर प महिवण निवास बरते थे। सुपीय ने सीता को लोग के लिये शतकल लाब अग्य बानरों को यहां भेवा (४. ४३, २६—२०)। कार्तिकेंग ने कथनी गक्ति के महार से इसमें एक छिद्र बना दिया या निसम से होकर पक्षों इस दुर्गद्वय पर्वत को पार व पत्ते थे (६. १२, ३३)। फ्रीक्टियी, ताआ और वस्पर की पुत्री का नाम है जियने उस्तुओं को लिया के प्रसुकों को लाभ है।

जन्म दिया है. १४, १०)।

कीरोद, शीर ताबर वा नाम है जिसना अनुत प्राप्त वरने के तिये देशों कोर अनुरों ने माणना किया था (१ ४४, १७)। अबस्य नामर मही से आदे (४ ६० २४)। वादकों की आपासका यह समुद्र अपनी उठ्जी हुई हरणों के एमा प्राप्त होता होता था है — पूर्ण ने से तान के एमा प्राप्त होता होता था है — पूर्ण ने से तान के एमा प्राप्त होता होता था (४ ४०, ४२-४४)। स्वार्ट मुझे प्रोप्त से बकते के लिये माणते हुने मुगीब हराले समीप भी आपों में (४. ४६, ११)। मुम्ब नामन गाम ने दूव की भारत से ही देश सामर प्राप्त हमान हुने हैं (४ २६, २१)।

## स्र

खर, जनस्थान ने एक राहात का नाम है जिसका श्रीरास ने यस किया या (१.१, ४७)। वाल्मीकि ने इसको मुखुका पूर्व-दर्शन कर लिया पा (१३,२०)। रच में प्रत्यान यह बीर राहात पूर्णका का प्राता सा (३१७,२२)। शूर्पणलाने जनस्थान मे श्रीराम बादिके आगमनका समाचार देते हमें इसे अपने कुरूप बना दिये जाने ना कारण बताया (३. १८, २४-२६)। सूर्पणसाकी बात सुन कर यह क्रोघोन्मत्त हो उठा और यह पूछते हुये कि किसने उसे इस प्रकार कुरूप बना दिया है, उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने का बचन दिया ( ३. १९, १-१२ )। इसने १४ राक्षसो को उन सीन व्यक्तियों का मृतक दारीर लाने के लिए भेजा जिनके दारीर के रक्त का शूर्पणला पान करना चाहती थी (३ १९, २१-२६) । शूर्पणला की अधिक विलाप करते देखकर इमने कारण पूछने हुवे उसे सात्वना देने का प्रयास किया (३ २१, १-५)। शुर्पणला ने इसे युद्ध के लिये उत्तेजित किया ( ३. २१, ६-२१ ) । बार्यणला के तिरस्कार करने पर इसने राम और रूडमण का वध करके उनका गरम गरम रक्त दूर्पणला को देने का वचन दिया ( ३. २२, १-५ ) । इसके मुख से निकली हुई बात को मुनकर धूर्पणला को अस्यन्त प्रसन्नता हुई और उसने राजसों में खेटा अपने इस भाता की भूरि-भूरि प्रशासा की ( ३, २२, ६ )। हाएं गखा की प्रशासा से उत्साहित हो कर इसने अपने सेनापति दूपण से अपनी १४,००० राक्षसों की शक्तिशाली सेना तथा अपने रथ को तैयार करने के लिये कहा (३. २२,७~११)। अब इसका रथ तैयार हो गया तब उस पर आल्ड होकर इसने अपनी सेना को आगे बढने की आज्ञा दी ( १. २२, १५-१६ )। कुछ समय तक इसका रथ सेना के पीछे-पीछे चलता रहा ( ३. २२, २१ )। तदनन्तर इसने अपने सार्या की रथ आगे बढाने की आज्ञादी (३ २२, २२-२४)। मार्गमे भवकर अपराकृतो को देख कर पहले तो यह कुछ विचछित हुआ, किन्तु बाद से उनकी परवाह न करते हुये इसने अपनी सेना के उत्साहबर्द्धन के निमित्त अपने शौर्य की चर्चा की (१. २३, १६-२५)। राम के समीप पहुँच कर इसने राम को सुद्ध के लिये सम्नद्ध देखा (३. २४,१)। अपनी विशाल सेना से विरे हुये इसने स्वय राम पर आक्रमण किया (३ २४, २-६)। जब दूपण तथा उसके सैनिकी का वध हो गया तो इसने कोच में आकर अपने सेनापतियों को विविध प्रकार के आयुधी से राम पर आक्रमण करने के लिये कहा (३ २६, २३-२४)। ऐसा कहकर अपने सेनापतियों सहित यह शीराम की ओर बढा (२ २६. २६-२८)। राम की भीषण सहार-छीला के कारण १४,००० राक्षसों में से केवल यह और त्रिशिश ही बचे रहे ( ३. २६, ३५-३७ )। अकेले ही श्रीराम से युद्ध करने के लिये बढ़ा (३ २६, ३८)। जब त्रिशिराने स्वयं राम से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की तो इसने उसे आजा देदी (३ २७,६)। त्रिशिराकी मृत्युके बाद इसने अपने सैनिको को एकत्र करके स्वय आक्रमण

बा नेतृत्व किया (३ २७, २०)। राम के परात्रम को देखकर इसका हुदय भगभीत हो उठा (२ २८, १०३)। इनने विविध अक्त्री से राम पर आफ्रमण करते हुये अनेक प्रकार से वपने युद्ध कीवल का परिचय दिया (३ २८,४-१)। श्रीराम और इसने हारा छोडे गये नागो से नानाश आच्छादित हो गया (३२८, ६-९)। इसने नालीन, नाराच, और विनर्णि खादि वाणो द्वारा राम पर आधात विया (३ २०,१०)। उस समय यह पाश्रधारी समराज के समान भवरर प्रवीत हो रहा वा (३ रद, ११)। राम को था-त देख कर इसने जनका धनुष काट दिया और उसके बाद एव बाण स उनके हृदय को बीच वर हर्वोहरूस से उकरने रूपा (३ २८,१२-१७)। इसने राम के सबक को काट दिया (३ २८, १८)। राम ने इसका ब्वज काट पर निरादिया (३ २०, २२ )। इसने श्रीराम की छाली में बार बाण मारे (३ २८, २४) । राम ने छ बाला से इसे आहत निया (३ २८, २६-२७ )। राम ने इसके सार्थित रथ के घोडो, और रथ को भी काट गिराया (३ २६, २६-३१) । उस समय अवनी गदा छेकर यह धरती पर ही सदा होकर युद्ध के लिये उचत हुआ (३, २८, ३२)। राम द्वारा कठार बाणी में सम्बोधित विये जाने पर (३२९, २-१४) इमने उसकी उपेक्षा करते हुये त्रोधपूर्वक उन्हे युद्ध के लिये शलकारा (३ ३९, १६-२४)। ऐसा कह कर इसने श्रीराम पर अवनी गदा केंकी (१२९, २५)। जब राम ने इसके मुहत्यों की चर्चा करते हुए इसे पटकारा तो इसने अनके सब्दों थी उपेक्षा करते हुये उन वर एक विशाल साल-वश से प्रहार किया (३ ३०, १३-१५)। राभ की भीपण वाण-वर्षा है इसके शरीर से रक्त की घाटा बहुत लगी (१ ३०, २०-२१)। यह राम मी और सपटा (१ ३०, २२)। श्रीराम ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त एक बाण से इसके हृदय को बीध कर इसका वध कर दिया (३ ३०, २४-२८) । रावण ने इसे १४००० राक्षसो भी सहायता से टाउ-बारण्य पर सासन करने के लिये नियुक्त किया वा (७ २४, ३६-४२)।

स

गङ्गा] ( ९२ ) [गङ्गा १०)। शिव ने यही वन्दर्भे नो अस्म वर वे राख बना दिया था ( १ २३,

१०-१४)। राम और ल्हमण को रोवार विस्वामित्र ने नौता द्वारा इस नदी को पार क्या था (१ २४,४)। राम और लक्ष्मण ने इसे प्रणाम किया (१ २४,१०)। यह विश्वामित्र के सिद्धाश्रम के उत्तर म स्थित थी (१३१,१४)। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण ने मुनिसीतन, सरिताओं में श्रेष्ठ, हंसो और सारसों से सेविन, पुण्यसिल्ला जाहानी (गङ्गा ) बादर्शन क्या (१ ३५,६-७)। 'महपि विस्वामित्र ने इसी नदी थे तट पर नियास करन विधिवतु स्नान तथा वितरो का तर्पण किया। सदमन्तर अग्निहोत्र करके उन्होन हिन्छ वा भोजन किया और उसके बाद गङ्गा के तट पर सहिंपियों के साथ बैठ गयं (१ ३४, ८-१०)।" राम के पूछने पर विष्यामित्र ने गङ्कायी उत्पत्ति की वया ना वयन किया (१ ३५, १०-१२)। गङ्गा हिमवान और मेना वी ज्येष्ठ पुत्री थी, जिनके रूप वी भूनल पर कोई सुलना नहीं थी (१ ३५, १३-१६)। दुछ काल के पश्चायु देवकार्य की सिद्धि के लिये देवताओं ने गङ्गा को, जो आगे चलकर त्रिपथना नदी के रूप में स्वर्ग से अवनीर्ण हई. गिरियांज हिमवान से माँगा (१ ३४, १७)। त्रिभुवन का हिल करने की इच्छा से हिमवान ने स्वच्छ-द पय पर विचरनेवाली अपनी लोकपायनी पूत्री गङ्काको देवताओं को दे दिया (१ ३४, १८)। गज़ाको प्राप्त करके देवता प्रसन्न हो चले गये (१ ३४,१९)। 'एते ते बौलराजस्य सुते लोकनमस्कृते । गङ्का च सरिता श्रेट्ठा उमा देवी प राघव ॥', (१ ३५, २२)। 'सुरलोक समारुढा विपापा जलवाहिनी', (१ ३५, २३)। 'कथ गङ्गा त्रिपथमा विश्रुता सरिदुत्तमा', (१३६,४)। ब्रह्मा ने बताया कि देवो वे सेनापति का जन्म गद्धा के गर्भ से होगा (१ ३७, ७-८)। "मनिन के अनरोग्र पर इन्होने शिव के तेज को धारण करना स्वीकार कर लिया। तदनन्तर जब इन्होंने दिव्य रूप धारण वर लिया तो अन्ति ने इनको सब ओर से उस रद्र-तेज से अभिषिक्त गर दिया जिसस इनने समस्त स्रोत परिपूर्ण हो गय (१ ३७, १२-१४)।" उस समय इन्होंने अग्नि से कहा 'आपके द्वारा स्थापित किये गय इस तेज को धारण करने मे मैं असमर्थ हैं, (१३७. १५)। तदनन्तर अग्नि के आदेश पर इन्हाने अपने गर्भ को हिमवान् पर्वत के पार्वभाग में स्थापित कर दिया (१ ३७, १७--१८)। गरड ने अग्रमान से उनदे चाचाओं का गङ्गा के जल सं तर्पण करने के लिये वहा जिससे उन छोगो को स्वर्ग प्राप्त हो (१ ४१, १९-२०)। गङ्गा को मृतल पर लाने का उपाय सोचने में सगर असमर्थ रह (१ ४१, २५)। इन्ह भतल पर लाने ने उद्देश्य संभगीरय ने घार तपस्या की (१.४२,१२)। समीरय ने यहा। से

यह बरदान मौगा कि सगर-पृत्रों की मस्म गङ्गा के जल से सिचित्र हो (१ ४२. १८-१९)। भगीरय की बात सुनकर बह्यांकी ने उनसे कहा कि गद्धा के गिरमें का देग यह पृथिवी नहीं सहन कर सकेगी, अन उन्हें जिय की गुद्धा को भारण करने के लिये तैयार करने का परामर्श दिमा (१ ४२, २३-२४)। राजा भगीरय से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने गङ्गा से भी भगीरथ पर अनुप्रह करने के लिये यहा (१ ४२, २५)। ज्योही शिव ने गद्भा को अपने मस्तक पर धारण करने की स्वीकृति दे दी, त्यो ही सर्वछोक नमस्कृता हैमवसी गुडा विशाल रूप धारण करके अत्यन्त द सह वेग के साथ वाकाश से शिव के मस्यक पर गिर पड़ी ( १. ४३, ३-५ )। उस समय गुद्धा ने यह विचार किया था कि वे अपने दुर्धपं बेग से शक्र को लेकर पाताल में प्रवेश कर जायेंगी (१ ४३. ६)। परस्त इनके अधिप्राय को जानकर शिव ने इन्हें अपने जटा-आह में ही बर्पों तक उलझा रक्ता (१ ४३, ७-९)। भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने गद्भा की विन्द-सरोवर में छोड़ दिया (१ ४३, १०-११)। बहु छाते ही यहा की सात घारायें ही यह जिनमें से हादिनी, पारनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर, तथा मुचलु, सीता और निन्यु पविचन दिशा की और चली गई, जब कि सातवी पारा बगीरम के पीछे-पीछे चलने लगी (१. ४३, १०-१४)। शिव के मस्तक से गङ्गा की वह जलराशि महान कल-क्ल नाद के साथ तीज गिन से अवाहित हुई (१ ४३, १६) । बस्य, कच्छा, भीर मिनुसार सुण्ड के सुण्ड उससे गिरने लगे (१ ४३, १७)। उस समय भूपि, गायबं, महा, सिद्ध और देवना विमानों, घोडो और हावियों पर बैठनर स्राकाश से प्रियंश पर आई हई गद्धा को देखने लगे (१ ४३, १०-२०)। गङ्गा की बह घारा वही तीज, वहीं देती, और कही चौडी होतर. कही मीचे की और और वहीं उत्पर की ओर, तथा कही समतल भूमि से होकर बह रही की (१ ४३, २३-२६)। उस समय भनलवासी ऋषि और गाधवं भगतान शिव ने मत्त्रन से गिरे उस जल को प्रक्रिय समग्र पर उसमे आध्यमन करने त्ये (१ ४३,२७)। जो ग्रापश्चाट होनर सानाम से पृथियो पर या गर्ने ये में मुद्दा ने जल में स्नान कर वै निष्माप हो पून. अपने-अपने लोको को चले गर्ये (१ ४३, २८-२९)। उस प्रशासमान जल के सम्पर्व से आनन्दिन हुने सम्पूर्ण जबन् को सुदा है किये प्रसप्तता हुई और सभी लोग यहा में स्वान बरने पापहीन हो गये (१. ४३, ३०)। "उस समय भगीरम का रच सामे-आगे चन रहा था. चगके पीछे गङ्गा थी, और देवना, ऋषि, दैत्य, दानव, शक्षस, बन्धब, बदा, जिल्कर, नाग, सर्प, तथा कष्मसवें गंगा के साथ चल रहें थे। सब प्रकार के

गहा (९४) [ग

जल जन्तु भी गङ्घा की जलराशि के साथ सानन्द चल रहे थे (१ ४३, ३१-३३ )।" गङ्गा अपने जल प्रवाह से जहां ने यज्ञ मण्डप को वहां ले गई जिस पर कृपित होकर उन्होने गङ्गा के समस्त जल को भी लिया (१ ४३,३४-३५)। जब देवताओ, गन्धवीं, और ऋषियों ने गङ्गाको उनकी (जल्ल की) पुत्री बना उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने अपने कान के छिद्रो द्वारा गङ्गा को पून प्रकट कर दिया-इसीलिये यङ्गा का नाम जाह्नवी भी पडा (१४३. ३५-३८)। वहाँ से पुन भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई गङ्गा ने सगर पुत्रो द्वारा खोदे गये रसातल के मार्ग मे प्रवेश करके सगर पुत्रो की भरम-राशि को आप्लाबित कर दिया जिससे वे सभी राजकुमार निप्पाप हो कर स्वर्ग पहुँच गये (१ ४३, ३९-४३)। सगर पूत्रो की मस्म राशि जब गङ्गा के जल से आप्लावित हो गई तब वहाँ भगीरथ के सम्मुख बह्या उपस्थित हुये (१ ४४,२)। "ब्रह्मा ने गङ्का को भगीरय की ज्येष्ठ पुत्री वहते हुए उनका नाम भागीरथी रक्खा। ब्रह्मा ने कहा कि त्रिपयना, दिव्या, और भागीरथी, इन तीनो नामो से गङ्गा की प्रसिद्धि होगी (१ ४४, ५-६)।" 'गङ्गा प्रथयता, (१ ४४, ९)। 'गङ्गावतरणम्' (१ ४४, १३)। 'गङ्गा', (१ ४४, २०) । 'गङ्कावतरण शुभम्, (१ ४४, २२) । श्रीदाम, लक्ष्मण और विश्वा-मित्र ने गङ्गापार की (१ ४४,९)। गङ्गाका वर्णन (२ ४०,१२-२६)। 'तराम जाह्नवी सौम्य क्षीझगा सागरगमाम्', (२ ५२ ३)। सीता और ल्डमण ने इन्हें प्रणाम किया (२ ५२, ७९)। सीता ने गङ्गा से प्रार्थना की (२ ५२, =३) । 'ततस्त्वा देवि सुमगे क्षेमेण पुनरागता। यदये प्रमुदिता गङ्गे सर्वकामसमृदिनी ॥', (२ ५२, ६५) । 'अन्या', (२ ५२, ९१) । निर्वासित राम, सीता, और छक्ष्मण ने ऋज़ुबेरपुर ने निकट गङ्गा को पार किया (२ ४२, ९२)। 'महानदीम्', (२ ४२, १०१)। राम इत्यादि उस प्रदेश की ओर बढे जहाँ गङ्गा और गमुनाका सगम या (२ ५४,२)। गङ्गा और यमुनाकी धाराओं वे जिलने से उत्पन्न सब्द को मुनगर श्रीराम ने यह जान लिया निये लोग अब दोनो नदियों के सगम पर पहुँच गये हैं (२ ४४,६)। समय पर ही महर्षि भरदान ना भाषन स्थित या (२ ५४, ८)। 'अवनाधो विवक्तोऽय महानद्यो समागमे । पुण्यस्य रमणीयश्च वसत्विह भवानू मुलम् ॥, (२ ५४ २२) । धेनय देश को भेजे गये वसिष्ठ में दूतों ने हस्तिनापूर के निकट गङ्गा को पार किया (२ ६८,१३)। केक्य से लौटते समय भरत गङ्गा और सरस्वती वे सङ्गय से होतर आये थे (२ ७१, ५)। भरत ने प्राग्वट के निकट गङ्घाको पार किया (२ ७१, १०)। भरत द्वारा बनवाया गया राजमार्ग गङ्गा ने सट से होतर गया था

गज] (९९) [गञ्यमादन (२ ८०, २१)। चित्रकृट जाते समय भरत ने गङ्गा के तट पर एक दिन विश्राम किया (२, ८३, २६)। भरत ने गृह वी सहामता से गङ्गा यो

विश्राम किया (२. स.३, २६) । अर्थन प्रश्न के राह्य-पार्थ ने पार्य विया (२ स.९. २१) । विजवन्द्र से लीटते सामम अरता ने गङ्गा वो पुन पार किया (२ ११३, २१—२२) । सीता नी सीज के लिये गुणीन ने विनत को गङ्गा के लिये गुणीन ने विनत ने गङ्गा के लिये ही किया पार्थ ने वित्र मी भी भी प्रश्न ने वित्र मी भी प्रश्न ने वित्र मी भी प्रश्न ने वित्र मी प्रश्न ने वित्र मी भी प्रश्न ने वित्र मी प्रश्न मी प्रश्न मी प्रश्न मी प्रिक मी प्रश्न मी प्

विया (७ ४६, ३३)।

काल— रहाने सुवीब के अभियेक से आग सिया या (४ २६, ३१)।

काल— रहाने सुवीब के अभियेक से आग सिया या (४ २६, ११)।

काल महत्त्वा तो समय लटमण ने मार्ग में इनने अस्यन्त सुन्दर अबन को देखा

(४ १६, ९)। इन यहवान बीर ने सुधीब के वास नीन करोड बानर भेने

से (४ १६, ९)। इन यहवान बीर ने सुधीब के वास नीन करोड बानर भेने

से (४ १६, ९६)। होता को सोन के लिये सुधीव करने दिशिण दिता में

मेन ना महिने प्रथानिक नामक पुण्या न प्रवेश निया (४ १०, १८-६)। त्रय अन्नय

कर्माने न्यानीक नामक पुण्या न प्रवेश निया (४ १०, १८-६)। त्रय अन्नय

ने वानरो से समुद्र कांपने की जनकी शास्त्रयों से सम्बन्ध से पूछा तो इन्होंने

स्वमी शास्त्र करा बोजन बसाया (४ ६४, २८-१)। राम की बानरो सेना से

मेन ने ने की की कांप से सार इन पर भी या (६ ४, १४)। इन्होंने अनुद्र के

ने नेतृत्व में दिशिणो पाडक पर प्रुद्ध किया (६ ४१, १९। ये बानरो सेना से

सा की राम कर रहा के प्रथा कर देखें ५ (६ ४०, १९)। ये वानरो सेना से

स्वाम ने तथन से इन्हें ये इपर से उसर दी प्रथा है। ये वानरो सेना से

स्वाम ने स्वाम प्रथा कर रहे थे (६ ४०, १०)। इन्होंने में स्वाम से से से स्वाम से से ही देवनाओं ने

स्वाम सिया (६ ७३, ४४)। राम की सहायता के नियो ही देवनाओं ने

सन्ति गृष्टि को धी (७ २६, ४०)।

सन्ति गृष्टि को धी (७ २६, ४०)।

रुपती सृष्टि को थी (७ ३६, ४०)।
गान्धमादन, क्रेंटिर हुए पर तेजसबी बानर का नाम है (१. १७, १२)।
गान्धमादन, क्रेंटिर हुए पर तेजसबी बानर का नाम है (१. १७, १२)।
प्रति मुधीब ने राज्याभिषेत समारीह से भाग तिया था (४ २६, ३४)।
सुधीब ने आमन्त्रण पर यह करोदों बानरी को साथ तैरार आया (४३६,
मुधीब ने आमन्त्रण पर यह करोदों बानरी को साथ तैरार आया (४३६,
मुधीब ने स्थान को स्थान को लिये सुधीब देने दक्षिण दिया से अंदरा चाहन से
(४ ४१,४)। मीना की सीज के नियं एर बार पुन दक्षिणी रोगों में जाने

बार पुन विन्ध्य क्षेत्रों के बनो तथा रजत पवत पर सीता की उस समय तक खोज नी जब तक मूख प्यास से वस्त हो कर थान्त नहीं हो गया (४ ४९, १५-२०) । जल की खोज म अन्य वानरो सहित इसने भी ऋक्ष बिल नामक गुफा म प्रवेश किया (४ ५०, १-८)। सागर लङ्घन की शक्ति के सम्बन्ध में अञ्चद द्वारापूछने पर इसने अपनी पचास योजन तन कृदने नी शक्ति बताई (४ ६४, ६) । इसे बानर सेना के बाम माग की रक्षा का भार सीवा गया 'गन्धहस्तीव दुर्धपस्तरस्वी गन्धमादन ! यातु वानरक्षाहिन्या सन्य पार्श्वमधिष्ठित. ॥', (६ ४, १८, देखिये ६ २४, १६ भी) । सेना की रक्षा करते हमें मह इघर से उघर दौड रहा था (६ ४२,३१)। इसने कुम्भवर्ण पर आक्रमण किया किन्तु स्वय आहत हो गया (६ ६७, २४-२८)। इन्हीजत् नै इसे आहत किया (६ ७३,४३)। इसने बन्य तीन वानरा के साथ इन्द्रजित के रथ के अवनो को मार कर रय को भी व्यस्त कर दिया (६ =९. ४ - ५१)। राम ने इसका आदर सत्कार किया (७ ३९, २०)। गन्धर्य, (बहु०)-ये दशरथ के पुत्राष्ट्र यस मे उपस्थित हुये थे (१ १४, ४)। इन लोगो ने रावण के अत्याचारो के बिरद्ध ब्रह्मा से शिरायत की (१ १५,६-११)। बह्या ने रायण को यह बरदान देरकता धाकि वह किसी गन्धव के द्वारा नहीं मारा जा सकता (१ १४, १३)। रावण ने इन पर भीषण अत्याचार किया (१ १५, २२)। जब ये लोग नन्दतवन म ऋीडा कर रहे थे तब रायण ने इन लोगों को स्वर्गते भूमि पर गिरा दिया (१ १४, २३) ) ये लोग निष्णु की खरण में गये (१ १४, २४)। इन लोगो ने विष्णु की स्तुति की (१ १४, ३२)। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि व गन्धवं-चन्याओं से वानर सन्तान उत्पन्न करें (१ १७, ५)। राम

सिश्यत की (१ १४, ६-११) । बहुम ने रायण को यह वरदान दे रकता यह वह किसी मन्यव के द्वारा नहीं मारा जा सकता (१ १४, १३) । रायण में सन पर भीषण करमाचार निया (१ १४, २२) । जब ये लोग नम्दननम मंद्रीडा कर रहे थे सब रायण ने इन जीगी को स्वर्ग के भूमि पर पिरा दिया (१ १४, २३) । ये लोग निष्णू की सरण में गये (१ १४, २४) । इन लोगों ने दियणू की स्तुर्धि की (१ १४, ३२) । यहम ने देवताओं से नहा कि व गम्यवं-मयाओं से वातर सल्यान जल्पक में रि १ १७, ४) । राम हरायदि वे कामोस्ता के समय इन लोगों ने भी प्रस्ना होकर गायन किया (१ १६, १७) में लोग जनक के मनुस की प्रस्मा होकर गायन किया (१ १६, १७) । समर-भूकों के भूमि कोवों से असमीत होकर देवताओं सहित दुन लोगों ने भी महाम के पास की प्रस्मा देवता की स्वर्धि (१ १९, १) । समर-भूकों के भूमि कोवों से असमीत होकर देवताओं सहित दुन लोगों ने भी महाम के पास जाकर जनसे समर पुत्रों में विकट शिवासत की (१ ४९, १) । समर-भूकों के भूमि कोवों से समय वे लोग भी जपसित के सं (१ ४२, १०) । इन लोगों ने पास जाकर जनसे समर पुत्रों में विकट शिवासत की (१ ४३, १२) । समर स्वर्धि से समय वे लोग भी प्रस्थित की (१ ४३, १२) । बहस्य के साम प्रस्था कि साम प्रस्था के साम प्रस्था कि साम प्रस्था का सम्या किया

तो ये लोग अत्यात अयमीत हो उठे (१ ५६ १५)। इन लोगों ने प्रह्मा के पास जाकर उनसे विश्वामित्र का मनोरय पूर्ण करने की प्रार्थना की (१ ६५, ९-१८)। राम के विवाही सब के समय इन लोगों ने गायन किया (१ ७३. ३५)। राम और परशुराम ने इन्द्र-युद्ध को देखने ने लिये ये लीग भी एकत्र हुये (१ ७६, १०)। जब दश्चरथ न कैंकेवी को बर देने नी प्रतिज्ञा की तो उसने गायत्रों से भी साक्षी रहने के लिये नहा (२ ११, १४-१६)। भरत की सेना के सतकार म अरडाज ने इन लोगों की सहायता का भी जाबाहन क्या था (२ ९१, १६)। भरद्वाज के लाधम म इन लोगा ने गायन किया ( २ ९१, २६ ) । दूसरे दिन प्रान काठ महर्षि भरद्वाज से आशा लेकर ये लोग अपने लोक चल गये (२ ९१, बर )। ये छोग अगस्त्य के बाधम की मुशोभित करते थे (३ ११,९०)। खर के विरुद्ध पुद्ध के समय इन लोगो ने श्रीराम की सफलता के रिवे प्राथना की (३ २३ २७-२९)। सर और राम में अद्भुत मुद्ध को देखने ने लिये में छोन भी उपस्थित हुमें (३ २४, १९-२३)। खर की सेना के प्रथम आजमण से आहत औराम की देखकर इन लोगा को अत्यन्त दाख हमा (३ २४, १५-१६)। ये लोग रावण को मुद्र मे पराजित नहीं कर सके थे ( ३ ३२ ६ )। रायण को यह वरदान था कि उसकी गन्धवी के हाथ से मृत्यु नहीं हो सकेगी (३ ३२, १६-१९)। रावण जन कुळतो के निकट आधा जिनम बाधर्व गण विहार करते थे (३ ३४, १४ २०)। य कीम जनस्थान वा सुद्योभित वरते थ (६ ६७, ६)। पश्चिमी समुद्र से बीच व स्थिन पारियात्र परन पर चीसीस करोड गायर्ज--तपहिबन, श्रांग्नसनाता, धोरा, पापनमंग, पायनविप्रतीनादा -- निवास करते थे (y y2, १९-२०)। 'दुरासदा हि स बीरा सत्त्ववन्ती महावला ॥ फलमुलानि ते तत्र रशन्ते भीमविकना ।, (४ ४२, २१-२२)। सोमाधम इत होगी से गेवित था (४ ४३ १४) । ये उतार-पुर क्षेत्र में निवास करते थे (४ ४३, ४९)। जब हन्मान् सनुद्र शौधने वे लिये महे द्र गिरि पर स्थित हुये ही मधुपान के समये से उडन विशावाल गायवों न यस पर्वत की होड दिया (४ ६७, ४१)। महाद्र गिरि इनसे सेविन या (१ १,६)। जब हनुमान समुद्र को लोग रहे थे तो उस समय इन लोगों ने उन पर पुण-वर्षा की (१ १, ८४)। हनुमान के बर्ज्यराज्य की परीदा सेने के लिये इन लोगों ने मुरता से हुनुमान का मार्ग अवदाद करने के लिये कहा (प १, १४४-१४७) : ये लोग अनिरक्ष मे विषरण करते थे (१ १७८)। हुनुमान् के द्वारा एन्द्रा की भरत हुई देलकर इन लोगों ते आवस्य किया (१ १४, १०)। सदा में हनमान की सफल्या पर वें भरवन्य मनन्न हुवे (१ १४, १२)। ७ गा० को०

गन्धर्व ] (९८) [गन्धर्प

में लोग अरिष्ट पर्वत पर निवास करते थे (१ १६, ३१)। अब हनुमान् के भार से यह पर्वत घँसने लगा तो ये लोग उसपर से हुट गये (५ ५६, ४७)। इनकी बाकाशरूपी सपुद्र वे कमल वे साथ तुलना की गई है (४ ४७,१)। जब सावर पर पत्थरों का पूल बन गया तो ये लोग भी उसे देखने के लिये आमें (६ २२,७५)। जब राम ने नुम्मकर्णका बध कर दिया तो में लोग अस्यन्त हिपत हुये (६ ६७, १७३)। मकराक्ष और राम के अद्युत युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (६ ७९, २५)। जब इन्द्रजित् रुक्मण के साथ युद्ध करने लगा सो इन लोगों ने जगत के करवाण के लिये प्रार्थना की (६ ८९, ३८)। ये लोग इन्द्रजित के विरुद्ध यद्ध कर रहे लक्ष्मण की रक्षा कर रहेथे (६ ९०,६४)। इन्द्रजित का वध हो जाने पर ये लोग अरयन्त हपित हुये (६ ९०, ७६)। उस समय ये लोग हपित होकर नत्य करने लगे (६ ९०, ६६)। इन्द्रजित् की मृत्यु हो जाने पर इन लोगी नेशान्ति की सौस ली (६ ९०, ८९)। इन लोगों ने शीराम के परात्रम की सराहना की (६ ९३, ३६)। जब रवासीन रावण से गुद्ध करने के लिये धीराम पैदल लडे हुये तो इन लोगो ने उसे बराबरी का युद्ध नहीं माना (६ १०२, ५)। जब रावण ने श्रीराम को सहस्रो बाणों से पीडित कर दिया तब य लोग अत्यन्त दुली हो उठे (६ १०२, ६१)। राम और रादण के अतिम युद्ध की देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (६ १०२, ४५, १०६, १८)। जब श्रीराम रावण के साथ यद कर रहें थे तो इन लोगों ने गायो और बाह्मणों की सुरक्षा के लिये प्रार्थना की (६ १०७, ४८-४९)। इन लोगो ने राम और रावण के अतिभ युद्ध को देला (६ १०७, ५१)। रावण वध का दस्य देखने के पश्चात उसी की शुभ चर्चा करते हुये ये लीग अपने विमानी से अपने स्थानी को लीट गर्ये (६ ११२ १-४)। इन छोगो ने सीता के अग्नि मे प्रदेश के इपय को देखा (६ ११६ ३१ ३६)। श्रीराम के राज्यामियेक के समय इन लोगो ने गायन किया (६ १२८, ७२)। जब विष्णु ने माल्यवान क्षादि राक्षसो का वध वरने के लिये प्रस्थान विया तो इव लोगो ने विष्णु की स्तुतिकी (७ ६,६७)। मदाकिनी का तट इनसे सेवित था (७ ११, ४३) । यक्षी और राक्षसो ने युद्ध के समय ये भी उपस्थित थे (७ १४,६) । यम और रावण के समर्पनो देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (७ २२, १७)। जब इन्द्र रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये निकले ती ये लोग अनेक प्रकार के वाद्ययत्र बजाने लगे (७ २८, २६)। अपनी स्त्रियो के साथ यें लोग विन्ध्य-पर्वत पर आये (७ ३१, १६) । जब वाय ने बहना बन्द कर दिया तो यें लोग बह्या की शरण में यये (७ ३५,५३)। वायुकी

प्रसन्न करने ने लिये ये लोग भी बह्या के साथ गये (७ ३५,६४)। अपने आहत पुत्र को गोद में किये हुये वायू को देखकर इन लोगों को उन पर अत्यन्त दया आई ( ७. ३४, ६५ )। इन लोगों ने नारद द्वारा विगत कथा को मुना (७ ३७४,६)। लवणासुर वे प्रहार से शतुष्न के गिरने पर इन लोगों में महान् हाहाबार सच गया (७ ६९, १७)। जब लवणासुर के बध के लिये शत्रुष्त ने एवं दिव्य वाण निकाला तो देवता, असूर, गन्धवं और मूनि आदि सहित समस्त जयत् अस्वस्थ होकर बह्या के पास गया ( ७ ६९, १६-२१ )। देवता, दृश्य, गम्बवं खादि सभी अत्यन्त भयभीत होरर सदा राजा इल का स्तृति-यूजन किया करते थे (७ ८७, ५-६)। तिन्यु नदी के दीनी सटी वर बसे गन्धवीं की नगरी वर सीन करोड गन्धव धासन करते थे (७ १००, १०-१२)। अपने देश की रक्षा के लिये इन लीगों ने भरत और युपाजित ने विरद्ध युद्ध रिया। इस युद्ध में भरत बादि ने नमस्त गन्धवीं ना सहार करने इनके देश पर अपना अधिकार कर लिया ( ७ १०१, २-९ )।" राम की स्वर्गामिमूल जानकर अनेक गण्यवं-वालक उनका (राम का) दर्शन करने के लिये आये (७ १०६, १९)। जब श्रीराम परमयाम जाने के लिये सरयू-सट पर बाये तो वे लोग भी वहाँ उपस्पित हुये (७ ११०,७)। बिट्यू वे लीटने पर इन लोगों ने हुएँ प्रकट किया ( ७ ११०, १४ )।

गम्धर्यों, शोषवता-पुत्री सुरिध की दिसीय पुत्री का नाम है ( ६ १४, २७ )। यह अरबी की माना हुई ( ३. १४, २० )।

गय, एर धित्याकी राजा का नाम है जिसने राजण की अधीतना स्वीवार कर की थी (७ १९,५)।

साया, एर देम का नाम है जिसने राजा गय थे। यथ ने हम देग में यज करते हुये विनदा में प्रक्र करते हुये विनदा में प्रक्र करते हैं। यही पुत्र नेपार नारक ते जिला का उद्योग करता है, दमीनिये तो पुत्र करते हैं। यही पुत्र है जो निर्देश की ति प्रक्र करता है। यहने से मुख्यन और मृद्युत पुत्रों की दर्दा करता है। यहने से मुख्यन और मृद्युत पुत्रों की दर्दा करती चाहिया। तामय है प्राप्त हो दृत्री पुत्रों में ने कोई एक भी यहा की प्राप्त करें। (२ १ व.७. ११-१६)।

संदश्च-द्यारव वा वातुष्ट एव विश्वत में आहार का बना पा जो गुरुं-मय राशेशारों मारक में समाना अभीन हो रहा था (१ १४, १९)। बेनजब (गर्फ) पर आवड़ होगर किल्यू महाराज ब्यास्त में बुनिह यह व पराहे (१ १८, १०)। गवर की हमी पत्नी वा नाम गुमीन वा जो आहिनोत बन्यत की तुमी और गदह की बहुन थीं (१ १८,४)। धानाण बराय से अमुनान ने बातु के नामन वेगवाणी परिवास नवह की देना जा उत्तरपूरी के

( 200 ) गिरुड मामा थे (१.४९,१६)। इन्होने अधुमान को गङ्गा के जल से ही अपने

पूर्वजो का तर्पण करने का परामझं दिया (१ ४१, १७-२१)। कीसत्या ने राम से कहा 'पूर्वेवाल मे विनताने अमृत लाने वी इच्छावाले अपने पुत्र गरुड के लिये जो सगल-मृत्य किया था वही सगल तुम्हें प्राप्त हो। ( २ २५, ३३)। अगस्त्याथम मे राम ने इनके स्थान को भी देशा (३ १२, २०)। ये विनता के पुत्र थे (३ १४,३२)। "सिन्धुराज के सामर-तट पर एक विशाल बरगद का मुक्त था जिस पर एक समय महावली गरुड एक विशाल-काय हाथी और कछुये को रोकर उनका मक्षण करने के लिये आ बैठें। उस सभय पक्षियों में शेष्ठ महाबली गरड ने बुक्ष की उस शासा को अपने भार से तोड डाला । उस शाला वे भीचे अनेक वैलानस, माप, बालवित्य, आदि महर्षिएक साम ही निवास करते थे। उन पर दया करने धर्मात्मा गरुड ने जस टूटी हुई सौ योजन सम्बी शाखा को, तथा हायी और क्छुये को भी, बेग-पूर्वक एक ही पजे मे पक्ट लिया और आकाश मे ही उन दोनो जन्तुओं हे मास का, मझण गरके उस धाला से नियाद-देश वा सहार कर डाला। उस समय उक्त महामुनियों को मृत्यू के सकट से बचा लेने के दारण गरुड की अनुपम हुएँ हुआ। (३ ३४, २७-३३)।" इस महान हुएँ से गरड का परा-कम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिये इन्द्रस्थोक मे जाकर इन्द्र-भवन का विष्वस करके अमृत का हरण कर लिया। (३ ३४, १४-३४)। इनका भवन लोहित सागर के बाल्मली बूझ के नीचे स्थित और विश्वकर्मा ने स्वय उसका निर्माण विया था (४४०,३७-३०)। सम्पाति ने अपने को गुरुड का बराज बताया (४ ४६, २६)। जाम्बवान ने हनुमान को समुद्रलञ्चन के लिये उत्साहित करते हुये उन्हें महाबली, तीवगामी, विस्यात और पक्षियी मे श्रेष्ठ गरह ने समान बताया (४ ६६ ४)। जाम्बवान ने बताया कि उन्होंने गरड को अनेक बार समुद्र से बडे-बडे समी को पकडते देखा था (४ ६६, ४ )। सीता ने बताया कि केवल तीन ही प्राणी-हनुसान, गरह और बायु-समुद्र को रूपि सकते हैं (५ ५६,९)। इन्द्रजित् द्वारा प्रयुक्त नागपाश मे बाबद राम और लड्मण को मुक्त कराने के बाद इन्होने उन लोगो के घारीर को भी स्वस्य कर दिया (६ ५०, ३६-४०)। राम ने इनकी प्रशंसा करते हुये इन्हें 'रूपसम्पन्नो दिव्यस्मग्रलेपन । यसानो विरंजे वस्त्रे दिव्याभरणमृथित ', कहा और इनसे इनका परिचय पूछा ( ६ ५०, ४१-४४ )। "धीराम को उत्तर देते हुये इन्होंने अपने को उनका मित्र बताया और उस कठिन स्थिति का वर्णन निया जो राम के सम्मुख उपस्थित हो नई थी। तदनन्तर इन्होने बताया कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण पाशमूक्त हुये । इसके बाद इन्होंने राम से फहा :

गरुड र

'समस्त राक्षस स्वमाय से ही युटिल होते हैं, परन्तु मुद्ध स्वमायवाले आप जैसे सूरवीरों वा सरल्ला हो वल है। अत. इसी दृष्टान्त को सामने रलक्र आपको रणक्षेत्र मे राक्षसो का विष्यास नहीं करना चाहिये।' ऐसा वहकर इन्होंने श्रीराम से विदा की और वहाँ से चले गयें (६ ५०,४४-६०)।"जब राम ने बुम्भक्णंकायस कर दियाती से अत्यन्त प्रसन्न हुने (६.६७,१७५)। इन्द्रित् से युद्ध कर रहे ल्डमण की ये रक्षा कर रहे थे (६.९०,६३)। राम और राज्य के अन्तिम गुढ को देखने के लिये में भी उपस्थित हुये ,(६, १०२. ४३) । जब विष्णु ने माल्यवान् से युद्ध विया तो इन्होंने विष्णु को अपनी पीठ पर वहत किया (७. ६, ६६)। मालिनु ने जब गदा के प्रहार से इनके मस्तक को बाहत कर दिया तो ये भी युद्ध वरने रुपे (७ ७, ३५-३९)। जब पराजित होकर राक्षसमय मामने लगे तो इन्होंने सनका बीखा करते हुये अनेक मा यम किया ( ७. ७, ४६-४a )। अब माल्यवानु ने विष्णु की बाहत करने के परवार इन पर अनमण किया तो अपने पत्नों को तील गति से हिमाते हुये ये विष्णु को दूर उड़ा ले गये (७ ८, १७-१८)। ये क्टूडवें अन्तरिक्ष मे निवास करते हैं ( ७. २३४, १०-११ )। हनुमान को इनसे भी तीवगामी कहा गया है (७,३४,२६)। सीता के श्रपथ-बहुल को देखने के लिये ये भी राम की सभा में उपस्थित हुये (७ ९७,९)। शीराम में मैटनव तेल में प्रवेश मारने

पर सह भी अगवार्त का गुवनात करते लगे (७.११०,१४)। वार्य, एव ऋषि वा नाम है जो सीता के खन्य-ग्रहण रो देखने के लिये राम की समा से उपस्थित हमें के (७ ९६,४)।

गायत, एक वामर प्राप्तिक का नाम है जिस्होंने सुप्रीय के राज्यामित्रेक में माग जिया था (४ २६, ३४)। किनित्या जाते समय करमण ने मागं के बनने पुरंद मनन नो भी देशा (४ ३६, ४)। इस प्राप्त के लिया महानीर वामर प्रमुद्ध ने मागं के बनने हैं। इस प्राप्त ने सुप्ति के वीच करोड़ वानर दिवें (४, १६, १६)। कीचा में कोच के किये मुगीद करेंद्र दिवाण दिवा में भेजना पाहते थे (४, ४६, १६)। विष्य प्रेमी के बनने में सीचा की सीजते हुवें हुनुमान् शादि के साथ जल की सीज में प्रकृति में अध्या कर की सीज में प्रकृति में अध्या कर का साथ माग्रक्त निक्र हमा माग्रक्त निक्र (४, ४६)। वर्षेत्र माग्रक्त निक्र निक्र माग्रक्त निक्र हमा माग्रक्त निक्र हमा माग्रक्त निक्र हमा माग्रक्त निक्र हमा माग्रक्त निक्र का साथ निक्र माग्रक्त निक्र का माग्रक्त निक्र का माग्रक्त निक्र हमा माग्रक्त निक्र माग्रक्त निक्र माग्रक्त निक्र माग्रक्त निक्र का माग्रक्त निक्र माग्रक्त निक्र

साकमण किया किन्तु स्वर्य बाहत हुये (६ ५९, ४२-४३) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ५८)। राम के राज्याभिषेक के समय ये पश्चिमी समुद्र से जल लाये । (६ १२८, ५६)। देवो ने राम की सहायता के लिये इनकी सृष्टि की थी ( = ३६, ५०)। गवाक्ष. एक वानर यूथपति का नाम है जिन्होंने सुप्रीय के राज्याभिषेक में भाग लिया या (४ २६, ३४)। किष्किन्या जाते समय मार्ग में लक्ष्मण ने इनके भी मुसञ्चित भवन को देखा (४ ३३,९)। लङ्कूर जातिवाले भयकर पराक्रमी गवास दस अरव वानरो की सेना सहित •सुत्रीव के पास आगे थे (४ ३९, १९)। सीता की खोज के लिये सम्रीव इन्हें दक्षिण दिशा में मेजना

चाहते थे (४ ४१, ३)। विन्ध्य क्षेत्र के बनी में सीता की ईंडते हुए हनुमान् आदि वानरों के साथ जल की खोज में इन्होंने भी ऋक्ष विल में प्रवेश किया (४ ५०, १-६)। सागरलञ्चन की क्षमता के सम्बन्ध में अज़द के पूछने पर इन्होंने अपनी गांकि बीस योजन बताई (४ ६४, ३)। राम की आक्रमणकारी सेना का इन्हें भी एक नायक बनाया गया (६ ४, १६)। ये काले मुखवाले महाबली लगूर जाति के बानरों के नायक थे (६ २७, ६२-६३)। अञ्जद के साथ इन्होने दक्षिणी फाटकपर युद्ध किया (६ ४१, ३९-४०)। लगूर जाति के विशासकाय, महापराक्रमी वानर 'यवाक्ष, जो देखने ये अत्यन्त भयद्वार थे,

(907)

गान्धार

ग्रवाच 🖥

एक करोड वानरों के साथ श्रीराम के बगल में खड़े हा गये (६ ४२, २०)। अपनी सेना की रक्षा वारते हुये ये इघर-से-उघर दौड रहे थे (६ ४२, ३१)। इन्द्रजित् ने इन्हे आहत कर दिया ( ६, ४६, २१ )। ये सतकतापूर्वक वानर-सेना की रक्षा कर रहे थे (६ ४७, २-४)। इन्होन भारी शिलाओं से रावण पर आफ्रमण किया, परन्तु स्वय आहत हुये (६ ५९, ४२~४३)। राम के आदेश पर में फाटको की सतर्कतापूर्वक रक्षा कर रहेथे (६ ६१,३८)। इन्होने कुम्भकर्ण पर आक्रमण किया, परन्तु स्वय आहत हुये (६ ६७, २४-२५)। इन्द्रजित ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ५६)। महापाश्वं ने इन्हें आहत किया (६ ९८, ११)। देवों ने राम की सहायता के लिये इनकी सृष्टि की थी (७ ३६, ४०)। श्रीराम ने इनका भादर-सत्नार किया ( 5 38, 38)1 गाधि-इनका पुत्रेष्टियञ्च करने से जन्म हुआ था (१ ३४, ४)। य परम थामिक भीर विश्वामित्र वे पिता थे (१.३४,६)। इनकी पुत्री का

नाम सत्यवतीया (१, ३४,७)। ये कुशनाभ के पुत्र ये (१ ५१, १९)। इन्होंने रावण की अधीनता स्वीकार कर ली थी (७ १९, ५)। गान्धार, गन्धवों के देश का नाम है जिसे अपने पूत्रों के लिये भरत ने

विजित विया था (७ १०१, १०-११)।

गायक्षी—राम ने अमस्त्य के बाधम में इनने स्थान को भी देखा (३१२,१९)। धीराम ने परमधाम जाने के समय में भी उनके छाए धी (७१०८,८)।

सार्ये, पूर्व दिवा के एवं महर्षि का नाम है जो शीराम के अमीच्या लोक्ने पर उनके अगिनवान के लिये उपस्थित हुए ये (७ १. १) । "ये अइंदर उनके अगिनवान के लिये उपस्थित हुए ये (७ १. १) । "ये अइंदर उनके सार्वा के अपने इत अगित जे जावी के हार्य पुरीतित को अनेन बहुनूता उपहारों के हाम श्रीराम के पान भेजा, और राम ने रनका आवरपूर्वक हरकार किया (७ १००, ६-५) ।" वाम के पूर्वन पर इन्होंने केल्कारण जुपानित ना पहें सदेश दिवा है - इन्हें (याम को) गम्पर्य देख को जावन वादीन नर तेना चाहिये (७ १००, ६-६) । में भारत की तेना के नांचे आवर्ष को वाद के एक १०,००,०)।

गालुख, पूर्व दिशा के एक यहाँप वा नाम है जो शीराम के अशोध्या शौटते पर उनके अधिनन्दन के किंगे उपस्थित हुवे थे (७ १, ९)। मध्यस्थ सनवर इन्होंने राजल और मान्याता के बीच खाति स्मापित की

(७ २३ग, ४४-४६) ।

१. तिरिक्का, नृत्र के तुम, यमु डारा स्थारित एक नगर का नाम है, मित हकते सरवायक के नाम पर बनुमती भी कहते थे। यह नगर पोच प्रवेतों के चिरा था। इसके बांच से सोन नशी बहती थी निते सुनामधी भी कहते हैं (१ २९, ५-६)।

- शिरिझज-केक्य देश को भेजे नये विषय के दूत इस नगर से भी

होनर गये वे (२ ६८, २१--२२)।

• शुद्धं, निरामों के राजा का नाम है जिनसे बरबास के समय श्रीराम में जूबें पूर्व में पिने से 1 से सीराम के साथ सम्मवस पारदाल काष्म्र सक मंद्र (१ १, ९९-६०) । बारमीक ने शीराम से हनके मिछन का पूर्व दरन कर जिला था (१ १, १४) । ये प्रकुषेत्रक के राजा भीर शीराम के सित सता ने दिनके साम भीर शीराम के सित सता ने दिनके जा में निराम के सित सीरिक सित कि स्वा से पित को सित के सित सीरिक को सित सीराम के स्व साम ने स्व सीराम के स्व सीराम के स्व सीराम के स्व सीराम के सित सीराम के सीराम के सीराम के सित सीराम के सीराम के सीराम सीराम सीराम सीराम सीराम सीराम सीराम सीराम सीराम के सीराम सीराम

ग्रह ] (108) [ गुइ कर श्रीराम की रक्षा करते रहे (२ ५०,५०)। इन्होने श्रीराम की अपने सेवको सहित रक्षा करने का आक्वासन देते हुये लक्ष्मण से सोने के छिये वहा (२ ४१,२-७)। जब लक्ष्मण ने अपने तथा अपने भ्राताकी कहण कथा सुनाई तो इनके नेत्रों से अध्यु छलक पढ़े (२ ४१,२७)। जब लक्ष्मण ने इनसे श्रीराम की गङ्गा पार करने की इच्छा के सम्बन्ध में कहा तो इन्होंने अपने सेवको को नाव तैयार करने की लाजा दी (२ ५२, ४-६)। जब नाव आ गई तो इन्होने विना विलम्ब के ही श्रीराम से उस पर आहड होने के लिये नहा (२ ५२,७-९)। राम के वहने पर न्यग्रोध वृक्ष वा दूध लाये (२ ५२,६९)। जब धीराम आदि नौका पर बँठ गये तो इन्होने अपने सेवको को नौका खेने वा आदेश दिया (२ १२,७७)। राम के गङ्गा पार कर लेने पर ये बहुत देरतक मुमन्त्र से वार्तालाप करते रहे (२ ५७,१)। इन्होने सुमन्त्र को विदा किया (२ ५७,३)। ये शृङ्गवेरपुर पर शासन करते ये ( २ = ३, १९-२० )। 'अरत की विद्याल सेना की देलकर इन्हें राम ने प्रति भरत मे उद्देश्य पर सन्देह हुआ। अत इन्होंने अपने सैनियो की गङ्गा ने तट की रक्षा नरने ना आदेश दिया और नहां कि यदि भरत मा उद्देश्य पवित्र हो तो उन्हें सुरक्षित पार उतार दिया जाय (२ =४,१-९)। ये उपहारी के साथ भरत के पास आये (२ =४, १०)। भरत के सम्मुल छपस्यित विये जाने पर इन्होते उनकी सेना का सत्वार करने का आग्रह विया (२ ८४, १४-१८)। इन्होने राम के प्रति भरत के उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रश्न किया (२ = १, ६-७) । इन्होने भरत के हृदय की प्रवित्रता की प्रशासा की (२ प्र४, ११-१३)। जब भरत शोबग्रस्त हो गये तो इन्होंने उन्हें साम्तवनादी (२ = ४, २२)। "श्रीराम वे प्रति स्टमण की निष्ठा और साजाय की भरत से प्रदासा करते हुये गृह ने बताया कि उनके कहने पर भी रू दमण सोने को उदात नहीं हुवे क्योंकि श्रीराम कुर्या की घय्या पर लेटे हुये थे। तदनन्तर गृहु ने बताया कि किस प्रकार उनके नेत्रों के सामने ही श्रीराम, ल्हमण और सीता यन को चले गये (२. ८६,१-२४)।" गुह की बात सुनरर जब भरत को मुच्छों का गई तो गुड़ को अस्यन्त सीय हुन। (२, ८७, ४)। भरत ने पूछते पर हुद ने छम नुसन्मपूर को दिसामा किम पर राम गोये थे. और तदान्तर स्टब्स भी शेवाओं भा वर्षन निया (२ ८७. १४-२४) । दूसरे दिश प्रात बाल इन्होंने भरत में विश्वर धावा बुशल-गमाचार पूछते हुवे यह जातना चाहा कि वे रात की मुखपूर्वक नीवे या नहीं (२ = ९, ४-५)। भरत के कहते पर इन्होंने भरत तथा उनकी गेना की पार द्यारने के लिये अपने बन्ध-बान्धवों से नीका की व्यवस्था करने के लिये कहा

(२ ८९, ६-९)। यह स्वय एक स्वतित्व जामक भीना राथे (२ ८९, १२)। यस ने इत्तेष का ये जाकर कीराम के विवास-स्वात का पता स्वाने किये के सहा (२ ९८, ४)। ये भी बस्त के साथ पैटक ही श्रीराम निम्ने ने ये (२ ९८, १८) श्रीराम कीर रुप्तम ने इनका आक्तिक किया (२ ९९, ४१)। श्रीराम कीर रुप्तम कीर समय हुनुमान के द्वारा किया किया के समय हुनुमान के द्वारा साथा ये (६ १२५, ४२८)। श्रीराम के आदिमानुसार हुनुमान के इन्हें श्रीराम के सुरक्त करिया के सिंह के इन्हें श्रीराम के सुरक्त करिया के स्वार्ट मानुसार हुनुमान के इन्हें श्रीराम के सुरक्त करियों का समानार दिया (६ १२५, १२८-१४)।

सुद्राक्त विद्वल ), एक प्रवार के कार्यदेखाओं का नाम है जो कुकेर की नेका में रहते थे। केकासपबंत पर स्थित कार्यदेखाओं का नाम है जो कुकेर की नोम माम विद्वार करने थे (४ ४३, २३)। यह राम में कुम्मकर्ण का वय कर दिया तो भी आयल किन हुने (६ ५०, १७%)। क्याम और अतिवास कार्यक किन हुने (६ ५०, १७%)। क्याम और अतिवास कार्यक किन हुने कि भी अपित्वस हुने (६ ७९, ६६)। वामु देवार की अताय करने के लिए में कोष भी जयस्विता के ताय करें (७ ४४, ६५)। वामु देवार की अताय करने के लिए में कोष भी अपित्वस के ताय करें (७ ४४, ६५)।

गीकरी, उन स्थान पर नाम है जहां प्रमोरंब ने सरस्या भी थी (१. ४२, १६) । वेगरी, मास्यवान पर्वत से गोरक पर गये (४ ३४, ००) । राथण संपा उनने आठा में यही तपहता भी थी (७ ९,४६)।

गोत्तवरी, एव नदी वा नाम है जिमने तट पर पञ्चवटी नामर स्थान रियन था (३ १३.१९)। इयजोद्ययन गाँव पर गुर्दामशीयमि । महरे नृष्यते स्थाप पुलिन विचान के स्थान प्राप्त के प्राप्त प्राप्त के प्राप्

सीरा, एक ल्याबंगमुन वा नाम है जिल्होंने भरताब के बाधम पर भरत बा सनीत मादि में मनीरजन विचा था ( २ ९१, ४५ )।

मीमतार, नामू के एक बाट का नाम है। थीताम के प्रत्ममाम जाते के

समय जो लोग उनके साथ आये थे उनमें से जिस-जिस ने यहाँ डुबकी लगाई उसने स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया (७ ११०, २३-२४)।

गोमती, बीतल जलवाओं एक नदी का नाम है जिसके बछार में अनेत नाम विचरती रहती थी। धीराम ने इसे पार विचा (२. ४९, १०)। केषय से लीटते समस भरत ने विनत नामन क्यान के पास इसे पार किया पा (२ ४१, १६)। पूर्ववाल में धानर मूचपति सरीपन यही निवास करता पा (६ १२४, २६)। सीता को समस लक्ष्मण और सीता ने एक राजि वन में को को के लिये हैं जाते समस लक्ष्मण और सीता ने एक राजि कार्य पर सम्बार स्वार ने एक राजि कार्य से साम स्वार पर ल्वात सीता ने एक राजि कार्य से साम स्वार सीता ने एक राजि कार्य के तहर सर्वातीत की (७, ४६, १९६)।

गोसुष्त, मातिल ने पुत्र का नाम है जो जयन्त का सार्यिथा। इन्द्रजित् ने इस पर मुदर्ण-भूषित वाणो की वर्षा को यी (७ २८,१०)।

गोल्झ, एक गम्यवं का नाम है जिसने वालिन् वे साथ पन्द्रह वर्षों तर चौबीसो घटे चरनेवाला युद्ध विद्या विन्तु सोलहवाँ वर्षे बारम्म होते ही वालिन् के हायो मारा वद्या (४. २२, २७-२८)।

१. गोतम, द्यारच के एक व्यक्तिय का नाम है (१ ७, ५)। 'राज-कर्तार गोनमक्प', (२, ६७, २-३)। दयारच की मृत्यु के प्रकात् ह्यारे दिन प्राप्त काल उपित्थत होकर करहोंने विश्वरक को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामची दिया (२, ६७, ६~-)। श्रीराम के राज्याभिषेक के इस्यों में इन्होंने विश्वरक की सहायमा की (६ १२-, ६१)। श्रीराम के आमन्त्रण पर ये उनकी कथा ये उपित्थत हुने बही श्रीराम ने इनका सकार किया (७ ७४, ४-४)। राम दरवार ने सीता के सपथ पहण के अवसरपर ये भी उपित्यत थे (७ ९६, ४)।

2. गौतम, एक ऋषि का नाम है जो मिबिला के उपवन में अपनी पत्ती, अहत्या, के साथ तपस्या करते थे (१ ४६, १५-१६)। एक दिन सांपीपि इन्हें ने इन्हों पत्नी अहत्या के साथ समामा किया (१ ४६, १७-२२)। "तमामा के पद्माया कुटी से आहर निकल्ले ही इन्हें का इनसे सामना हो गया। उस समय देवताओं और सानवों के लिये हुमेंये, तपोवल, सम्पन्न, इन महापूर्ण ने, जिनका पारीर तीयों के जल से तिक्क और प्रज्ज्वित अधिन ने समान उद्दीत था, छरावेपी इन्हें पर कोश करके उन्हें साम दे दिया (१ ४६, २३-२६)।" "इन्होंने कपनी पत्नी अहत्या को भी यह बाप दिया कि यह उसी स्थान पर कई सहस वर्षों के केवल हवा पीकर या उपवास करती हुई कष्टुम्बेंक सास में परी हेती। इन्होंने यह भी कहा कि जब द्वाराकुमार साम उस पीर बन में परापण करती हो उसी स्थान यह सम्

(१ %, २९-३३) !" सा प्रकार व्यवसी पाली को साप देकर से महादेजस्वी म्हापि हिमाजस पर व्यवसा में जिसे पाली गांवी (१ %, १४) ! इसके साप के प्रमान से रहर "पेयवस्था" हो गये (१ %, २०-१०) ! वहत्या से सामग्र के प्रमान से रहर "पेयवस्था" हो गये (१ %, १०-१०) । वहत्या से सामग्र के प्रमान के व्यवसाय के प्रकार किया (१ %, ११, ११-५३) ! प्याप्तम में महान के विकेश सिमानस्त हों (७ १, ११) ! प्याप्तम में महान पे एक विकार नामि की पृष्टि करके उसका नाम वहत्या रखा। तदनन्दर वाहों से सामग्री की पृष्टि करके उसका नाम वहत्या रखा। वदनन्दर वाहों से सामग्री को प्रोतिस महित की प्रयोद से स्वाप्त के प्रमान में से सामग्री के प्रमान में से सामग्री के प्रमान में से पर पीता में सामग्र करने पर प्रमान में सामग्र करने पर प्रमान में सामग्र करने पर प्रमान में सामग्र का सामग्र का से पर प्रमान में सामग्र करने पर प्रमान मामग्र करने प्रमान मामग्र करने पर प्रमान मामग्र करने पर प्रमान मामग्र करने पर प्रमान मामग्र करने पर प्रमान मामग्र करने प्रमान मामग्र

सामधी, एक गण्यवं प्रमुख का नाम है जो खरम पर्वत के वाचन के वर्ष में निवास करते थे। ये खूर्य, जन्नमा, तथा अगिन के समान नेजस्वी और प्रथमका थे (४, ४१, ४३–४४)। इन्होंने जुकेस नामन राहास को सामिक जानकर अपनी करणा देवसनी का उसके साथ विवाह कर दिया (७ ५, १–३)।

### ET

धन, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान गये में

( 4 4, 74 ) 1

धुताची, एक जन्मरा का नाम है जिसने नुपानाम की बली के रूप में एक ही कम्माओं को जन्म दिया था (१ ३२, १०)। भरतनेका के सम्मार के लिये भरहाज ने हसकी सहायता का जानाहन किया था (२ ९१, १७)। देवमें कासक होने के कारण पहामुनि जिल्लामिन ने दस वर्ष के समय को एक दिय ही माना (४ १२,७)।

घोर, एक रासस-प्रमुख का नाम है जिसके मदन में हनुमान ने आग लगा दी थी ( ४ ४४, १३)।

### વ

च्यक, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन पर हनुमान गये थे (५६,२४)। ( १०८ ) ्रिवारण

च क्रायान्त्र, एक पर्यंत का नाम है जो पिक्वमी रेसपुत्र के चतुर्थे भाग मे . स्थित था। यही विद्यवकार्य ने सहस्रार चक वा दिनमांच किया था। यही विद्यवकार्य ने सहस्रार चक वा दे किया और वे यही विद्यान प्रति का को दे हथाये व नामक दानवों का वच किया और वे यही से पाठक्यलय शहुत तथा सहस्रार चक्र स्थाय ये। सुधीय ने सुपेण तथा अल्य यानरों को सीता वी खोज के लिये यहीं जेजा (४.४२, २५-२७)।

चक्रवान् 🛚

चराड, एक बानर यूथपति का नाम है जो राम की वानरी सेना मे सम्मिलित हुआ था (६२९-३०)।

चराडाल — राजा त्रिशक्क एक चण्डाल बन गये। जनके पारीर कारग और वस्त्र नीले हो गये। प्रत्येक अयो में रुखता आ गई। सर के बाल छोटे हो गये। समस्त घरीर से चिता की शस्त्र लियट गई, और विभिन्न अयो में लोहे के नहने पड गये (१. १८, ११)।

चयडोदरी, सीता की रखा करनेवाछी एक कूरदर्यना राक्षधी का नाम है जिसने सीता से कहा कि यदि वे रावण का वरण नहीं कर छँगी ती वह उन्हें ला जायभी (४. २४, ३९-४०)।

चन्दन (-धन )---यहाँ निवास करनेवाले वानरो ने राम की सेना में सरोचन के नेतृत्व में भाग लिया (६, २६, २३)।

चन्द्र ना क्षीर समुद्र से प्राहुमांन हुना था। इसे 'वीतरिम निशाकर' नहा गया है (७ २३, २२)। यह आकाश्यनुहा है ५०,००० योजन जनर स्याद है (७. २३थ, १६)। 'श्वत शतसहस्राणि रश्मयश्मद्रमण्डलात्। प्रकाश्यनित लोकास्तु सर्वेतस्वरुलावहा।।' (७ २३४, १७)। अब रावण इसके निकट लाया तो इसने अपनी सीतामित से उसना दहन कर दिया (७ २३४, १०)। 'स्वभाव एप राजेग्द्र सीताबोर्यहनारमक', (७ २३थ, १४)। हसने तिलामो ने दिवाराजो महास्तृति,', (७ २३थ, १४)। इसने राजमून यहा के द्वारा हम उच्च स्थान की शाह क्या या (७.६३,७)। चम्द्रस्तान्त, एक नगर का नाम है जो मस्त-भूमि में स्थित था 'मुहानर

चन्द्रकान्त, एक नगर का नाम है जो मस्त-भूमि में स्थित था 'मुश्चिर चन्द्रकान्त निरामयम्', (७ १०२, ६)। 'बन्द्रवेतीश्च मस्त्रस्य मस्त्रभूम्मां निवेशिता। चन्द्रवान्तिति विस्थाना दिव्या स्वर्गपुरी यथा॥', (७ १०२, ९)।

चन्द्रकेतु, लक्ष्मण ने धर्मविशास्य और दृत्रवित्रग पुत्र ना नाम है (७ १०२,२)। ये मल्लभूमि ने राजा हुये (७.१०२,९)।

चन्द्र-चित्रा, पश्चिम के एवं देश का नाम है जहाँ सीता की लोज के लिये सुधीय ने सुपेण इत्यादि को भेजा वा (४.४२,६)।

चारण ( बहु॰ )-वहा ने वादेशानुसार धारणो ने राम की सहायता के

ल्यि बानर-सन्तान उत्पन्न की (११७,९)। 'वारणाश्व सुतान्वीरान्समृतु-र्यनचारिण , (११७, २२)। दैत्यो का वध करने ने पश्चात् त्रिलोकी का राज्य पानर इन्द्र ऋषियो और चारणो सहित समस्त लोशो का झासन वरने लगे (१ ४४, ४५)। ये लोग हिमालय पर्वत पर निवास करने थे (१ ४८, ३४)। इन्द्र ने इन लोगों से भी अपने अण्डनीप-रहित हो जाने नी बात कहते हुए इनसे छपने को पुन अण्डकीय युक्त करने का निवेदन किया (१ ४९, १-४)। ये वितट वे आव्यम मे निवास करते थे (१ ५१, २३)। हालोगाने भी विष्णु और शिव के त्रोध को सान्त वरते का प्रयास किया (१ ७५,१८-१९)। राम और परशुराम वे इन्ड युद्ध को देखने के लिये में लोग भी उपस्थित हुमें (१ ७६,१०)। जब श्रीराम सर के साथ युद बरने लगे तो इन लोगो ने स्रोराम की विजय वे लिये प्रार्थना की (३ २६, २६-२६)। श्रीराम और लर का युढ देखने वे लिये ये लोग भी उपस्पित हुय (३ २४,१९)। सर वा वय हो जाने पर इन लागों ने हर्प प्रकट बरते हुये राम की स्तुति की (३ ६०, २९-३३)। रावण ने उन कुळ्यो की देला जो चारणो से सेविन थे (३ ३४,१४)। सीना का अपहरण होने समय इन लोगों ने वहा कि रायण का अन्त समय निवट आ गया है (३ ६४, रेo)। ये छोग दोण के तट पर निवास करते थे (४ ४०, ३१)। ये सीग सुदर्शन सरीवर घर त्रीडा बिहार करते थे (४ ४०, ४३-४४)। महेन्द्र पर्वन इनते सेविन या (४ ४१, २३) । ब्युणितव पर्वन इनते सेवित या (Y Y १, २ ) । वे अन्तरिया म निवास न रते हैं ( १ १, १ ) । इन स्रोवा में हनुमान को एक धाण के लिये सिहिका के मुख से अपस्य होने देगा (५ १, . २८२० मा १५ का का का का को अस्य वर देने यर इन सोगों को आदवर्ष १९६)। ह्यामान् द्वारा सका को अस्य वर देने यर इन सोगों को आदवर्ष हुमा (४ ५४, २९-१२)। जब श्रीसम तथा उनकी सेना ने सागर को इता १४ रूप प्रेम होयों ने श्रीराम वा अधिनदन विद्या (६ २८) भार पर राज्या छ। वन ८९)। जब प्रत्नितृते रुप्तमा से युक्त करना झारम्य दिया तो इत को गों ने जगर के करवाण ने जिसे प्रार्थना वी (६ ८९ १८)। जब राज्य ने जगद न परवाण धीराम को पीडिन किया हो ये लोग कियाद म दूब गर्वे (६ १०२, ६१)। श्रीसम को पोड़ राज्याता थ लाग प्यसम् गुरु पथ ६५ रण्यु देरे )। राज्य का सप होने पर इत सोगों ने अपपीयक हुएँ प्रवट किया (६ १० न्, २०)। से जुगिय अपपीरक के देशना है (७ २३ ग.४)। सका को पराजित कर देने पर इत सोगों ने अर्युव को बचाई से (७ १२ १४)।

पराध्य के प्रतिस्था के प्रतिस्थान का नाम है जहाँ, सरहान के परामर्थ के चित्रकृत, एन पर्वतीय स्थान का नाम है जहाँ, सरहान के परामर्थ के साथ सरना साथान समुद्राहर धीराम ने साथ सरना साथान

चित्रकृट ] (१९०) [ चित्रकृट बनाया था (११,३१)। श्रीराम के चित्रकृट-निवास की अविधि मे ही अयोध्या मे राजा दशरथ की पृत्रजीक मे मृत्यु हो गई (१.१ ३२–३३)।

भरत, श्रीराम को लौटाने के लिये अयोध्यानासियो सहित यही आये थे (१ १, ३३-३७)। भरत के लौट जाने पर नागरिकों के आने-जाने से बचने के लिये शीराम आदि दण्डकारण्य चले गये (१.१,४०)। शीराम के चित्रकट आगमन की घटना का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१३,१४)। यह प्रयाग से दस कोस की दूरी पर स्थित है इतस्तात गिरियंस्मिश्रिवस्त्यसि । महर्षि सेवित पुण्य सर्वत गुभदर्शन ॥ गोलाञ्जू लानुचरितो वानरक्षंनिपेवित । चित्रकृट इति स्यातो गन्यमादनसम्मिन ॥, (२ ५४, २८-२९) । जबतक मनुष्य चित्रकट के शिखरो का दर्शन करता रहता है, वह पाप मे कभी मन नहीं लगाता (२ ५४, ३०)। यहाँ से बहत से ऋषि, जिनके सर के बाल बृद्धावस्था के कारण श्वेत हो गये थे, तपस्या द्वारा सैकड़ो वर्षों तक फीडा करके स्वगंकीय वले गये (२ ५४, ३१)। 'मध्मूलफलोपेत चित्रकृट', (२ ५४, ३८)। 'नानानगरणोपेत विसरीरग-सेवित ', (२ ४४, ३९)। 'मयुरनादाभिरतो गजराजनिपेवित ', (२ ४४, ४०)। 'पुण्यस्य रमणीयस्य बहुमूलफलायुत ', (२ ५४ ४१)। इस स्यान पर झण्ड के झण्ड हाथी और हिरन विचरते रहते थे (२ १४, ४१-४२)। "मन्दानिनी नदी, अनेनानेक जलस्रोत, पर्वतिशिखर, गुफा, कन्दरा और मरने आदि भी यहाँ थे। हर्ष में सरे ठिट्टिम और कोक्लि के क्लरयों से यह पवंत मानी यात्रियो का मनोर-जन करता रहता था। मदमत्त मृगी और मतवाले हाथियो ने इसकी रमणीयता मे और युद्धि कर दी थी (२. ५४, ४२-४३) ।" इस स्यान की रमणीयता का वर्णन (२ ५६, ६-११. १६-१५)। श्रीराम आदि इस स्थान पर आये (२ ५६, १२)। यहाँ पे मनोरञ्जक दृश्यों ने राम आदि के मन से अयोध्या के वियोग का दूरा समाप्त कर दिया (२ ५६, ३५)। यह भरद्वाज-आश्रम से ढाई योजन दूर था (२ ९२, १०)। मरत ने इसका वर्णन किया (२ ९३, ७-१९)। मरत अपने दल सहिल यहाँ पहुँचे (२ ९% १४) । यहाँ से विदा होते में पूर्व भरत' ने इसकी परिणया भी (२ ११३, ३) । यहाँ निवास करनेवाल ऋषियों को राक्षसमण अत्यन्त अस्त कर गहेथे (३.६,१७)। 'रीलस्य वित्रबृटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा । सापसाधमवानिन्या प्राज्यमूलपन्नोदवे । तस्मिन्सिद्धाश्रिते देशे मन्दाबिन्या शुदूरत ॥ तस्यीपथनसण्डेषु मानापुणगुग-न्विप् i', (४ ३८, १२~१४) । अयोध्या लौटते समय श्रीराम का पूर्णक विमान इस क्षेत्र के उपर से होकर उड़ा था (६ १२३, ११) ।

 चित्रस्य, श्रीराम के एक सुत और सक्वित का नाम है। बन जाते समय राम ने कदमण को इन्हें भी बहुमूच रत्न और बहन्नादि देने के लिये क कहा था (२, ३२, १७)।

२. चित्ररथ, एक बन का नाम है जिसे केकम से छीटते समय भरत ने पार किया था (२ ७१, ४)।

३. चित्ररथा, उत्तर कुरु प्रदेता थे स्थित कुबेर के उपवन का नाम है (२ ९१, १९)। जो पुण्यमालाय केवल यही देखी जा सकती यी, भरहाज के तेवल से प्रयाग में दिखाई पकने लगी (२. ९१, ४७)। रावण ने इसका विचयत किया (३ २२, १४–१६)। यहाँ वर्ष-पर्यन्त वसन्त ऋतु ही वर्तमान रहती थी (३ ७३, ⇒)।

च्युसिन, एक महायुति, कम्बंदेता और शुप्ताचारी तपस्त्री का मार्म है जो बाह्य तप कर रहे थे (१ ३३, ११)। उन्हीं दिनो उमिला-मुनी एक गम्पर्वी, सोमदा, इनकी सेवा करती थी (१ ३३, १२)। सोमदा की सेवा से गमम होतर इन्होंने उत्तर्भ पूछा - 'सं तुम्हारा कीन-या प्रियकार्य करूँ।' (१ ३३, १३-१४)। वे बाणी के समेज एक मुनि थे (१ ३६, १४)। (१ ३३, १३-१४) के लागे इन्होंने उसे ब्रह्मदत्त नामक एक मानस-सुन्न प्रयान किया (१ ३३, १६)।

स्पोत्ता, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की स्रोज के लिये सुग्रीक ने अङ्गद को भेजा (४ ४१,१२)।

क्यवन, एक महर्षि का नाम है जो भूगुवशी और हिमालय पर तपस्या करते थे (१ ७०, ११-३२)। इस्होने पुत्र की अभिलाया रखनेवाली कालिय्दी करते थे (१ ७०, ११-३२)। इस्होने पुत्र की अभिलाया रखनेवाली कालिय्दी से पुत्र जम के विषय ने इस प्रकार कहा : 'पुस्तरे जसर में एक महान परा- क्षेत्र के का के विषय ने इस प्रकार कहा : 'पुस्तरे जसर में (१ ६ ७०, १३-३४)। ये अनेक क्ष्य क्षियों के साथ श्रीराम के पाल लागे पे (७ ६०, १३-३४)। ये अनेक क्ष्य क्ष्य क्ष्य की साथ कि निस्त प्रकार लग्नयापुर ने ४)। 'यानुस्त के पूर्व पर स्होने बताया कि निस्त प्रकार लग्नयापुर ने १ में प्रकार कर ने यह साम कर की स्वाप्त के स्वाप्त के क्षय साम लग्नयापुर का वप कर जब यह साम कर की प्रवास के प्रकार कर जब यह साम कर की प्रवास के प्रकार के प्रवास कर की प्रवास के की प्रकार के प्रवास कर की प्रवास के साम कर की के साम ये सीता के वायव-महन्त्र की देखने के लिये ये भी उपस्थित से थे थे (९ ९६,४)।

# ন্ত্

छायाप्राह, एक राजधी का नाम है जिसके वास हतुमान के जाने की घटना या बाल्मीकि ने पूर्वदर्यन कर खिया था: 'छायायाहस्य दर्शनम्', ( १. ३० २८ । चौलम्मा संस्करण में यह पक्ति नहीं है। ऐखिये गीता प्रेस सस्करण )।

## ন

जटापुर, पश्चिम के एक सुरम्य नगर का नाम है जहाँ सीता की लोज के लिये सुपीव ने सुपेण इत्यादि को भेजा था ( ४. ४२, १६ )।

जटाय, पश्ववटी के बन में निवास करनेवाले एक गृध का नाम है जिसका रावण ने वध कर दिया था (१. १/५३)। इनका श्रीरामने शव-दाह सस्कार किया था (१. १, ५४) । बाल्मीकि ने इनकी मृत्यु का पूर्वेदर्शन किया था ( १. ६, २१ )। पञ्चवटी जाते समय राम इन महाकाय और भीम परांक्रम गुध्र से मिले ( ३ १४, १ )। राम द्वारा परिचय पुछने पर इन्होंने अपने को श्रीराम के पिता का शित्र बताया (३.१४, २-३) यह सुनकर थीराम ने इनका आदर करते हुये इनका माम और बशनरिचय पूछा ( ३. १४, ४)। इन्होने अपना विस्तृत परिचय देते हुये श्रीराम को सृष्टि का भी इतिहास बताया (३१४, ५-३२)। ये अरुण तथा व्येभी के पुत्र तथा सम्पति के भाता ये (३. १४, ३२-३३) । श्रीराम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में इन्होंने सीता की रक्षा करने का भार लिया (३.१४,३४)। श्रीराम ने इनका धनिष्ठ आलिङ्गन किया (३. १४, ३४)। श्रीराम और लक्ष्मण ने सीता को इनके सरक्षण में सौंपते हुये इनके साथ ही पञ्चवटी में प्रवेश किया (३ १४, ३६),। जब रावण सीता का अपहरण करके उन्हें ले जा रहा या तो सीता ने एक दुक्ष पर बैठे जटायु नो देखा और उनसे श्रीराम तथा लक्ष्मणे को अपने अपहरण का समाचार देने का निवेदन किया (३. ४९, ३६-४०) । सीता का बिलाप सुनकर ये निदा से जाग उठे और सीता की रावण द्वारा अपहुत होते देखा ( ३. ५०, १ )। पक्षियो मे श्रेष्ठ जटायु का शरीर पर्वत-शिखर के समान ऊँचा और उनकी चोच बडी ही तीखी थी (३.५०,२)। "इन्होने रावण को ऐसा निन्दित कर्म करने से रोका, और अपना परिचय देते हुए वहा कि भैं प्राचीन घमें में स्थित, सत्यप्रतिज्ञ और महाबलवान् मृधराज जटायु हूँ। " अपने पूर्वजो से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करने हुये मेरे,जन्म से लेकर अब तक साठ हुआर वर्ष व्यतीत हो चके हैं। फिर भी, तुम सीता को लेकर कुशलपूर्वक नहीं जा सकीये।' ऐमा बहुबर इन्होंने रावण को द्वाद युद्ध के लिये ललकारा (३. ५०, ३-२८)।" "इन्होंने रायण से आकाश

में ही घोर युद्ध किया। इन्होने रावण के शरीर को निर्देशतापूर्वक खरोचते हुये उसके त्रिवेण-सम्पन्न स्थ की तोडकर सार्या तथा घोडों की भी मार गिराया । इस प्रकार, इन्होंने रावण के धनुप, रथ, घोडे, सारथि आदि सबको नष्ट कर दिया जिससे रावण घरती पर गिर पडा। उस समय समस्त प्राणी इनकी बीरता की प्रशसा करने लगे। इन्होंने रावण की देशो बायी मुजाओ को उखाउ लिया। तदनन्तर कोघ में आकर रावण ने तलवार से इनके दोनो पता, पर, तथा पादवं भाग काट दिये जिससे एक रजित हो धरती पर गिर पड़े (३ ४१, १-४४)।" "इनके दारीर की कान्ति नील मेव के समान काली भीर छाती का रग व्वेत था। वे बत्यन्त पराक्सी थे ( ३. ५१, ४५ )।" इनके इस प्रकार आहत होकर मृतप्राय हो जाने पर सीला अध्यन्न विलाग करने लगी (३ ५१,४६)। 'सीता की लोजते हुये जब पनुप-वाण हाथ मे लेक्ट धीराम बन में आगे बढ़े तो उन्हें पर्वतिखर के समान विज्ञाल हारीरवाले पक्षिराज जटाय दिलाई पडे। श्रीराम इन्हे एक राक्षस समझ कर जब क्रोध में इनके समीप आये ही इन्होंने उनसे रावण द्वारा सीता के अपहरण, अपने और रावण के इन्द्र-यूद्ध, तथा अपनी दशा का वर्णन किया (३ ६७. १०-२१ ) ।" श्रीराम ने इन्हें गले से खवा लिया ( ३, ६७, २२-- २३ )। "राम के पछने पर इन्होंने बताया कि रावण आकाश-मार्ग से सीता की दक्षिण की और ले गया है। साम ही इन्होंने यह अविष्यवाणी की कि अपनी शक्ति मे राक्षण का विनाश करके कीराम सीता की जबस्य प्राप्त कर लेंगे। इतना कह कर रक्त और मास का बमन करते हुये इनकी मृत्यु हो गई (३.६८. १--१७ )।" श्रीराम और लक्ष्मण ने इनकी मृत्यू पर अध्यन्त गोक प्रकट करते हये इनके शब का अस्तिम सस्कार किया (३.६८,१८-३८)। अल्लंड ने सम्पाति के सम्मुख श्रीराम के प्रति इनकी अत्यक्षिक हार्दिक निट्ठा की प्रशास भी (४ ५६, ९-१४) । सम्पानि ने बताबा नि जटायु उनका छोटा श्राता तथा गण और पराक्रम के कारण अत्यन्त प्रश्नसा के योग्य था (४ ५६, २१)। अज़द मे रावण के हाथो इनकी मृत्यु का वर्णन किया (४ ५७, १०-१२)। अपने भाता राग्याति के साथ मिलकर इन्होंने इन्द्र की परामृत किया किन्तु अन्तत सूर्य से स्वय पराजित हो गये (४ १८, २-६)। पृथ्वी ही दृष्ट्वी मे मातरिश्वसमी जवे । गुधाणा चैव राजावी भातरी कामरूपिणी ॥ ज्येष्टी हि त्व त सवाते जटायुरनुजस्तव । मानुष स्पमास्याय बृह्मीता चरणी मम ॥'. (४. ६०, १९-२०)। ये मुच्छित होकर जनस्थान में गिरे थे (४ ६१, १६)। सीता ने इनका अत्यन्त अनुबहुपूर्वक स्मरण किया ( १ २६, २०-२१ )।

कटी, एक नाम ना नाम है जिसे शवण ने पराजित करने अपने अधीन पर लिया था (६७,९)। ( ११४ ) [ २. जनक

१. जनक, मिथिके पुत्र और जनक राजवशके बादि 'जनक' का नाम है। इनके दुत्र का नाम उदावसु था (१ ७१,४)।

१. जनक

२. जनक, मिथिला के राजा का नाम है 'मिथिलाधिपति शर जनक सत्यवादिनम् । निष्ठित सर्वेशास्त्रपु तथा वेदेषु निष्ठितम् ॥', ( १ १३, २१ ) । अत्रवमेष के समय विसिष्ठ ने सुमन्त्र से इन्हें बुलाने के लिये कहा और वताया नि दशरथ के साथ इनका पुराना सम्बन्ध है (१.१३,२२)। इन परम धर्मिष्ठ राजा ने एक यज्ञ किया जिसमे विश्वामित्र, राम, और लक्ष्मण सम्मिलित हुवे थे (१ ३१,६)। इनके पास एक अद्युत चनुपरत्न था (१ ३१,७)। 'महात्मा', (१ ३१, ११)। ये मिथिला के शासक वे (१ ४८, १०)। विश्वामित्र इत्यादि के आगमन पर इन्होने विश्वामित्र का विधिवत् स्वागत भौर पूजन किया (१ ५०, ७-९)। तदनन्तर विश्वाधित्र आदि को उत्तम आसन पर बैठाते हुये इन्होने उनसे बारह दिनो तक रुक कर यज्ञ-भाग ग्रहण करन के लिये आनेवाले देवताओं का दर्शन करने के लिये कहा (१ ५०, १२-१६)। इन्होंने राम और लक्ष्मण के सम्बन्ध में पूछा (१ ५०, १७-२१)। राम और लक्ष्मण के कौशल का वर्णन करने के बाद विस्वामित्र ने इनसे बताया कि दोनो राजबुमार इनके महान धनुष को देखने आये हैं (१ ४०, २२-२४)। विश्वामित्र की स्तृति करने के पश्चात इन्होंने उनसे यत का कार्य देखने के लिये विदा ली (१ ६५, २८-३८)। दूसरे दिन प्रात बाल इन्होंने विश्वामित्र तथा राम और लक्ष्मण का स्वागत किया (१६६. १-३)। 'महारमा', (१ ६६, ४)। दिवामित्र द्वारा राजवुमारो को घनुप दिखाने का निवेदन करने पर इन्होंने उस धनुष का इतिहास बताया और वचन दिया कि यदि राम पनुष पर प्रत्यन्ता चढा देंगे तो ये सीता का उनसे विवाह कर देंगे (१ ६६, ४-२६)। विश्वामित्र के कहने पर इन्होंने अपने मन्त्रियो को आजादी कि वेच देन और मालाओं से सुद्योभित उस दिव्य धनुप को वहाँ लायें (१. ६७. १-२)। "अब धनुप लाया गया तब इन्होंने उस घरुप की महिमा का वणन करते हुव बताया कि देवता और अमुर भी उस पर प्रत्यञ्चा चढाने मे असमर्थ रहे हैं, मनुष्य की तो बात ही क्या । ऐसा कहने के बाद इन्होंने विश्वामित्र से कहा कि वे राजकुमारो को घनुप दिला दें (१ ६७, २-११)। धनुष टूटमे में भीषण शब्द से ये तनिम भी विचलित नही हुये (१ ६७, १९)। राम की सफलता पर उन्ह बधाई देते हुये इन्होंने विश्वामित्र से दरास्य को अयोध्या से मिथिला बुलाने के लिये दूत भेजने की बाशा मौगी (१६७, २०-२६)। विश्वामित्र की अनुमनि पाकर इन्होंने अपने दूती की श्रयोध्या भेजा ( १. ६७, २७ )। यह जान बर वि दशरथ विदेह आ गर्व हैं.

. २. जनक ] (१९५) [२. जनक

इन्होंने उनके विधिवन स्वागत को व्यवस्था की (१. ६९, ७)। दशस्य का हादिक स्वानत करने के बाद इन्होंने उनमें दूसरे दिन ही राजकुमारी का विवाह सम्पन्न कराने का आग्रह किया (१. ६९, ६-१३)। इन्होंने धर्मानुकार यक्त बार्य सम्बद्ध दिया तथा अपनी बन्याओं हे लिये महुत्याचार सम्पादन बरके सुप्तपुर्वन यह रात्र व्यवीत नो (१.६९,१८)। दूसरे दिन प्रात नाल इन्होंने अपने भाग बदाय्वज को सावास्य से बुखबाया (१, ७०, १-४)। बुदाध्वत के आन पर चनके साथ सिहासन पर बैठ कर इन्होंने महाराज दशरण तथा उनरे राजदुमारी की युज्यामा (१ ७०, ९-१२)। यसिष्ठ ने इन्हें इध्याहारा का इतिहास बताया (१ ७०, १४-४४)। "इन्होंने अपने बता का परिचय बनाने हमे निमि को भाना आदि पूर्वज कहा । इस्होंने यह भी बनाया हि विस प्रकार सारास्य को विजिल करने इन्होंने उसे अपने धाना की दिया (१ ७१, १-१६)। इन्होने राम में मीना का तथा अवनी हमरी बन्धा अमिला का ल्यमण के नाथ निवाह करने का वचन दिया (१. ७१, २०-प्र )। इन्होने दगरण से जियाह में पूर्व में हत्यों को समान्न बपने का विवेदन बरते हुमे बहा वि विवाह सीसरे दिन उत्तराफान्यूनी नक्षत्र में होगा ( १, ७१, २६-२४)। वसिष्ठ और विश्वामित्र के वहने पर इन्होंने युग्नवन की दो

बन्याओं को भरत और रायुक्त से विवाहित करना स्वीकार कर लिया

उनके विवाह के व्यक्षर पर प्रदान कर दिये (२ ३१, २९-३१)। दसरथ की मृत्यु हो जाने पर कीसरमा ने इनका भी स्मरण किया (२. ६६, ११)। सीता ने अपने मृत्यु को कहनर रायण को व्यप्ता परिचय दिया (३. ४५, ३)। राम ने यह शोचा कि सीता के बिज़ा क्योच्या छोटने पर जनक को क्य यह समायार मिलेगा तो ने पुत्री के चौक से सत्ता हो कर मृत्यु का हो प्रदान हो कर मृत्यु के हो से सत्ता हो कर मृत्यु के हो लोगे (३. ६२, १२-१३)। सीता-के हुएण के दुःख से विलाप करते हुये राम ने प्रचका भी स्मरण किया (४ १, १०६)। एक ने दहरे लो मृणि थी भी उसे इन्हों सीता को उनके विवाह के व्यवस्त पर दे दिया पा (५. ६६, ४-४)। राम ने उचित आदर के साथ इन्हें विदा किया (५. ६६, ४-४)।

जनमेजय-मुनिकुमार का अनजान में वध कर देने के कारण राजा दशस्य से मुनिकुमार के अन्ये माता-पिता ने कहा कि उनके पुत्र को ) वही गति मिले जो जनमेजय, हस्यायि को प्राप्त हुई थी (२ ६४, ४२)।

जनस्थान--- शूपंणसा इसी स्थान पर रहती थी (११,४६)। इसके साथ यहाँ १४,००० राक्षस निवास करते वे जिन सबका राम ने वध वर आला (१.१,४७-४८) ! राझसो के मय से तपस्वी ऋषि मूनि इस स्थान को छोडकर अन्यत्र चले गये (२. ११६, ११-२५)। यहाँ खर तथा अन्य राक्षस निवास करते थे (३ १८, २५)। अकम्पन ने रावण को यहाँ के राक्षसो के वध का समाचार दिया (३ ३१, १-२)। मारीच ने भी रावण को यही समाचार दिया (३ ३१,४०)। मारीच का वध करने के परवात् धीराम शीघ्रतापूर्वक जनस्थान की ओर बढे (३. ४४, २६)। रावण द्वारा अपहत होने के समय सीता ने जनस्थान से अपने अपहरण का समाचार श्रीराम को देने के लिये कहा (३ ४९, ३०)। "यह स्थान अनेक प्रकार के बुक्तो, छताओं और राक्षसों से भरा था। इसमें पर्वत के ऊपर अनेक कररायें भी जो मुगो से भरी रहती थीं। यहाँ के पर्वतो पर किन्नरों के आवास स्थान तथा गन्धनों ने भवन भी थे (३ ६७,४~६)। अयोध्या लौटते समय श्रीराम का पुष्पव विमान इस पर से भी होकर उडा था (६ १२३, ४२-४५)। इस स्यान पर तपस्वियो के आकर चस जाने के वारण इसका जनस्थान नाम पडा, अभ्यया यह दण्डकारण्य के नाम से विस्थात था ( ७ ८१, १९-२० )।

जसदिनि—"थे शब्धीक के पुत्र और परशुराम ने पिता थे। इन्होंने अपने पिता से दिव्य बैष्णव षत्रुप प्राप्त निया था। जब ये अस्त्र-सस्त्रों ना परिस्तान नरने ध्यानायस्थित बैठें थे तब याजा नार्तवीयें अर्जुन ने इनना वस कर दिया (१ ७५ २२ – २३)। राम के अयोध्या छोटने पर य उनके अभिनादन के त्रिये उत्तर दिशासे पथारे थ (७ १ ६)।

जन्दुमाखी, एन राजव प्रमुख का नाम है जिसके सबन म हनमान गर्धे थे (५ ६ ११)। राजव के कहने पर हसने हनुसान के साथ इ.इ. युद्ध किया जिसस यह मारा गया (४ ४४ १-१८)। यह प्रहस्त का पुत्र था। बिह्म प्रति स्वाप्त का प्रति प्

जन्दृद्वीय-वह पथतो से युक्त या जिसकी सूमि को समस्त्रों ने सोद कारा था (१ ३९ २२)। यह सौमनस पथत के उत्तर म स्थित था (४ ४० ४९)।

जस्त्र्यस्थ-एक स्थान ना नाम है जहाँ केकय से लीटते समय भारत इने में (२ ७१ ११)।

जरभ, एक बानर सूचपति का नाम है जो वानर-वेना को नीम आग बडने की प्ररणा देता हुआ चल रहा वा (६ ४ ३७)।

र जयस्त, दणरण के बाठ मित्रयों में से एक का नाम है (१ ७ ३)। श्रीराम ने अयोध्या लीग्न पर ये उनके स्वागत के किये गये (६ १२७ १०)।

२ जयस्त, एक हुन वा नाम है जिसे दगरम की मृत्यु के प्रचान् बांसिक में भरत को अयोध्या बुनाने के किये भना या (२ ६- १)। ये प्रजान पुढ़े (२ ७० १)। वेषय राज ने हुनका स्वामत किया जिसके प्रकान हुन्छान भरत को बांगिक का कामाशार तथा उपहार आगि दिया (२ ७० २-१)। भरत को बांगों का उत्तर ने के बांच स्ट्रोने उनते गीध्र अयोध्या पनने के लिय वहां (२ ७० ११-१९)।

दे अपन्तः ६४ तथा 'गसी ने पुत्र ना नाम है जिमने देवोना वे धनापति वे रूप म मेपनार ॥ इ.उ. युद्ध किया था । अन्तोग वा इनवे नाना, पुलोमा ६९ लगर मीपुर म मुत्र गये ( ७ २६ ६-२१)।

जया, दम को एक पुत्री का नाम है जिसके एक सौ प्रशासित अस्त संस्त्रों की जाम दिया (१ २१ १५)। बर प्राप्त करने इसने अमुरा के विनाश के लिये पचास अदृश्य और रूपरहित श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किये (१.२९,१६)।

जलीद, एक सागर का नाम है जो अत्यात अयावह और शीरसागर के बाद दियत था। बहान ने महर्षि और के कोम से प्रकट हुए यदवामुझ तेज की इसी सागर में स्थित कर दिया था। यहाँ उस तेज से अस्म ही जाने के कारण समुद्र के प्राणियों का जातनाद निरन्तर युनाई पडता था। इस सागर का जरु स्वादिष्ट था। ग्रुपीच ने सीता की खोज के लिये विनत की यहाँ मेजा ( Y Yo, १६ YX-YC)।

ज्ञध्, विराध नामक राक्षस के पिता का नाम है (३ ३, ४)।

जाहूं, एक ऋषि का नाम है जिनके बझ-स्यान को गङ्गा अपने प्रवाह में बहा के गई। इस पर कुछ होकर इन्होंने गङ्गा के समस्त जल का पान कर कियाः। देवों इत्यादि की प्रायंना पर इहोने बङ्गा को अपने कान ने मार्ग से बाहर निकाल दिया। देवताओं ने गङ्गा को इनकी पुत्री बनाया (१ ४३, ३४-३५)

जातक्रपशिल, जलीद सागर के उत्तर में स्थित एक वर्षत का नाम है वो १६ योजन कम्बा कीर सुबर्णमधी विलाओ से सुधीमित था। इस पर्वत के शिक्षर पर पुथिबों को घारण करनेवाले, चन्द्रमा के समान गौरवर्ण अनन्त नामक सर्प निवास करते थे। सुधीव ने सीता की खोन के लिये विनत को यहाँ भेजा (४ ४०, ४४=-५०)।

आयां हिंद, दसरम के एक महिलज का नाम है (१ ७, ५)। अवनमेप यह कराने के किये दरारम का निमन्त्रण पा कर ये आयोज्या आये थे (१ ६, ६)। मिमिला जाते समय इनका त्य दशरम के आये आये चल रहा था (१ ६, ४-५)। स्वारम की मृत्यु के दूसरे दिन प्रात काल हहीने बिक्षण हो की विद्या राजा नियुक्त करने के लिये कहा (२ ६७, ४)। 'जावाजिज्ञांह्मणोत्तम', (२ १०६१)। ''अरत के मत वा समयन करते हुत रहोने भी श्रीराम से अयोग्या लोटने के लिये कहा। इन्होंने पुस्तत नात्तिक के मत वा समयन करते हुत रहोने भी श्रीराम से अयोग्या लोटने के लिये कहा। इन्होंने पुस्तत नात्तिक के मत वा वा व्यवज्ञवन करते राम की समझाना चाहा कि मृत्य पिता के प्रति अय वनका (राम वा) कोई कर्तव्य खेल नहीं है, अत उन्हें विश्वो काल्पनिक आदर्श मा आध्य सेनर राज्यत्यान नहीं करना चाहिये। (२ १०६, २-१६)। धीराम ने इनके नात्तिक मत वा वण्डत और शास्तिक मत का समर्थन विया (२ १०९ १ और बाद)। यह देखकर कि प्रीराम ने इनके तर्ग में प्रति विवेक्षल पुष्टिकोण अवनाया है, इन्होंने वहां कि ये बादनव म नात्तिक मही है, यरन केवल राम को अयोग्या छीराने के लिय ही इन्होंने

ऐसे रिष्टिकोण का ;स्रिवादन किया था (२ १०६, ३७-३६)। ये दबवी भरत के साथ अयोध्या लौट माये (२ ११३, २)। योराम के राज्याभियेक के हरतों को सम्मन्न करने में इन्होंने वसिष्ठ की खहायता वो (६.१२न, ६१)। श्रीराम के आमन्त्र करने में इन्होंने वसिष्ठ की खहायता वो (६.१२न, ६१)। श्रीराम के आमन्त्र कर से राम की समाम पदारे बहुँ इनका राम ने जवरपूर्वक स्वायत किया (७ -७५, ४-४)। अवस्वयेष यज्ञ के वूर्व श्रीराम ने इनसे भी परामर्थ किया (७, १९, २)। रामस्वार में सीता के साप्य प्रहण को देखने के लिये ये भी उपस्थित हुये (७ १६, २)।

जाम्ययान्, एक रीख का नाम है जिनकी बह्या ने अपनी जैंभाई से मृष्टिकी यो (१.१७,७)। इन्होने सुन्नीव के अभिषेक मे भाग लिया या (४, २६, ३४)। किष्किल्या जाते समय लक्ष्मण ने इनके सुन्दर भवन की भी देला था (४. ३३, ११)। इन महातेजस्वी ऋशराज ने सुपीव को इस करोड सैनिक दिये थे (४ ३९, २६-२७)। सीता की सीज के लिये सुग्रीव इन्हें दक्षिण की ओर भेजना चाहते ये (४ ४१, २)। विग्ध्यक्षेत्र के बनो मे सीता को सोजते हुये धान्त होकर जल के लिये इन्होने भी अन्य वानरों के साम ऋक्ष बिल नामक गुफा में प्रवेश विया (४ ५०, १~८)। सम्पाति की बात मुनकर ये अस्यन्त प्रसन्न हुये और जनसे पूछा 'सीता कहाँ है ? किसने उन्हे देखा है ? कीन उन्हें हर कर ने गया है ? कीन ऐसा भूष्ट है जो रामें और लक्ष्मण के पराक्षम को नहीं समझता ?'( ४ %९, १-४)। बानर यूयपतियो की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्ध होते हुये भी अनुत्र के पूछने पर इन्होंने बताया कि अपनी वृद्धावस्था मे भी ९० योजन तक सरलतापूर्वक कूद सकते हैं, यद्याप पुवावस्था म इससे कही अधिक शक्ति थी (४ ६४, १० १७)। जब बङ्गद स्वय समूद्र लीवने के लिये अस्तुत हुये ( ४. ६४, १७-१९ ) तब इन्होंने उनसे कहा कि वे यहते अपने सेवको को ही यह कार्य करने वें (४ ६४, १९-२६)। 'महाप्राज्ञजान्ववान्', (४ ६४, २७)। जब अञ्जूद ने स्वय जाने के लिये पुन जोर दिया तो इन्होंने बताया कि केवल हुनुमान ही इस कार्य को कर सकते हैं (४ ६४, ३२-३४)। "हनुमानु के आरम्मिक जीवन और पराक्रम का इतिहास बताते हुवे इन्होने हनुमान की साँगर-लङ्क्षन के कार्य के किये सक्षद्व होने के लिये प्रोत्साहित विया और उनसे बताया कि बृद्धवस्था के कारण स्दय इस कार्य को करने ॥ जसमर्थ हैं (४ °६६, १~३७)। हनुमान् को सागर-लञ्चन के लिये सग्रद्ध देखकर इन्होंने उन्हें अपनी शुभकामनामें देते हुय कहा कि उनके सीटने तक ये एक पर पर ही सहे रहेंगे (४ ६७, ३०-३१)। लका से जीटते हुये हनुमान् के भीषण गर्जन की मुनकर इन्होंने वानरी से बताया कि हनमान् अपने कार्य में सफल होकर छीट रहे हैं (५ ५७, २२-२३)।

इन्होंने हनुमान् से लगा जाने के समय से छीटने तक वा सम्पूर्ण वृत्तान्त वताने के लिये कहा (५ ५६, २-६)। "अङ्गद के पूछने पर इन अर्थवित् ने कहा कि स्रीराम और सुग्रीव की बाजा का बसार्ग्रा पालन सदका करांब्य है। तदनन्तर इन्होने वहा कि विमा विलम्ब के ही सबको छीट कर राम तथा सुपीव की समाचार देना चाहिये (४ ६०, १४--२१)।" राम ने इन्हें अपनी सेंना के एक पाइवें वा रक्षक बनाया (६ ४, २१)। श्रीराम की आज्ञानुसार इन्होंने सेना की रक्षा का भार समाला (६४,३५)। 'जान्ववास्त्वयं सप्रेक्ष्य शास्त्रबुद्धमा विवक्षण', (६ १७,४%)। श्रीराम के पूछते पर इन्होंने बताया कि विभीपण पर सन्देह करने के लिये पर्याप्त आधार हैं (६ १७, ४५-४६)। इन्हे वानर-सेना के एक पावर्व का रक्षक बनावा गया (६ २४, १८)। य अपने भ्राता, पुत्र से छोटे होते हवे भी उससे कही अधिक बलवान थे (६ २७, १०~११)। इन्होंने देवासुरसग्राम मे इन्द्र की सहायना की बी (६ २७, १२)। ये गदगद के पुत्र वे (६ ३०, २१)। सुनीव और विभीषण के साथ-साथ इनसे भी नगर के बीच के मोचें पर आक्रमण करने के लिये कहा गया (६ ३७, ३२)। ये वीरतापूर्वक बीच के मोर्ची की रक्षा करते रहे (६ ४१, ४४-४५)। इन्द्रजित् ने इन्हे आहत कर दिया (६ ४६, २० )। इन्होने सतर्कतापुर्वक वानर-सेना की रक्षा की (६ ४७, २-४)। सुप्रीय के कहने पर इन्होंने अस्त-स्यस्त बानर सेना को पुन सगठित किया (६ ५०, ११)। इन्होने महानाद का वध किया (६ ५०, २२)। इन्ह्रजित ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ४५) । ये एक तो स्वामाधिक बुद्धावस्था से युक्त थे, और दूसरे इनके शरीर में सैकड़ो बाण धेंसे हुये थे, अत ये बुझती हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रहेथे (६ ७४,१३-१४)। "विभीषण के पूछने पर इन्होने बनाया कि ये केवल विभीषण की बोली से ही उन्हें पहचान रहे हैं क्योंकि इनकी नेत्र-ज्योति नष्ट हो गई है । इन्होने विभीषण से यह भी पुछा कि हुनुमान् अभी जीवित हैं या नहीं (६ ७४, १६-१८)।" विभीपण के पुछने पर इन्होने बलाया कि इन्हें हन्मान की विशेष चिन्ता है क्योंकि हनुमान के जीवित रहने पर सब कुछ ठीक ही जायगा (६, ७४, २१--२३)। जब हन्मान इनके पास आये तो इन्होने उनसे ओषधि-पर्वत पर जाकर चार ओपिंधमाँ लाने के लिये यहां जो समस्त बानरों को पूनरज्जीवित कर देगी (६ ७४, २६-३४)। राम की आज्ञा से ये शीघ्र अङ्गद की सहायता के लिये दौड पड़े (६ ७६, ६२)। श्रीराम की बाजा का पालन करने के लिये ये अपनी रीछी की सेना लेकर हनुमानुकी सहायता करने युद्धभूमि मे गये (६ ६३,४), किन्तु मार्गे में हुनुमानु द्वारा मना कर दिये जाने पर ये लौट

लामें (६ = ३, ४-६)। विधीषण के खानाहुन पर रह्निने लग्नी रोशो की तैरात लेनर रह्मितृ के बिलिनो से जुड़ विध्या (६ = ६, २६-२४)। जब स्टमण की मूर्छी दूर हो यह तो हनके हुएँ की योगान रही (६ ९६, २७)। हन्हींने यहापान ने रख नो ज्वाद करके उच्छे भोडो को बी जुचल आला (६ ९६, ८-९)। महापान ने व्हें नाणों से आहुत कर दिया (६. ९६, ११-१२)। औरम ने राज्यांत्रियेक के समय में ४०० निद्यों का जह लाग्ने (६ १९-६, ४२-४३)। या ने वह स्वान्य रहके बहुमूल जब्हार आहि दिये, जिसके परवान् के अने पर लीट आहे (६ १८-६, ६६-६७)। राम ने काना रवापत सरकार विया (७ ३९, २१)। औरम ने इन्हें तबतक भीवित रहने का आधीर्वाद दिया अब एक प्रत्यस्वीर के विद्या नहीं आ जाता (७ १९-६) के श्री सरकार विद्या (६ १९-६) में स्वीर स्वान्त (७ १९-६) का आधीर्वाद रहने का आधीर्वाद दिया अब एक प्रत्यस्व से किंतुम नहीं आ जाता (७ १९-६) इप्ले भी

उपोसिमुंबा, सूर्य के शुक, एक बानर प्रवपति का नाम है जो राम की सेना में क्षिमिरिन हुआ वा (६ २०, ३३)। इसने एक विद्याल खिला लेकर रावण पर आफ्रमक विच्या किन्तु त्वच आहत हो गया (६ १९, ४२– ४३)। इस्तित्त ने देशे लाहत किया (६ ७३, ४६)।

### ব

सच्चा, मरत के बीर पुत्र का नाम है (७ १००, १६)। श्रीराम ने इनका श्रमिषक किया (७ १००, १९)। ये सरत की सेना के साम गर्ये (७ १००, २०)।

तस्तक, एक नाग का नाम है। इसे पराजित करके रावण ने वस्त्र्यंक इसकी परनी पर भी अधिकार कर सिया था (व इर, १४, ६ ७,९)।

तत्त्विहालाः, गान्धार देश के एक नगर का नाम है जिसकी भरत ने स्थापना की थी। इसका विस्तृत वर्णन (७ १०१, १०-१५)।

तपन, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसने एक के साथ इन्द्रमुद्ध किया या (६ ४३ ९)।

समसा, गङ्गा के निकट ही एक अन्य नयी को नाम है जिससे महर्षि बास्मीमि स्नान किया करते थे (१२ ३-४)। इसका जल संसुपयो के हृदय के समान निमंज लाग बाद कोणक देहित बार (१२ ४)। बनवाह के प्रधम दिन सम्या वध्य थोराम आदि इसके कट पर पहुँचे (२ ४४, १२)। इसरे दिन प्राव काल सम है दस तीय गित से बन्नेवालों भैनरों से मरी नवी को पार क्रिया (१ ४६, २०)।

साटका, इच्छानुसार रच धारण करनेवाली एक यनिषी वा नाम है जो

' साटका] ' [साटका] [साटका] [साटका] ' सुन्द की पत्नी, मारीच नामक राक्षस की माता, और एक सहस्र हाथियों के बल से युक्त थी (१ २४, २४-२७)। यह मलद और करूप नामक जनपदों का विनास करती रहती थी (१. २४, २८)। "यह यहिशी डेड योजन सक के मार्ग की पेर कर रहती थी। विस्वाधित ने श्रीसम से इस दुष्टवारिणी वा

वध करने के लिये कहा (१ २४, २९-३०)।" 'श्रीराम के पूछने पर विश्वामित्र ने बताया कि यह ताटका नामक यक्षिणी सुकेतु नामक एव यक्ष-►प्रमुख की पुत्री थी और सुकेतु की सपस्या से प्रसन्न होनर बह्याने ही साटका को एक सहस्र हाथियो का वल दे दिया था। जब ताटका रूप यौदन से सुशोभित होने लगीतव सुकेतुने इसका सुन्दके साथ विवाह कर दिया। कुछ काल के पश्चात् इसने मारीच नामक पुत्र उत्पन्न विया जो अगस्त्य के द्याप से रक्षिस हो गया। जब अगस्त्य ने द्याप देकर सुन्द को मार डाला तब इसने अपने पुत्र मारीच को साथ लेकर अगस्त्य पर आत्रमण किया। उसी समय अगस्त्य ने इसे तथा इसके पुत्र मारीच को शाप देकर क्रमश राक्षसी और पासस बना दिया। (१ २४, ५-१२)।" 'पुरुपादी महायसी विष्टता विष्टतानना । इद रप विहायामु दारुण रूपमस्तु ते ॥, (१ २४,१३)। इस शाप, से ताटका का अमर्प और भी बढ गया तथा वह कीय से मूर्व्छित ही गई (१ २४, १४) । 'यक्षी परमदारुणाम्', (१ २४, १४) । द्यापसमृष्टाम्', (१ २४, १६)। 'अधन्यां जहि नाजुरस्य धर्मो हास्या न विद्यते', (१ २४, १९)। श्रीराम के धनुष की टकार सुनकर यह कोध में उस दिशा की ओर दौडी जिघर से टकार की ध्वनि आ रही थी (१ २६, ७-८)। 'इमक मारीर की अँचाई बहुत लियक थी। इसकी मुखाइति विद्यत थी। श्रीराम न लक्ष्मण से बहा : 'इस यक्षिणी वा दारीर दारूण और भयवर है, जिसव दर्शन मात्र से ही भीय-पुरुषो का हृदय विदीण हो सकता है। मायावल से सम्पन्न

होने वे कारण यह अत्यन्त दुर्जय भी है।'(१ २६,९-११)।" 'अपन सम्बन्ध में राम और ल्टमण में धार्तालाप को सुनकर यह तीन गर्जन में साथ हाथ उठाकर दोनो राजनुमारों की ओर अवटी । इसने भयकर पूज उडाकर राम और छहमण को थोडे समय के लिय मोह में हाल दिया। तत्पक्षान् माया का आश्रम सेकर यह राम और स्टमण पर पत्यरों की धर्म करने ल्गी। राम ने अपनी बाण-वर्षों से इसरी शित्राकृष्टि का रोक्ते हुये इसक दोनो हाय बाट बाल, जब कि शहमण ने इनके नाक और कान काट दिये। उस समय इच्छानुसार रच धारण वरनेवाली यह अनव प्रकार के रूपो स राम को माहित करनी हुई बहुबब हा गई। इस प्रकार अदृब्य रूप से यह परवर्ध की बर्ध करने लगी । इसी समय विश्वामित ने श्रीराम से इसे मार

हालने के लिये कहा। राम ने इसे इध्दियों वाणी से सब बोर से अवस्त्र कर दिया। इस पर जब यह कोच से श्रीराम की बोर अपटी तब उन्होंने इसके छाती में एक बाण मार कर इसे पराजायी कर दिया। इसे मृत रेमकर इन्द्र हमा देवता श्रीराम की साधुनाद देने लगे (१ २६, १३-२७)।"

साध्यपार्वी, सुदूर दक्षिण की एक महानदी का नाम है जिसमे अनेक प्राह निवास करते थे (४ ४१, १७)। इसके द्वीप और जरू विचित्र चन्दन बनों से आच्छादिन ये और यह सुन्दर साधी से विमूपित सुनदी की भीति ' अपने प्रियतम, सागर, से मिनती थी (४. ४१, १६-१८)। ','

ताझा, दश को पुत्री और करवर की वली का नाम है जिसने दुत्र सम्बन्धी अपने पति से बरदान की मन से बहुक नहीं किया था (३.१५, १८-१६)। इसने की ज्वेश, मासी, खेरती, छुतरास्ट्री तथा मुकी नामक पांच करवाझी को उत्तरप्त किया (३ १५,१७)।

तार, एक वानर यूचपति का नाम है जो बृहस्पति के पुत्र थे (१. १७, ११)। सुरीव के साथ ये भी कि फिल्या आये (४.१३,४)। स्टमण की बात सुनकर ये बीझ ही एक पुन्दर विविका छावे जिसमें रसकर बालिन के दाव को प्रमहात भूमि तक ले जाया गया (४ २५, २०-२६)। किध्यन्या जाते समय लक्ष्मण ने मार्ग में इनके सुन्दर भवन को भी देखा (४ ३३, ११)। ये पाँच करोड बानरो को लेकर सुवीय के पास आये (४. ३९, ३१)। सीना की खोज के लिये ये दक्षिण दिशा की ओर गये (४.४५,६)। ये अद्भव और हनुमान के साथ दक्षिण दिशा की और आये (४.४०,१)। इन्होंने जल और वृक्ष-विहीन विख्य क्षेत्रों से सीला की निष्युण खोज की ( ४ ४८, २-२३ ) । विलय क्षेत्र में सीता की सीज के पश्चात् जल के लिये इन्होंने भी ऋक्ष-बिल मे प्रवेश किया (४ ४०, १-८)। ऋक्षविल से बाहर निकलने पर इन्होंने अञ्जद के इस अस्ताव का समर्थन करते हुये कि असफ्ल होतर कभी घर नहीं छोटेंथे, इन्होंने बय की गुफा में शरण लेने के लिये महा (४. ४३, २१-२६)। 'ताराधिपतियर्नीत', (४ १४, १)। "रावण के पुछने पर इन्होंने उसे बताया कि उसके साथ युद्ध करने में समर्थ वाहिन उस समय बाहर है किन्तु चारो समुद्रो से सन्ध्योपासन करके वे अब कौटते हो होगे। फिर भी, इन्होने रायण से वहा कि यदि उसे जल्दी हो तो वह दक्षिण समद्र-तट पर जाकर वालिन् से मिल सबता है (७ ३४, ४-१०)।" देवताओ ने राम की सहायता के लिये इनकी मृष्टि की थी ( ७ ३६, ४९ )।

तारा. वालिन की पली का नाम है (१. १, ६९) वालमीनि ने इसके जिलाप का पूर्वदर्शन कर लिया था (१. ३, २४)। दुन्हिम से पूर्व के सारा ] (१२४) [तारा
समय वालिन् ने अन्य स्त्रियो सहित इसे भी हर हटा दिया (४ ११,
३७)। जब बालिन् सुतीव के साथ इन्द्र युद्ध के लिये निकला
तो इसने उसे समझाते हुये कहा कि श्रीरांम और लदमथ नी मित्रना
प्राप्त कर लेने के कारण अब सुत्रीव से शुद्ध करने में नुशल नहीं है,
अत सुत्रीव को युवराज बनावर उसकी मित्रता प्राप्त कर सेनी चाहिये
(४ १४, ६-३०)। उस समय इसके हितकारी और लुप्त प्रसामधं को
बालिन् ने स्वीकार मही किया (४ १४, ३१)। इसका मुख प्रसाम क्र समीन पा (४ १६, १)। जब बालिन् ने यह धपथ की कि यह सुत्रीक का
वय नहीं करेगा, तब यह रोते रोते वालिन् का आलिञ्जन और स्वस्त्यन करके

अन्य स्त्रियों के साथ अन्त पुर मे चली गई (४ १६,१०–१२)। 'तारया वाक्यमुक्तोऽह सस्य सर्वज्ञया हितम्', (४ १७, ३९)। 'तारा तपस्विनीम्', (४ १८, ५७)। वालिन के यथ का समाचार सुनकर अत्यन्त उद्विग्न हो उठी और कन्दरा के बाहर निकली (४ १९, ६-४)। श्रीराम के भग से भागने वाले वानरों को रोकने का प्रयास किया (४ १९, ६-९)। 'जीवपुत्री, (४ १९, ११)। 'रुविरानना', (४ १९, १५)। 'बारुहासिनी', (४ १९, १७)। जब बानरों ने इसे निराशाजनक उत्तर दिया तो यह करण विलाप करती हुई अपने मृत्यु को प्राप्त हो रहे पति के समीप गई ( ४ १९, १७-२१ )। श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीय को पार करके यह रणमूमि मे आहत पडे अपने पति के समीप पहुँची और उनकी दशा देखकर पृथिवी पर गिर पडी (४ १९, २५-२७)। इसने अन्य सहपत्नियों के साथ अपने पति के लिये घोर विलाप और उन्ही के समीप बैठ कर आमरण अनशन करने का निश्चय किया (४२०)। हनुमान् के बहत सान्त्वना देने पर भी इसने पति के पास से हुटना अस्वीकार कर दिया (४ २१, १२-१६)। सुपेण की पुत्री वारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पादों के चिह्नों की समझने म सर्वंथा तिपूण थी (४ २२, १३)। वालिन की मृत्यु पर यह व्याकुल होकर उसके शव पर गिर पही (४ २२, ३१)। अपने पति, वालिन का मुख सूँबकर यह विलाप करने हुये अपने बैंघव्य, और एकमात्र पुत्र की नि सहागावस्था पर भोव प्रकट करने लगी (४ २३,१-१७)। जब नीर ने धातक बाण को बालिन के धारीर से निकाला तब इसने उनके धाय की अधुनी से नहलात हुये अञ्चद से अपने पिता से विदा तेने वे लिये वहा, और स्वयं करण विलाप करने लगी (४ २३, १७-३०)। श्रीराम ने इसे अपने पति वे सब स लिएट कर रणमीम म ही विलाप करते देखा, जहाँ वालिन के मन्त्रियण चारा ओर से इसे शव से प्रयन करने का प्रयास कर रह थे (४ २४,

तालबहा ( 129 ) सारेय रे

२४-२६)। 'जब ताराको उसके पित के झव के समीप से हटाया जाने लगा तब बार बार विलाप करती हुई उसने श्रीराम को देखा। उस समय घोर सकट म पढी हुई दोकपीडित आर्या तारा ने अस्यत विह्नल हो श्रीराम मे समीप जाकर उनसे अपना भी वध कर देने वा निवेदन किया। उसने राम से कहा कि उसके वध से राम को कोई नवीन पातक नहीं ल्योगा, स्योकि वह अपने पति की बात्सामा ही अग है (४ २४, २७-४०)। श्रीराम के सात्वना देने पर मुदर वेश और रूपवाली, वीरपत्नी तारा, जिसके मूँह मे विलाप की व्यति निकल रही थी, चुप हो गई (४, २४, ४४) । करण प्रत्यत करती हुई यह भी वाल्निके शवके साथ-साथ शमशान समितक गई (४ २४, ३५-३६)। जब शव को नदी तट पर रक्षा गया तो उसे अपने गोद म सकर यह पून उस समय तन विराप नरती रही, जबतक अथ वानरों ने इसे वहां से हटा नही दिया (४ २५ ३९-४६)। इसने वालिनृ वे लिय

जलाञ्जलि दी (४ २४, १०)। वालिन् की मृत्यु देशाद मुद्रीव ने इसे अपनी पत्नी बना लिया (४ २९,४)। अङ्गद ने इसे प्रणाम किया (४ ३१. ३७)। सुपीय वे कहने पर प्रियदत्तनी, सुम्नु अनिदिता, प्रस्तलाती, मदवि हुलाशी, प्रलम्बकान्ची पुणहेमसूत्रा, सुलक्षणा, मधितागयप्टि तारा, लक्ष्मण के पास गई (४ ३३, ३१-३५)। इसने अखपान कर रक्ला या, और नमी की दत्ता में लदमण से उनके जोप का कारण पूछा (४ ३३, ४०-४१)। 'सुदीव के विरुद्ध ल्वमण के आभवीं वा उत्तर देते हुय इस वार्यतत्त्वका ने बहाना बनावर वहां कि सभी दिशाओं से बानरों को एकत वरने के लिये चुचित उपास किये जा चुके हैं। तदन तर इसने लक्ष्मण से अंत पुर संघल बर ही राजा सुप्रीव से मिलन वे लिये कहा (४ ३३, ५०-६१)। इसने ल्दमण के कीय की शाल करने का प्रयास किया (४ ३४, १-२३)। मुग्रीव ने बताया कि पहल भी एक बार वालिन को मृत समझ कर उन्होंने ताराको अपनी पत्नी बना लिया था (४४६ ६)। शीतान अप वानर

हित्रमा के साथ इस भी अयोध्या ले चल्ने के लिये कहा (६ १२६, २६)। मुग्रीव की इच्छानुसार सर्वाङ्गयोजना लाग अन्य बानर स्त्रियो को एकत्र करवे अधीच्या जाने के लिये विमान पर वैठी (६ १२३, ३१-३७)। सारेस, एव बानर गूयपति वा नाम है जिसकी देवनाथा ने श्रीराम की सहायना के रिचे मृष्टि की थी (७३६ ४९)।

साम्पर्धे ने ऐसी बानर सतान उत्पन्न की जो श्रीकाम की सहायता कर सरें (१ १७, २१)।

सार जहार राजवण के राजा ने असित को पराजित किया पा ( 1 00, 70-75)1

तिमिध्वज र ( 178 ) / त्रिजट तिमिध्वज, राजा धम्बर के लिये प्रयुक्त हुआ है ( २. ९, १२ )। तुम्बुर, एक गन्धर्व-प्रमुख का नाम है जिसकी सेवाओ का भरद्वाज ने भरत-सेना के सत्कार के लिये आवाहन किया था (२.९१,१८)। इसने

भरत के सम्मुख गायन किया (२.९१,४%) । रम्मा के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारणे पुचेर के धाप से यह विरोध नोमक राक्षस वन गया था ( 3. 8, 24-29) त्यायिन्दु, एक राजींप का नाम है जो मेर पर्वत के निकट निवास करते

"ये ( ७. २, ७. १४ )। "इनकी पुत्री पुलस्त्य के शाप से अनिमन्न होने के ाकारण उनके प्राथम मे जाकर अपनी अन्य सक्षियों की ढूँढने लगी। वहाँ महर्षि पुलस्त्य का दर्शन करते ही इसके दारीर में कुछ परिवर्तन हुये जिससे घवरा कर अपने पिता के पास आई। पुत्री में गर्भवती होने के चिह्न देखकर सुणविन्दु ने उससे कारण पूछा । पुत्रों की बात सुनकर तृणविन्दु ने ह्यान लगाकर समस्त स्थिति जान ली । तदनन्तर ये अपनी पुत्री को महाव पुलस्त्य के पास ने गये और उनसे कन्या को पत्नी-रूप में ग्रहण करने के लिये कहा। पुलस्त्य के साथ विवाह हो जाने पर इनकी पुत्री ने अपनी नि.स्वार्थ सेवा और मिल द्वारा पति को अत्यधिक प्रसद्ध करके उनकी क्रूपा से विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया। ( > २,७–३३ )।

' तोरण, एक प्राम का नाम है । वेक्य से अयोध्या आते समय भरत इनके दक्षिण से होते हुये आये थे ( २. ७१, ११ )। मिकूट, लंबा के एक पर्वत का नाम है जिसपर बैठकर हनुमान ने लाहू। का दश्यावलीकन किया या (५.२,१)। इसके उच्चतम शिखर पर ही लड्डा स्थित थी (६. ३९, १८-२०)। सब ओर फैले मुद्रजन्य भीपण शब्द से इस पर्वत की कन्दरायें प्रतिब्वनित हो रही थी ( ६. ४४, २६ )।

चिजट, गार्म्यवंशी एक ब्राह्मण का नाम है जिनके धरीर का रंग उपवास आदि के बारण पीला पड़ गया था, और जी फल-मूल की खोज में तदा पाल, बदाल तथा हल लिये थमा बरते थे (२.३२,२९)। यह स्वयं तो यद थे,

विन्तु इनकी पतनी अभी तहणी थी और इनने छोटे-छोटे बच्चे भी ये (२, ६२,६०)। अपनी पन्नी के आग्रह पर इन्होंने, जो भृतु और अङ्गिरम के समान तेजस्वी थे, श्रीराम वे पास जाकर अपनी विष्णाता का वर्णन तिया (२ ३२, ३२-३४)। जब श्रीराम ने इनसे वहाति ये जहाँ तर अपने डण्डे को फेंन महेंगे वहाँ तक की मार्थे इनकी मिल जायेंगी, तब इन्होंने अपनी समस्य शक्ति लगावर बच्छे को पेंचा, जो शरपू के उन पार जाकर शहस्तो गायों मे भरे गोष्ठ में निसा ( २, ३२, ३६-३८ )। इन्होंने नमग्त

त्रिजदा ] (१२०) [त्रिसङ्क. गायो को प्राप्त किया (२. ३२, ३९)। गायो के उस महान् समूह को पाकर

गायों को प्राप्त किया (२. २२, ३९)। गायों के उस महान् सुमूह का पानर ये अपनी पत्नी तिहत अत्यन्त प्रसन्न हुमें और औराम को यदा, वरु, प्रीति तथा मुस बदानेवाले आधीर्वाद देने छगे (२. ३२, ४३)।

त्रिजटा, एक पासी का नाम है जिसके स्वप्न का वास्मीकि ने पूर्वस्वांन क्या था (१ ३, ३१)। यह देसकर कि राशिसियों सीता को करासमन रही है, इसने उन सबसे बताया कि इसने एक सप्कर स्वप्न देशा है
(४, २७, ४-६)। "पार्शियों के पूछने पर इसने अपने स्वप्न का वर्गन
करते हुँ यहाया कि स्वप्न के अनुसार श्रीराम समस्त राशको पर विजय
प्राप्त करने कप्त्यापायों सिंहत रावण का विनास कर देंगे। ऐसा बहुकर
पार्मियों व वहां कि से सीता के साथ कठोर व्यवहार न करें (४, २७,
८-६१)।" रावण ने इसे बुल्या (६, ४७, ६)। रावण के आदेश पर
समें सीता को पूप्यन विभाव पर वैठाया और उनके नाव ही गई (६, ४७,
१३-१७)। न तो इसने पहले कमी नियम-भाषण विषय आते हा समिय
स कमी करेगी (६ ४८, २०)। विभिन्न प्रकार के तवां डारा स्पने सीता को
सह आस्थासन दिया कि श्रीराम और उद्यक्षण वारे नहीं पये हैं (६ ४५,
२२-६४)। सीता के साथ यह भी असोश्वादिका में औरी (६ ४८,
२२-६५)।

त्रिपुर, उन तीन नगरी वा नाम है जिसकी जिल ने देवताओ द्वारा प्रयत्त प्रतुष-बाण से सिन्छ विया (१ ०४, १२)। इसका उत्लेख (३ ६४, ७२;

४. ५४, ६६; ६ ७१, ७५)। जिल्लामु एक राजा का नाम है जो सत्तरीर ही स्वर्ग जाने के लिये यज

बरता बाहते ये (१ ५७, १०-११)। इस प्रवार का यह कराने के लिये दारीने विविद्ध हो प्रार्थना की किन्तु उनके अस्वीकार कर देने पर उनरी कि तो पूनी की धरण में गये (१ ५७, १२-२२)। विविद्ध की ने भी स्मान अस्वीकार कर दिया। मात्र ही, स्में दुर्गान पुनी हेन में पर वाज कराना अस्वीकार कर दिया। मात्र ही, स्में दुर्गान पुनी के मात्र की उनके प्रतिकृति के स्मान की उपात देनकर विविद्ध आनं वाल ये बापकाल हो गये। दनके दिया (१ ५८, ६-९)। "दूर्गाने दिन्हें वाज मात्र की सम्मान को स्मान की सम्मान की सम्मा

 त्रिक्तिरा ] (१२८) [२. विशित्रा इन्होने विश्वामित्र से यह सिद्ध करने के लिये यज्ञ कराने का अनुरोध किया

कि पुरुपार्थ देवी गति पर विजय प्राप्त कर सक्ता है (१ ४८,१७-२५)।

विश्यामित्र ने इन सुधामिक नृपपुगव कायज्ञ कराना स्वीकार कर लिया (१ ५९, २-५)। विक्वामित्र ने अपने तप वे प्रभाव से इन्हें सरारीर स्वर्ग भेज दिया (१ ६०, १४-१५)। इन्द्र तथा अन्य देवताओं ने इन्हें स्वर्ग से निष्कापित कर दिया जिसके फलस्वरूप ये सर नीचे की ओर किये हुये स्वर्ग से गिरने लगे (१ ६०, १६-१८)। विश्वामित्र में उस समय इन्हें बीच में ही रोक दिया और कोच मे आकर इनके लिये एक नवीन नक्षत्रमण्डल की सृष्टिं कर दी (१ ६०, १८-२२)। तदनन्तर विश्वामित्र जब नवीन हुन्द देवताओं की गृष्टि करने के लिये उधत हुये तब देवता उनके पास आये। देवगण और विश्वामित्र इस वान परसहमत हो गये कि विश्वामित्र द्वारा रिवन नक्षत्रों के बीच में नीचे की ओर सर किये हुये त्रिशक्क भी एक नक्षत्र के समान प्रकाशमान रहे और उनकी स्थिति देवताओं के समान रहे (१ ६०, २३-३३)।" वे पूत्र के पुत्र थे, और इनके पूत्र धुन्धुमार थे (१ ७०, २३-२४)। जिशिश, जनस्थान के एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने वध किया था (११,४७)। बाल्मी किने इसकी मृत्यु का पूर्वदर्शन कर लिया था (१३,२०)। दूपण की सेनाके एक राक्षस-बीर वानाम है जो दूर्पण के पीछे-पीछे चल रहा था (३ २३,३४)। सर के १४,००० सैनिको मे से केवल यह और खर ही जीवित बच रहे (३ २६, ३६-३७)। 'खर हा रामाभिमुख प्रयान्त बाहिनीपति । राक्षसस्त्रियरा नाम समिपस्येद-मब्बीत् ॥', (३ २७,१)। इसने पहले स्वय राम से युद्ध करने के लिये खर से बेन्मित माँगी ( ३ २७, १-४ )। अनुमति प्राप्त करके यह तीक्षण बाणो वा प्रहार और तुमुल गर्जन करता हुआ श्रीराम की ओर रथ मे बैठ

के समान अत्यन्त अयकर प्रतीत होता था (३ २७, ९-१०)। इसने ब्रीराम में साथ थीर मुद्ध करते हुये उनके रुकाट पर प्रहार किया (३ २७, ११-१२)।
धोराम ने १४ बाण छोड़न इसके हुदय, इसके कब्बों और सारांव में थीय
दिवा (३ २७, १३-१६)। बीन आणो में प्रहार से इसके तीनों मस्तक बाट
दिवे गये जिससे यह घरामायी हो गया (३ २७, १७-१८)

२. ब्रिग्रिस, जन्दमा ने समान क्वेन कान्तिवाले एक यक्षस्वी सामस का
माम है जो हाय में सीटण विदाह धारण किये हुये कि पर वैठ कर रावक के
साय मुद्ध भूमि में आया था (६ १९, १९)। यह नुम्मवर्ण का मतीना था,
विसने अपने चाला की मृत्यू पर तीप प्रकट किया (६ ६-७)। सवस मो

कर बढा (३ २७, ७-८)। श्रीराम के साथ इसका युद्ध सिंह और गजराज

सामसना देते हुये यह स्वयं युद्ध-सूमि ये जाने के जिये प्रस्तुत हुआ (६ ६९, १-७)। सद प्रकार की सोपिएयों तथा वायों का स्पर्ध करते युद्ध की अमिलाया राजनेवारा जिसिसा, युद्ध की जिये पुरी से साहर निकला (६ ६९, १-२९)। यह रण पर आहद होकर सीन किरीटों से पुत्त साण हाण में लेकर युद्ध-पूर्धि में गया (६ ६९, २२-२४)। जस्मर एप पर आहद होकर सीन किरीटों से पुत्त स्थित तीन मुक्तंबाय जियारों से युद्ध हिमालय के समान सुत्तीनित्र हो रहा या (६ ६९, २४)। नरान्तक भी मृत्यु होते हो यह अपने रख पर बैंकरर अनुस की और सिरार्टा (६ ७०, १-४)। अञ्चल के साम युद्ध करते हुये हमने अपने करतर पर पर बैंकर के स्थाप युद्ध करते हुये हमने अपने करतर पर पर बैंकर के साम युद्ध करते हुये हमने अपने करतर पर पर हार्सिक्या (६ ७०, १-४९)। इसने नील से युद्ध किया (६ ७०, १-४९)। इसने नील से युद्ध किया (६ ७०, १-४९)। इसने नील से युद्ध किया (६ ७०, १-४९)। सने नील से युद्ध किया (६ ७०, १-४९)।

7.21, खाडित्यों के से एक नाम है, जो साहस्त्रूवंक राससी के विषद पुद के लिये गये थे (७ २७, १६)।

स्त, एक प्रनापति का नाम है जिनकी जना भीर तुत्रमा पुत्रियों भी (१ २१, १४)। इनके बात के विष्यक्ष का वन्तेस (१, ६६, ६)। एक प्रनापति, जो पुत्रक ने बाद हुये थे (१ १४, ९)। इनके बात पुत्रियों भी (१ १४, १०)।

दण्डा एक राजस ना नाम है जो सुमारिन और केतुमती का पुत्र था
 प्र, ३द~४०)।

2. द्राइ—"इकांकु के सबसे छोटे दुन ना नाम है वो मूढ और दिशा-हीन थे। 'पनी पारी पर बहाय रूपता होगा,'रेसा सोमकर रिना में इन्हान नाम बरह रखता और हुई विश्व तथा वीवह पर्यंत के बीच ना राज वे दिया। इन्होंने मधुमल नामक सुन्दर नगर बागा और उपना को सनम दुर्शीहूँत नियुक्त किया। इस प्रकार से सबसे राज्य का स्ववस्थत रूप से पारन करने लो। (७ ७५, १४-२०)।" इन्होंने यम और इन्हियों को बात से स्वसर बयी तक अन्दरक राज्य विश्व (७ ८०, २)। 'पुनुस्था,' (७ ८०, १)। "एक बार पूँच मात से से सपने पुराहित मुख्यसार के आयम पर सादे। यहाँ मुख्यां की बन्दा, सरसा को देश नर से बाय पीरित हो पर। वाद ना स्वा से उससा परिचम मुधने के प्रवाद इन्होंने उससे दिवाह का प्रताब विश्व (७ ८०, १-६)।" बन्दा के स्वा से स्वा स्वा स्व घर होट आये (७ ८०, १३-१७)। मुक्तवाय न इनके इस कुहत्य न समाचार सुन कर इन्हे बाप दिया (७ ८१, १-१५)। इस बाप के फल !स्तरूप इनका राज्य, सेवका, सेना, और सनारियो सहित सात दिन मे मस्म हो गया (७ ८१, १७-१८)।

दराइक्ट, एक बन का नाम है। अयोध्या के नागरिकों के विध्न के कारण श्रीरान इसी बन में चले जाये (११,४०)। इसी वन में राम ने निराध बावय समा अगस्त्य आदि ऋषियो का दर्शन विया था (१ १ ४१)। व्यवियों के निवेदन पर राम ने इस वन के राक्षमों का वध करना स्वीकार कर लिया (११,४५)। इसी वन म , नपणलाकी नाव और कान शाटने के परचात् राम ने खर और दूपण सहित १४००० राक्षती का वध निया (११,४६-४८)। इसी वन से रावण ने सीता का अपहरण किया था (११,५३)। बाल्मीकि ने राम के इस बन म जाने का पुबदशन बार लिया था (१३,१७)। यह दक्षिण मे स्थित था (२९,१२)। कैंकेयी ने यह बर मीगा कि श्रीराम को सपस्वी का वेश बना कर इसी बन में चले जाना चाहिये (२ ११, २७, १६, ३३)। राम ने चौदह वप के लिये इस वन मे वास बरना स्वीकार किया (२ १९, ११)। श्रीराम ने कौसल्या को अपने दण्डकारण्य मे बनदास भारते के लिय निष्कासित होने का समाचार दिया (२ २०, ३०)। श्रीराम के दण्डकारण्य म निर्वासित कर दिय जाने का कैकेपी ने उल्लब्स किया (२ ७२ ४२)। राम आदि न दण्डकारण्य म प्रवेश किया (६ १,१)। इसके मनीरम दृश्य वा वर्णन (३ ८, १२-१५)। विसी समय ऋषिया ना भक्षण गरता हजा मारीच यही विचारण गरता पा (३ ३८, २)। विश्वामित्र का आश्रम यही स्थित था (३ ३८, १२-१३)। यहीं शीराम के बाण के प्रहार से जारीच सी याजन दर समुद्र म आबार गिर पड़ा (३ ३ %, १९)। रावण और भारीच यहाँ श्रीराय में लाश्रम के निकट आय (३ ४२, ११-१२)। व्यमण ने सीता की सोज म इसका कीना कीना दुँदा कि तुकोई पल नहीं हुआ (३ ६१, २३)। सुपीय ने अहर को सीता भी खोज में लिय यहाँ भेजा (४ ४१, १२)। यह विच्य और दौयल पयती में बीच स्थित या और राजा दण्ड ने नाम पर इसका नाम दण्डकारण्य यहा (७ दर, १८-१९)। इस जनस्यात भी बहुते हैं (७ दर, १९)।

द्धिक्त, मूर्य ने एवं द्वारपाल ना नाम है जो रावण द्वारा प्ररूप में भाग गये समाचार नो मूच ने पात ने गया और उनका उत्तर लाया (७ २३म, द−१४)।

सुनु, दश मी एन पुत्री मानाम है जो कश्यप को विवाहित थी ( १ १५, १०-११)। अपने पनि मी हमासे यह अस्वयीव मी माता बनी ( १. १५, ११-१६)। प्रवन्ध भी इतना एक पुत्र वा (३ ७१,७)।

ंद्रस्तधकन, राम के एक हास्यकार का नाम है जो जनका मनोरजन किया करता था (७ ४३,२)।

दमयन्ती, भीम की पुत्री और नैयस की समयरायण पत्नी का नाम है (५ २४, १२)।

दरद, उत्तर के एक देश का नाम है जहाँ सीता की श्लोब के लिये मुपीव ने शतकरू को भेजा (४ ४३,१२)।

इरोसुन, एक बानर सूचपति कर नाम है। जो मुन्नीय के अनुरोप पर दस करव बानरों को वेदन के साच उनके पास आया (४ ३९. २४ ३६-३७)। दसिन दिया दी ओर चल्ते समय ये बानर सेना को जन्दी चलने के लिये उत्साहित करते चल रहे थे (६ ४, ३७)। श्रीराम ने इनना खादर-सत्नार किया (७ ३९, २२)।

दुर्दर, एन पनंत वा नाम है। भरद्वाज के आध्यम में इस पर्वेन ना स्पर्श सरके यहने वाकी हवा धीरे धीरे चलने लगी (२ ९१,२४)।

दशरथ

दशस्थ ]

द्शरथ, वयोध्या के राजा का नाम है। राम इनके ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका ये युवराज-पद पर अभिषेक करना चाहते थे (११, २०-२१)। सत्यवचन के कारण धर्म-वन्धन में वेंध कर इन्होंने अपने प्रिय-पुत्र राम की वनवास दे दिया था (११,२३)। अयोध्यानासियो के साथ पुछ हूर तक आकर इन्होंने राम को विदा किया (१ १, २८)। राम के छोक में इनकी मृत्यु हो गई (१ १, ३२-३३)। बाल्मीकि ने इनके कृत्यों का पूर्वदर्शन किया (१.३,३)। बाल्मीनि ने राम के यसवास पर इनके शोक तथा अन्तत मृत्युका पूर्वदर्शन कर लिया या (१३,१३)। इन्होने अधीष्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था (१ ४,९ २२)। "अमोध्यापुरी में रहकर राजा दशरण प्रजावर्ग का पालन करते थे। वे वेदो के विद्वान , सभी उपयोगी वस्तुओं के सबहकतों, दूरदर्शी और महान् तेजस्वी थे। नगर और जनपद की जनता उनसे बहुत खांचक प्रेम करती थी। वे इस्वाकुबुल ने सर्विरयी बीर, यज्ञ करने वाले धर्मेपरायण, जितेन्द्रिय, और महर्षियों के समान दिख गुण सम्पन्न राजिंप थे। जनकी तीनी लोको में स्वाति थी। वे बलवान् , शमुहीन, मित्रो से युक्त और इन्द्र-विजयी थे । धन आदि वस्तुओ के सचय की दृष्टि से वे इन्द्र और बुबेर के समान थे जिस प्रकार प्रजापित यनु सपूर्ण जगत् की रक्षा करते थे उसी प्रकार महाराज दशरय भी करते थे। धर्म, अर्थ, और काम का सम्पादन केरने वाले कमी का अनुष्ठान करते हुये ये सत्यप्रतिज्ञ नरेश अयोध्यापुरी का बैसे ही पालन करने थे जैसे इन्द्र अमरावती का (१.६, १-१, २७-२≈) ।" "निष्माप राजा दशरम गुनवरो द्वारा अपने और राजु-राज्य के बुतान्ती पर दृष्टि रहाते हुये धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। इनशी तीनो लोनो मे प्रसिद्धि थी और ये उदार तथा सस्यप्रतिज्ञ थे। इन्हें नभी अपने से बड़ा और अपने समान भी कोई शत्र नहीं मिला। जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गम रहवर तीनी लोवों का पालन करते थे उसी अकार राजा दशरथ अयोध्या मे रहवर सम्पूर्ण जगतु का पालन करते थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमपी निरणो में साथ उदित होनर प्रवाशित होते हैं उसी प्रकार दशरप तेजस्वी मतियों से थिरे रहश्य गोमा गाते थे (१. ७, २०-२४)।" सन्पूर्ण धर्मों ने जाना दशरण वस को खलाने वाले पुत्र में अभाव में विन्तित रहते थे, अन उन्होंने पुत्र-प्राप्ति के लिये बदतमेय यज्ञ का अनुष्टार करने का दिनार विया (१. c, १-२)। अपने मित्रयों से परामर्थ करके उन्होंने ऋत्यिओं और गुरुवर्गे को युसाने के लिये सुमन्य को भेजा (१. ८, २-४)। वेद विद्या के पारन्य मुनियों सया कूछ-पुरोहित बसिय्ड आदि का पूजा करने के परवापू

दशरय ने पुत्र-प्राप्ति के लिये अश्वमेद यश करने की अपनी इच्छा को उनसे व्यक्त दिया (१, ८, ७-९)। पुरोहिनो के अदवासनो ते प्रसन्न होकर दशरय ने अपने मुनियों को यज्ञ के लिये उचिन व्यवस्था करने की आज्ञा दी (१ ८. १३-१९)। प्रोहितो और मनियों नो विद्या बरके दछरय ने अन्त प्र मे जाकर बपनी महारानियों से यज के लिये दीक्षित होने के लिये कहा (१ फ, २३-२४)। समन्त्र ने दशरथ को बताया हि सनत् तुमार की प्रविष्यवाणी के अनुसार ऋष्यश्रुङ्क उनके लिये पुत्रों की मुख्य करने वाले यहत्रमंका सम्पादन वरेंगे (१९,१८)। दशरव ने बुसन्त्र से पूछा कि ऋष्यान्य सु की किस प्रकार रोमपाद के यहाँ बुलाया गया था (१ ९, १९)। 'इस्वाक्षा कुले जानो सदिव्यति सुधार्मिक । नाम्ना दश्तरवी राजा श्रीमान्सत्यप्रतिश्रव ॥'. (१११.२)। दशर्य ने बङ्कराव से मित्रता की (१.११,३)। राजा रोमपाद के पास जावर दयारय ने उनसे उनके जामाता ऋष्यश्रञ्ज को अपने लिये पुत्रेष्टियत वराने की आज्ञा मांगी (१ ११,४~१०)। सुमन्त्र के परामर्श के अनुसार विशय्त से अनुसति लेकर दशरथ सपरिवार आहराज के यहाँ गये (१ ११, १२-११)। इन्होंने ऋष्यस्य को रोमपाद के पास वैठे देखा (१ ११, १४-१६)। रीमपाद ने इनका हादिक स्वागत करके ऋष्यशृद्ध से परिचय कराया (१ ११, १६-१७)। सात-आठ दिनो तक रोमपाद के साथ रहते के परवात दशरय ने शान्ता और महत्याम् कुले नावस्थान नार्यवश नयोग्या चलने का प्रस्ताव किया (१ ११, १७-२०)। रोमपाद की अनुमति लेकर दशरक ने अपनी रानियों सहित वहाँ से प्रस्थान किया (१ ११, २२ -२३)। दशरब ने अयोध्यावासियों के पास इस भेजकर उन कोगों से ऋष्यपुद्ध का सार्वजनिक स्वागत करने के लिये कहा (१. ११, २४-२४)। दशरव वयोष्या पहुँचे (१ ११, २६-२८)। दशरव ने अन्त पूर मे ऋष्यशृङ्क को ले जाकर उनका पूजन किया (१ ११, २०)। कुछ समय के पश्चात वसन्त ऋत के आरम्भ होने पर दशरम ने यह करने का विचार करके ऋष्यऋजू से यह कराने का प्रस्ताव किया (१.१२,१-२)। दशर्य ने समन्त्र को सुबक्त, वामदेव, जावालि इत्यादि को लाने के लिये भेजा (११२, ५-६)। मृतियो ना स्वागत करने के पश्चात् दशरम ने जनशे पूत्र प्राप्ति के हेतु बावनाय यज्ञ करने का अपना विचार व्यक्त किया (१ १२. ७--१० )। प्रीहितो हारा चार पुत्र प्राप्त करने के लिये बाहबस्त होस्र द्वारय ने अपने मत्रियों को बज्ञायत जारम्य करते की व्यवस्था करने का लाईश दिया ( १, १२, १०-१८ । मित्रयो और पूरोहितो को निदा करने स्तरम ने

अन पुर में प्रवेश विधा (१ १२, २०-२१)। वर्तमान वसन्त ऋतु वे ध्यानेत होनेपर जब पुन वसन्त जाया तव राजा दशरण यज्ञ की दीक्षा ' कोने के जिये वितर के पास गये (१ १३, १-४)। 'नरस्याझ', (१ १३ ३४)। 'राज-सत्तम', (१ १३, ३६)। समस्त ध्यवस्था हो जाने पर विसन्द क्षयां स्ट्रान्य को के आदेश के द्वारण यज्ञ वे लिये राजनवन से निवर्त (१. १३, ३४-३९)। यज्ञ मण्डल में पहुँच कर पत्तियो सहित दशरण ने मज्ञ वे दीशा की (१ १३, ४१)। राजा दशरण ने अपने वाप को दूर करने से लिये विधार्षक 'व्या' वे पूँच को सूंचा (१ १४, ३७)। यज्ञ ज्ञ ज्ञान्त त्रवर अपने कुछ के विदेश करनवाले पुरुष विरोमणि दशरण में कृतियो वे विसन्द पूरिकी सा

( 158 )

दशस्य

दशस्य ]

कर दी (१ १४, ४४)। ऋषियों को इच्छा से दगरत न उन्हें मूमि की अपेशा पत्र और गायों पर कप से दिश्या हो (१ १४, ४६-४२)। उपियन, बाह्यणा को प्रमुद धन का छान दिया (१ १४, ४६-४४)। बाह्यणा ने राजा को बान्यमार दिया (१ १४, ५५-४८)। अन्य से दगरम ने मार्ट्यम्य, से अपनी कुण नरम्परा की युद्धि नरनेवाले यह का सम्यान करने के लिय कहा (१ १४, ५८)। महायम्ब्रेज के बाबवान वो मुनवर दगरप अध्यान हिंगत हुने (१ १४, ५८)। महायम्ब्रेज के बाबवान वो मुनवर दगरप अध्यान पर्यान पर्यान पर्यान स्थान करने के लिय कहा (१ १४, ५८)। महायम्ब्रेज के बाबवान वो मुनवर दगरप अध्यान पर्यान पर्यान पर्यान पर्यान पर्यान स्थान वार्यान करने वार्यान स्थान वार्यान वार्या

यमतस्य बदान्यस्य महीप् समनेवस ॥ १, (१ १६, १६) । विरस्तुन व भवन न । सार स्त्रक्शो मे प्रमट करने दशरक को जिना बनाने का जिस्सय दिया (१ १६ ६०, १६, ६.)। बनिवृत्त्रक ने प्रमट हुव प्रामारस्य पुरत्य नो स्दार्य मे स्वागन विद्या (१ १६ १७)। प्रामासस्य पुरत्य ने दसर्य ने देशम से परिपूर्ण मुख्यपान को जहन दिया (१ १६ २१-२६)। दसर्य ने प्रामास्य पुरुष हारा प्रदत्त कीर का अधीन बीमन्या और सीय आधी में से विवाह करने का निश्वक किया (१ १८, १८)। जब दशस्य पुत्रो का विवाह करने का विचार कर रहे थे तो उसी समय महर्षि विश्वामित्र पपारे जिनका इन्होंने विधिवन स्वापन किया (१ १८, ३९-४४)। परम्पर कुराल समाचार पृत्रने ने पत्रवान् दश्चरण और विश्वामित्र आदि ने सवायोग्य आसन परण रिया (१,१८ १५-४९)। राजा दशरण ने विश्वामित्र से उनके प्रधारने का प्रयोजन पूछा (१ १८, १०-१९)। विश्वामित्र के प्रस्ताव की मृतकर राजा दशस्य बोक विद्वल ही उठे (१ १९, २-२र )। दशस्य ने विनक्षनापूर्व ह विश्वासिन को अपने पुत्रों को देना अस्त्रोकार करते हुए स्वय प महर्षि की सेत्रा करने का प्रस्ताव किया (१ २०,१-१०)। रचारण ने बताया " कि इस समय उनकी लायू ६०,००० वर्ष की हो गई है (१ २०, ११)। इस प्रशाद अपनी बृद्धायस्या आदि का तक उपस्थित करके दशस्य ने अपने पुत्री को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति देना अस्वीहत कर दिया (१ २०, है?-१४'१न,-२८)। 'दश्यक्षा वृत्ते जान सारादर्ग इवारः। पुति-भान्तुन श्रीमण्ड वर्गे हातुमहीव ॥', (१ २१, ६)। 'विषु छोवेपु विग्यातो वर्षाला इति रावव', (१ २१, ७)। अन्त म दछाय ने विद्यामित्र की प्रसप्तता के लिये श्रीराम को उनके साथ भेजना स्वीकार कर लिया (१ २१, २२)। राजा दशरण ने स्वस्तिवाचनपूर्वक प्रसप्त थिल से राम और सहसण नो विश्वासित को सींव दिया (१ २२,१-३)। जनर के इन से धनप लोडने के श्रीराम की सपलता तथा सीना के साथ उनरे विवाह के प्रस्ताय का पमाचार सुनकर दशरम व पन्त प्रसन्न हुये और इस दिवाह प्रस्ताव ने सम्बन्ध से बसिष्ठ, बामदेव इत्यादि से परामर्श किया (१६५,१४-१७)। विमय्ता सादि की स्वीवृति प्राप्त रुपते इन्होंने दूसरे ही दिन मिधिला के लिये प्रस्थान का निरुचय किया (१ ६८,१८)। दूसरे दिन प्रान काल दस्तेनि समन्त्र को बुलाकर यात्रा की व्यवस्था से सम्बन्धित निवंश दिये (१ ६९, १-४)। अपनी सेना समा पुरोहितो सहित ये पांचवें दिन विदेह नगरी में पहेंचे (१ ६९, ६-७)। विदेह म जनर ने इनका हादिक स्तागन किया (१ ६९, ७)। दूसरे ही दिन विवाह सम्पन्न करने के जनन में प्रत्यान पर अपनी सम्मित ही (१ ६९, त-१४)। सपने पुत्रों के साथ इन्होंने हर्पपूर्वन वह राजि व्यक्तीत मों (१ ६९, १७)। 'धमितप्रम दुरेंगें ', (१ ७०, ११)। जनक ने हुनाने पर अपने पुत्रों तथा पुरोहिनो सहिन में उस स्थान पर गय जहाँ जनक इनकी प्रनीक्षा कर रहे थे (१ ७०, १४)। रहिने बहा वि विविध्ठ इनते क्या ना वर्णन करेंगे (१ ७०, १०)। समिष्ठ में दगरय के कम का इस प्रशार वर्णन क्या (१ ७०, १९-४१)

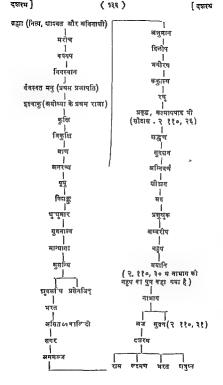

कदाध्वज की दोनो बन्याओं का अरल और शतुष्त से विवाह कराने की स्बीकृति देने के पश्चात् इन्होंने उनसे श्राद्धकर्म करनेकी अनुमति माँगी (१ ७२, १९)। इन्होंने विधिवत स्राद्ध करने के पश्चात दूसरे दिन अपने पत्रों के लिये ब्राह्मणो को गायो का दान दिया (१ ७२, २१-२१)। इन्होने अपने साले, केकय-राजकूमार यथाजिन , का स्वागत किया (१ ७३, २-६)। दसरे दिन प्राप्त बाल ये ऋषियों को आये करके जनक की यज्ञाताला में गय (१ ७३, ७ )। पुत्रो का विवाह कर्म देखने के पश्चात् पुत्रो के पीछे गये (१ ७३. ३७)। इसरे रिन पान काल जनक से बिदा लेकर पुत्रों और ऋषियों के साथ अयोध्या के लिय प्रस्थान किया (१ ७४,६-९)। मार्ग मे पक्षियों के चहचड़ाने तथा मगों के विशेष रूप से जाने के अध के सम्बन्ध में वसिष्ठ से पुछा (१ ७,९-१२)। परशुराध के आने से को प्रकृति में समकर उत्पात हुये उनके बीच भी स्विर-वित्त रहे (१ ७४,१४-१६)। इन्होने मधुर शम्दों में श्रीपरशुराम को राम से यद करने से विरत करने का प्रयास किया (१ ७५, ५-९)। परश्राम के वले जाने पर अपने पुत्र की छाती से लगा कर अपना मन सान्त किया और सैना को अयोध्या की ओर कुच करने का आदेश दिया (१.७७, ४-६)। पुरवासियो ने इनका स्थापत किया, जिसके पश्चात् ये राजकुमारो सहित अन्त पुर मे गये और वहाँ स्वजनों ने इनका स्वागत किया (१ ७७, ७-१०)। इन्होने भरत को अपने मामा के साथ केकय जाने की अनुमति दी (१ ७७, १६-१७)। भरत के बले जाने पर राम और लहमण इनकी सेवा-पूजा में सल्यन रहने लगे (१ ७७, २१)। ये मेकस गरे अपने दोनो पूनो, सरत और सन्दर्भ, को सदा स्मरण किया करते में ( २. १, ४ )। यदापि ये अपने चारी पुत्री पर समान रूप से रनेड रखते थे, गयापि राम के विशिष्ट गुणों के कारण उनके प्रति अधिक आकृष्ट रहते थे (२ १. ४-६)। राम को सर्वेगुण सम्पन्न देखकर इन्होंने उनका सहराज-पद पर अभिषेक करने वा निश्चय किया ( २ १, ३४-४१ )। अपने मन्त्रियो से परामर्श करके इन्होने अन्य देशों के राजाओं को भी बुलागा (२१,४३० YX )। जल्दी ने कारण ये जनक तथा केवसराज की आमन्त्रित नहीं कर सके (२१,४७)। राजा से सम्मानित होस्ट विनीतमाव से उन्हों के निवट बैठ हुये समस्त नरेशों तथा प्रवासियों से घिरे दशरब उस समय देवताओं हे बीच विराजमान इन्द्र के समान सुशोधित हो रहे थे (२ १, १०)। इन्होने राम को मुदराजपद पर नियुक्त करके स्वय राजकार्य से विश्राम सेने की अपनी इस्छा प्रकट बरते हुव उसके लिये उपस्थित कोगों से स्कीइति मांगी ( २ २.

**दिशरथ** 

१-१६)। समासदो ने इनके प्रस्ताव का सहर्प अनुमोदन करते हुये इनसे थीराम को युवराज पद पर नियुक्त करने वे लिये वहा (२ २, १७-२२)। इत्होने सभासदो से पूछा कि वे श्रीराम को बयो युवराज बनाना चाहते हैं (२२,२३-२४)। जब सभासदाने, श्रीराम वे गुणो वी धर्मा की तो इन्होने उनके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया (२३,१-२)। तदनक्तर इन्होंने वसिष्ठ और वामदेव से उसी चैत्र मास म राम के अभिषेक की तयारी वरने के लिये कहा (२ ६,६-४)। सभासदो ने इनकी इस आज्ञा को स्वागत किया (२ ३, ४)। इन्होने वसिष्ठ से वहा वि वे सेवकी को तैयारी वरनेका आदेत दें (२ ३,५-६७)। वसिष्ठ से यह सुनवर कि अभिषेक की समस्त तैयारी पूरी हो गई है, इहोंने सुमन्त्रसे राम को युलवाया ( २ ३, २१--२३ )। उस समय राजभवन मे उपस्थित पूर्व, उत्तर, पश्चिम, और दक्षिण के अपाल, ब्लेक्ज, आय, तथा बनो में रहनवाले अन्यान्य मनुष्य राजा दशरथ की प्रंवसाकर रह थे (२. १, २४-२७)। जब राम न इनके चरणी में प्रणाम किया तो इन्होने स्नेहपुर्वक श्रेष्ठ आसन पर वैठाया (२ ३, ३२ ३४)। राम को मुदराज बनाने की अपनी इच्छा की विधिवर्त् घोषणा की (२ ६,६६-४६)। 'निश्चयज्ञ', (२ ४,१)। अपने मन्त्रियों से परामश करके दूसरे ही दिन अभियेत करने का निश्चय किया (२ ४, १८-२)। पुन मुमन्त्र को राम को बुलाने के लिये भेजा (२ ४,६)। 'राम के आने पर उन्हें दूसरे ही दिन अभिधिक्त करने की अपनी इच्छा बताते हुये कहा कि इस सुभ काय में विलम्ब हानिकर होगा वयोकि इनको स्वास्थ्य दिनो दिन गिरता जा रहा है। तदीन तर इन्होने श्रीराम को ब्रत करते हुये मुखासन पर सीता के साय रात्रि व्यतीत करने का आदेश देकर कहा कि जब तक भरत नगर से बाहर, अपने मामा के पास है तब तक ही उनका अभिषेत हो जाना उचित है। इसके बाद इन्होंने राम की जाने की आज्ञा दी (२ ४, ११-२०)।" इन्होंने वसिष्ठ से कहा कि व राम और उनकी परनी सीता को राज्य की प्राप्ति के लिये उपवास बन का पालन करायें (२ ४, १~२)। बसिष्ठ के लीटने पर उनका विधिवत् स्वागत करके इन्होने जनसे पूछा वया आपने मेरा अभित्राप सिद्ध किया ?' (२ ५ २३)। वसिष्ठ की अनुमति से इन्हाने जनसमूदाय की विदा करके अन्त पूर मे प्रवेश किया (२ ४, २४-२६)। राम को युवराज बनाने के इनके निर्णय की अन्यजाों ने अध्यन्त सराहना की (२६,२०-२४)। पूर्वकाल मे देवासुर सम्राम के समय कैकेयी ने इनकी . प्राणरक्षा की थी जिसके फलस्वरूप इन्होने उस समय कैकेयी को दो वर देने का वचन दिया था (२ ९, ११-१८)। राम के अभिषेक का शुभ समाचार देने

के लिय इन्होंने कैनेथी के भवन में अवेश निया (२ १०, ९-११)। अन्त पुर मे प्रवेश करके जब रानी कँकेयी को उत्तम शस्या पर उपस्थित नही देखा तो बामदर से संयुक्त इन्होंने प्रतिहारी से कैकमी का पता पूछा (२ १०. १६-१९)। इन्होने 'केनेयों को कोधागार में भूमि पर पडे देखा (२ १०, २१ २३)। 'वामी', (२ १०, २७)। 'व्हिन्होंने अत्यन्त मधुर वननो म क्लियो से पूछा 'चया किसी ने तुम्हारा विरस्तार अथवा अपनान किया है ' यदि तुम्हारा यरीर अस्वस्य है तो मैं बड़े से बड़े चिक्रिसक की बुला सकता हूँ। इस प्रकार कैकेथी को प्रसन्न करने का प्रयास करने हुए इन्होंने अपन साम्राज्य के पूरस्य प्रदेशों तक की बहुमूल्य सामित्रयों का प्रस्तुत करने का वचन दिया। इनरे बहन वहन पर कँडेबी को कुछ सारदना मिली और उसन उठरर अपना मनोरथ कहने का विचार किया (२,१०,२६-४३)।" 'त मन्मयशरीबिद्ध कामवेगववानुगम् । उवाच पृथिवीपाल दारण वष ।।, (२ ११,१)। कॅक्यो के महने पर इन्होंने राम की शपय लेकर यह वधन दिया कि न उसके मनोरव को पूर्ण करेंगे (२ ११,४-१०)। 'सत्पसधी महानेजा धर्महा सत्यवावमुचि ।', (२ ११, १६)। जैवे मूर्य बहैलिये की बाणी मात्र से अपने ही विनाहा के लिये उसके जाल में क्रेंस जाता है उसी प्रकार चैनेयी के वशीभूत हुये राजा दशर्थ एस समय पूर्वेशल के वरदान बाउप का स्मरण करने मात्र से अपने ही विनादा के लिये प्रतिज्ञा बन्धर म बंध गय (२ ११ २२)। श्रीराम के बनवास तथा अरत के राज्याभियेक के लिय मैंकेमी के आबह को सुनकर, ये 'बहो । विवकार है' कहव'र मूक्टित । हो गये ( २ १२ १-६ )। "मुच्छा दूर होने पर बन्होने संकेयी को पहले तो पदकारा और तदनन्तर उसे वर बायस तेने वे लिये समझाते हुये कहा कि राम में विमुक्त होने पर इनकी मृत्यु हो जायगी, तथा अपन गुणा और चरित्र / ने कारण राम भी इस प्रकार के कट व्यवहार के योग्य नहीं हैं (२ १२, ६-१६ )!" इनके अत्यधिन निलाप तथा समस्याने के निषरीत भी जब नैतेगी वधन पर हद रही तो इनकी समस्त इदियाँ व्यावल हो उठी और ये कैंदेपी में मुख को एउटव देखते रहे और अन्तर 'हा राम' बहुकर रुप्दी सींस खीचने हवे मुन्छित हो वटे बुल की मीति भूमि पर गिर गडे (२ १२ ५१-५४)। इनकी चेतना लुप्त-सी हो बई और वे उन्याद बस्त से प्रनीत होन रुगे (२ १२, ५५)। विविध प्रकार स विलाप करते हुव इन्होंने करेयो की फटनारा, उससे अनुरोध शिया, विनिध धनार के बचन दिव, राम क गुणों की प्रशासा की, और आत से पुल्छित होकर उसक चरणों का स्पर्ध करने की पेष्टा में बीच म ही मुस्कित होकर गिर पड़ें (२ १२, ४६-११३)। वंदेशी के

आक्षेप पुक्त वचन सुनकर ये कुछ समय तक जत्यन्न व्याकुल अवस्या मे रहे, किन्तु तत्पत्रचात् त्रोध युक्तः वचनो से उसे फटनारते हुगे श्रीराम ना स्मरण करके विविध प्रकार से विलाप करने लगे (२ १३,४~१५)। गरम उच्छवास सेते हुय ये आकास की और देसकर रात्रि से शीझ समाप्त होने की प्रायंना करने लगे जिससे निर्देश और कृर कैकेशी से पृथक हो सर्वे (२ १३, १७--१९)। तदनन्तर इन्होने करबद्ध होकर कँकेगी से वर वापस लेने के लिये प्रार्थना की (२ १३, २०-२४)। किन्तु कंकेसी की अपने आग्रह पर इड देखकर ये पुन मृष्टित हो गये (२ १३, २४-२६)। प्रात-काल जब इन्हें जगाने के लिये मनोहर बाद्यों के साथ मगल-मान होने लगा तब इन्होंने तत्काल उन सबको बन्द करने की आज्ञा दी (२ १३, २७)। जब कैंकेयी ने मस्य पर इड रहने की प्रेरणा देकर अपने वरो की पूर्ति के लिये दुराग्रह किया तब इन्होने तस्त होकर उससे अपना समस्त सम्बन्ध विच्छेद करके कहा -- 'तू और तेरा पुत्र मुझे जलाञ्जलि न दे' (२ १४, १४-१६)। सीखे कोडे की मार स पीडित हुये उत्तम अवव की भौति कैनेयी द्वारा प्रेरित होने पर व्यक्ति हो कर इन्होंने अपने बर्मपरायण, परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र राम को देखने की इच्छा प्रगट की (२ १४, २२-२४)। "दूसरे विन प्रात काल विसिष्ठ के आग्रह पर जब सुमन्त्र इन्हें अभिषेक समारीह को देखने के लिये बुलाने आपे तब इन्होंने उनसे कहा 'तुम्हारे वचन मेरे मर्मस्यानो की और अधिक आपात पहुँचा रहे हैं। 'सोक के कारण में कुछ और नहीं मौल सके (२. १४, ४४-४७)। जब मुमन्त्र को कैकेवी की आजा मानमें में इन्होंने सकीच करते देखा तो स्वय ही उनसे राम की बुलाने के लिये कहा ( २ १४, ६२-६४)। इन्होंने राम को बीझ बुलाने के लिये सुमन्त्र को आज्ञादी (२ १५, २५, २६)। महल मे आकर श्रीराम ने पिना को कैनेमी के साथ मुन्दर आसन पर विराजमान देखा, किन्तु उस समय उनका मुझ सूख गया था और वे अत्यन्त विधादशस्त दिखाई पढ रहे थे (२ १८,१)। जय राम ने इनके चरणो म प्रणाम किया तो यह केवल 'राम' सब्द का उच्चारण करने के अतिरिक्त और बुछ नही कह सके (२ १०, २-३)। इनका भयरर रूप देल कर राम अत्यन्त भयभीत हो उठे (२ १८,४)। "राम ने देला कि दरारम की इन्द्रियों में प्रसन्नता नहीं थी, वे धोक और सनाप से दुर्बल हो रहे थे, उनका किस अस्यन्त व्यथित था, ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सरगो से उपलक्षित अक्षीभ्य समुद्र शुब्ध हो उठा हो, सूर्य को यह ने ग्रम लिया हो. अथवा किसी महर्षि ने झुठ बोल दिया हो ( २ १०, ५-६ )। ' 'महानुमाव', (२१८,४१)। शीराम ने इनसे पूछा 'परन्तु में यह जानना चाहना है

•

कि आज दुर्जंप और शत्रुओ ना दमन करनेवाले महाराज मुझसे पहले की भीति प्रमन्मतापूर्वक क्यों नहीं बोल रहे हैं ?' (२, १९, ३)। कैंक्यों की बात सुनकर शोक में इवे हुये राजा दशस्य सम्बी सास सीच कर बोले, 'धिवकार है!', और इतना कहकर मूछित होकर सुवर्णमूपित शस्या पर गिर पड़े (२. १९, १७)। राम ने इन्हें उठाकर वैठाया (२. १९, १८)। जब राम ने कैंकेयी को बताया कि वे पिता की बाझा का विना किसी संकोब के ही पालन करेंगे, तो ये शोक के बावेग में कुछ थोल न सके और फूट-फूट कर रोने लगे (२. १९, २७)। राम ने दनके चरणों में प्रणाम किया (२. १९, २८)। राम के निर्वासन का समाचार जानकर अन्त पुर की शोकवस्त रानियों ने विलाप करना आरम्भ किया, और उनके इस घोर आर्तनाद को सुनकर ये पुत्रशोक से सन्तप्त हो बिछोने पर ही पड़ गर्वे ( २. २०, ७ )। 'सरवप्रतिज्ञः'. ( २. २०, २४ ) । 'सायः सत्यामिसंघश्च नित्यं सत्यपराक्रम. । परलोक्रमया-द्धीतो निर्मयोऽस्तु पिता सम ॥', (२. २२, ९)। 'पर्महता श्रेष्ठः', (२. २४, )। राम को निर्वासित करने के कारण नगरवासियों ने उनकी असना की (२. ३६, १०-११)। "राम के आगमन की सूचना देने के लिये सुमन्त्र ने भौतर आकर देखा कि पृथिकीपति महाराज दशरण राहुपस्त मूर्य, राख से हुँकी आग, तथा जलकृत्य सरोवर के समान श्रीहीन हो गये हैं। उनकी समस्त इत्द्रियो सताप से कलुपित हो रही थी और उनका विस स्याकुल या (२. ६४, २-६ )। 'स सत्यवावयी धर्मात्मा गाम्भीर्यात्सायरोपमः । आकाश इव पर्का प्रस्ति । अवस्थान सम् ॥", (२. २४, ९) । इन्होने सुनन्त्र हे नहाः निष्यद्वी नरेग्द्र: प्रस्तुवाव सम् ॥", (२. २४, ९) । इन्होने सुनन्त्र हे नहाः ध्यहों जो मोई भी मेरी स्त्रियों हैं उन सब वो खुलाओं वयोकि मैं उन सब के साम ही श्रीराम को देलना चाहता हूँ ( २. ३४, १० )। जब समस्त रानियाँ झा गमी तब इन्होंने राम को बुलामा (२. ३४, १४)। दूर से ही हाय जोड़रर अपने पुत्र को बाते देख में सहसा अपने बासन से उठकर बड़े बेग से उनकी और दीड़ें किन्तु पहले से ही दुस से ब्याद्रल होने के कारण पुषियी पर शिर कर मूछित हो मधे (२. ३४, १६-१७) । राम, हरमण और बीता इत्यादि ने इन्हें उठा कर दाया पर दिया दिया (२. ३४, १८-२०) । "जब राम ने बिरा मींगी हो इन्होंने उनसे वहा: 'में केवयी वो दिखे हुये वर के वारण मोह में पड़ गया हैं। तुम मार्थ क्षेत्री बनाकर स्वयं ही अब अयोध्या के राजा वन मात्री।' (२.३४. भुभ बन्दा बनाकर राज हो जर जाना है। जिस के स्वत्या है है है है है है उनसे एक २४–२६ )। ग्योसम को बन जाने की अनुसति देने हुवे हम्होंने उनसे एक सात और ठहर जाने का आवह किया जिससे उन्हें एक दिन और निकट रस बर देल सके । अपनी निर्दोषिता का आक्वासन देते हुये शहीने राम से कहा :

दशस्थ (185) दशस्य ' 'मुझे तुम्हारा वन मे जाना अच्छा नही छग रहा है। कुलोचित सदाचार का विनाश करनेवाली कैंकेयी ने मुझे वरदान के लिये प्रेरित करके मेरे साथ छल किया है। इस प्रवार कहते हुय इन्होंने राम के चरित्र और स्वमाव की प्रशंसा की (२ ३४, २०-३८)।" इन्होंने राम को छाती से लगाया और उसके बाद मूच्छित होकर पृथिवी पर गिर पडे ( २ ३४, ६० ) (। 'यामहेन्द्रमिया-जय्य दृष्प्रकम्प्यमिवाचलम् । महोद्यिमिवासीम्य सन्तापयसि व मेपि ॥', ( २ ३४. 🗈 )। 'मावमस्या दशरथ भतीर वरद पतिम्', (२ ३४, ८)। 'मा त्व 'प्रीत्साहितर पापैबेंबराजसमप्रभम्', (२ ३५,३०)। 'श्रीमान्दरार्यो राजा <sup>1</sup>देवि राजीवलोयन ', (२ ३४, ३१)। 'रामे हि यौवराज्यस्ये राजा दशरमो वतम् । प्रवेदयति महेष्वारः पूर्ववृक्षमनुस्मरन् ॥', ( २. ३४, ३४ )। ग्हाहीने सुमन्त्र को आज्ञादी कि वे श्रीराम के साथ सेना, खजाना तथा मनोरञ्जन की समस्त सामग्रियाँ आदि भी भेजें (२ ३६,१-९)। कैंकेपी के इस प्रश्ताय 'पर आपत्ति करने पर इन्होने उसे फटकारा ( २ ३६, १३-१४)। कैनेयी वे यह कहने पर कि राम को भी असमञ्ज की भौति खाली हाथ ही वन जाना चाहिये, ये उसे धिमकारने लगे (२ ३६, १६-१७)। "इंग्होने कैंकेयी में 'महा पूरुबद मार्गवा आध्यय लेकर दुवेष्टाकर रही है। अब मैं भी यह राज्य, पन और सुख छोडकर श्रीराम के पीछे चला जाऊँगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जायेंगे। तु अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक स्लप्तंक निष्कण्टक राज्य का उपभोग करती रही ।' ( २ ३६, ३२-३३ ) !" वसिष्ठ के वसनी का अनुमोदन करते हुये इन्होंने सीता को बल्कल भारण करके राम के साथ जाने के कैकेयी के आग्रह पर कैकेयी की फटकारा ( २ ३८, २, ११)। "राम आदि को मुनिवेप मे देखकर ये शोक से अचेत हो गये। चेतना आने पर घोर विलाप करते हुये इन्होने कहा कि पूर्वजन्म वे किसी पाप के भारण ही इन पर यह विपत्ति आ पड़ी है। इस प्रकार कहते-कहते इनके नेत्रों में आंसू भर आये और एक ही बार 'हे राम' कहकर मूच्छिन हो गये '( २' ३९, १-4) ।' सदनन्तर जेसना जाने पर इन्होने सुमात्र से कहा कि वे एक सुस्राज्जत रच पर बैठाकर राम आदि को नगर की सीमा तक छोड़ने 'के लिये ले जायें (२ ३९, ९-११)। 'इन्होने बोपाध्यक्ष की बुलाकर सीता नो इतने बहुमूल्य वस्त्र और आमृषण देने के छिये कहा जो भौदह वर्यों तक के लिये पर्याप्त हो (२ ३९, १४-१%)। वन जाने के पूर्व राम, लक्ष्मण और सीवा ने हाथ जोडकर दीनमाव से इनके चरणों में प्रणाम वरके इनकी प्रदक्षिणा की (२ ४०, १-२)। राम को विदा देने के लिये पुरवासिया और हित्रयों के साथ मने पाँव ही महल से बाहर कुछ दूर तक वाये (र ४०, २८)।

राम के लिये पुरवासियों को दोत्राकुल देखकर ये मूब्टित हो गये (२४०, ३६)। "मन्त्रियो ने इनसे वहां :'राजन्। जिसके लिये यह इच्छा नी जाय कि यह पुन जी छ लीट आय, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिय।' उस समय इन सर्वेगुणसम्पन्न राजा के दारीर पसीन से भीग रहा या और ये विपाद नी मूर्ति से प्रतीत हो रहे थे। अपने मन्त्रियों की अपर्युक्त बात सुनकर य वही लडे हो गये और रानियो सहित जत्यन्त दीनभाव से भूत की ओर देलने ल्मे (२ ४०, ५०-५१)।" अन्त पुर की स्त्रियों के घोर आतंनाद को सुनकर ये अत्यन्त दुली हो गये (२ ४१(६)। "वन की और जाने हुये राम के प को घूल जब तब दिलाई देती रही, इन्होंने उघर से अपनी दृष्टि नहीं हराई। जर्ब राम क रथ की घूळ भी सर्वया दृष्टि से ओमल हो गई, य अस्पन बाल होतर पृथिवी पर गिर पडे (२ ४२, १-३)। 'उस समय सहारा देने के लिये कौसल्या तथा कंवेयी इनके समीप अगई। उस समय केवेयी को दबते ही नय, विनय, और धर्म से सम्पन्न ये व्यवित हो उठे। इन्होंने कैंग्रेयी से दूर रहते के लिये वहा क्यांकि इन्हाने उसके परिश्यास का निक्वय कर लिया या। तब कोसल्या ने इन्ह सहारा देकर उठाया। विविध प्रशार से राम का स्मरण तथा क्षीव में विलाप करते हुये ये कीवल्या के साथ महल म आये। यहाँ इन्होने सेवको सं अपने को वौसत्या के भवन से से चलने दें जिये वहा। सम्यापर भी ये अत्यन्त व्यक्ति होतर विलाग वर्ने रहे (२ ४२, ४ ३४)।" वन मे श्रीराम न इनका स्थरण किया (२ ४६, ४.६)। नगर वासी स्त्रिया ने वहा वि राम वे बनवासी हो जाने पर दशरय जीवन नही रहेंगे, और दशरम वी मृत्यु के पश्चात् अयोध्या वे राज्य वा भी लोग हो जावगा (२ ४८, २६)। शामवासियों ने इन पर आक्षेत्र विया (२ ४९, ३-७)। वन में लक्ष्मण ने इनका स्मरण किया (२ ५१,११-१२ १७-२५)। 'शोकोपहत् बेनाव्य कृदस्य जगनीयनिः। कामभारायसमस्य तस्मादेनद्वयीमि ते ॥', (२ ५२, २३)। राम ने सुमन्त्र से इनके पास एक सन्देश भेदा (२ ५२, २७-३० ३२)। श्रीराम ने ल्यमण से अयोध्या लीट जाने वे लिये बहते हुये इनके अत्यन्त बोक्सनप्त और दुली होने का उल्लख किया ( > परे, ६-१४)। गुमन्त्र से राम के अन्तिम सदश को मुनकर ये पुन सूच्छित हा गर्वे (२ ४७, २४-२६)। उस समय कीमत्या तथा मुनिया ने इ ह हा गया ( र २७, र०-र६)। अस समय नामत्या स्था पुलिता न ह हूं महारा देहर बठाया (२ १७, २२)। योना आने पर रहाने रागणा इतान्त मुनने ने लिये सुक्षन्त को सुन्या (३ १८,१)। तिम प्रकार जयक म तुरस्त प्रकृत कर लाया हुआ हायी अपने पुल्लीन सजराज का विजन करने हरूको मौन सीवता हुआ अस्पन्त सन्तरत होता है, उसी प्रकार बुद्ध राजा

, दशरय भी श्रीराम के लिये अत्यन्त सन्तप्त हो लम्बी साँस खीचते हुये उन्ही का घ्यान कर अस्वस्य हो गये (२ ६८,३)। सुमन्त्र से श्रीराम आदि का

द्शस्थ ]

वृत्तान्त सुनकर इन्होने अपने हार्दिक उद्यार प्रकट करते हुये विलाप किया बन चले जाने के दु ल से मर्माहत, इन्होंने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके उसे कौसल्या से बताने का निश्चय किया । उस दिन राम के बन मे चले जाने के बाद छठवी रात्रि व्यक्तीत हो रही बी। पुत्रशोक से व्याकुल हो इन्होते अपने पुराने पाप, की कथा का कीसल्या से वर्णन करना आरम्भ किया (२ ६३, १-५)।" अपने इस पाप का वर्णन करते हुये इन्होने की छल्या को बताया कि किस प्रकार एक अँधेरी रात मे सरयू नदी के जल से अपने घड़े को भरते हुदे एक नवयुवक मुनिका इन्होने भूल से वध कर दियाया (२ ६६, ६-५३)।" इन्होने बताया 'उस मरणासन्त मुनिकृमार ने मुझे अपने अन्ये भाता-विता के पास जाने के लिये कहा। मैं उसकी आज्ञानसार उस बुद्ध और अन्धे मृति दम्पति के पास जाकर अपने अपराध को स्वीकार किया। उस समय अपनी बृद्धावस्था के एक मात्र पुत्र के मारे जाने से उस मुद्ध मृति-दम्पति ने मुझे शाप दे दिया और स्थय अग्नि मे प्रवेश करके प्राण त्याग दिया ।" (२ ६४, २-६०)। "इस कवा का वर्णन करने के बाद ये धीराम के लिये घोर विलाप करने लगे। घीरे-घीरे इनके नेत्रों की ज्योति समाप्त होने लगी और हाब-पैर शियिल हो गये। उस समय कौसल्या और समित्रा के निकट विलाप करते हुये तथा अर्थ-रात्रि व्यनीत होते होते इनकी मत्यु हो गई (२ ६४, ६२-७० )।" कौसल्या इनकी मृत्यु पर विलाप करने लगी (२ ६६, १-१२)। भरतादि राजकुमारी की अनुपस्थित के कारण इनके शब को तेल में सुरक्षित रक्ता गया (२ ६६, १४-१४, २७)।

यह दुख प्राप्त हुआ या (२ ६१, २७)।" कौसस्या के कठोर वधन की सुनकर इन्होंने यह अनुभव किया कि ये दो शोक से दग्ध हो रहे-एक श्रीराम के वियोग से और दूसरे अपने पुराने दुष्कर्म से (२ ६२, १-६)। शोक से अत्यन्त ब्याकुल हो इन्होंने कौसल्या को हाथ जोडकर मनाने का प्रयास किया (२ ६२,६-९)। कौसल्या के सान्त्वना देने पर, शति का समय हो जाने के कारण इन्हें हुए और बोक की अवस्था मे निदा आ गई (२ ६२, १९-२०)। "ये दो घडी के बाद ही पुत जाग गये। पत्नी सहित राम के

वदान्यश्च प्रियवादी च राघव , (२.६१,२)। "विलाप करती हुई कौसल्या के वचन को सुनकर 'हा राम' कहते हुये ये मूच्छित हो गये। उस समय इन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया जिसके कारण इन्हे

और तदनन्तर शोक से मून्जित हो गये (२ १९, १७-३२) 'सानुक्रोशो-

अल्तपुर की अल्य स्त्रियों ने इनके लिये विलाप किया (२ ६६,१६—२३)। अयोध्या के नागरिकों ने भी इनके लिये विलाप किया (२ ६६, २४-२४)। भरत ो स्वयन में इनको देखा (२, ६९, ७-२१)। विसच्ड के दूनों से भरत ने इनका कुझल ममाचार पूछा (२ ७०,७)। इनकी कैकेयी के महल मे बहुधा उपस्थिति का उज्देख करते हुए अरत ने अपनी माना कैंवेगी से इनके सम्बन्ध में दृष्टा (२, ७२, १२-१३)। कीनेसी ने अस्त को इनकी मृत्यू का समाचार दिया (२.७२,१५)। भरत इनकी मृत्यु पर विलाप करने लगे (२. ७२, १६-२१, २६-३४)। अरत वे पूछने पर वैवेधी ने उन्हें इनवे . अन्तिम दया सुनाये (२ ७२, ३४,–३७)। भरत से वनियो ने उन परिस्थितियो का वर्णन दिया जिनम राम को बन जाना पड़ा और इनकी मृत्यु हुई (२. ७२ ४७-५४)। इनकी मृत्यु का वारण बनने वे लिये भरत ने कहेगी की धिवनशरा (२ ७३, १-७)। 'धर्मारमा', (२. ७३ १४)। 'भुदाधार्मिक', (२ ७४, ३) ! इमका अस्त्रष्टि-सस्वार सम्पन्न हुआ (२ ७६ २-२३)। 'गानी दशरथ स्वर्ग यो नो गुइनरों गुरु , (२ ७९, २)। 'कविवहशरपी राजा कुमली सत्यसगर । राजसूयाश्वमेधानामाहर्ना धर्मनिश्चय ॥', ( २ १००, ⊏)। 'धीमान्स्यमं गती राजा यायजूव सना मन', (२ १०२, ५)। भरत ने राम की इनवे स्वर्गवात का समासार दिया (२ १०२, ४-६)। राम ने इनकी मृत्यु पर विलाय किया (२ १०३, ८-१३)। श्रीराम ने भरत को बताया नि बतास्थ न इसी आस्वासन के साथ कैरेपी से विवाह निया या कि उगरे पुत्र को राज्य मिनेगा (२ १०७,३)। कैंदेयी का ऋण मुना देने ने कारण ही इन्ह स्वय प्राप्त हुआ (२ ११२, ६)। सारीच ने बताया नि महर्षि विदयामित्र उसना वध और अपना यज्ञ पूरा करने के लिये राजा दत्तरप से श्रीराम की मौग कर अपने साथ छाये (३ ३६, ४-११)। सीता न रावण से राम को बनवास देन म इनके बोगदान की चर्चा की (१ ४०. ५-१६)। 'राजा दशरदो नाम धमनेनुरिवाधल । सत्वसप परिज्ञानो यस्य पुत्र म राघन ॥, (३ १६,२)। 'राजा दत्तरथी नाम चृतिधा'पमेवत्नल । चात्रंग्यं रत्रपमेंग नित्यमवानियालयत् ॥ न हेटा विद्यते सस्य स तु हेटि न क्या । स तु सर्वेषु भूतेषु विनामह द्वापर ॥ अग्निट्रोमादिभिर्धनैरिष्ट्वाशास-दिनार्थ ॥', (४ ४, ६-७)। 'दश्वाकृषां कृति जानो रामो दशरपारमञ् पर्मे शिगादित्रवर्षेव तिनुनिर्देशकारक ॥ राजमूपाव्यमेधेवय बह्मिये।निभित्तित । दिशाश्य तपीरमृष्टा बाव धनसहस्रच ॥ तपमा मस्यवास्थन वसुषा हेन पारिता । स्पीट्रेनोम्नस्य गुत्रोज्य समोज्यस्य समागतः ॥", (४ ४, १-४)। विचानस्मार्वशीलस्य सपुवेष्यनिवनिन । स्नुषा द्यारपस्यैषा व्येष्टा राज्ये

१० या० मी०

यशस्त्रिनी ॥' ( ४, १६, १७ ) । 'राजा दशरथो नाम स्थक्जरवाजिमान । पुण्यशीलो महाकीतिरिस्वाकुणा महायशा ॥ राजधीना गुणश्रेष्ठस्त्रपसा चरित्रि सम । चत्रवतिवृत्ते जात पुरदरममो वने ॥ विहसारतिरधुदो पृणी सत्व-पराक्रम । मुस्यस्येदवानुवद्यस्य लक्ष्मीवाँन्लक्ष्मिवर्षने ॥ पायिव ध्यञ्जनैयुक्तः पुरुषी पार्षिवर्षभ । पृथिय्या चतुरन्नाया विध्न सुखद सुखी ॥', ( ४. ३१, २-४ ) । 'राजा दशरयो नाम रयकुञ्जरवाजिमान्। पितेव बन्युलींबस्य मुरेहद-रसमञ्जि ॥, ( ५, ५१, ४ )। सीता की अग्नि-परीक्षा समाप्त होने पर मे एक दिव्य विमान में बैठ कर राम और लडमण के सम्मुख प्रकट हुये और शिव ने शाम तथा रूटमण को इन्हें नमस्थार करने के लिये कहा (६ ११९, ७-५ )। लक्ष्मण सहित थीराम ने देखा कि ये निर्मल वस्त्र धारण किये हमें अपनी दिव्य शोमा में देदीप्यमान थे (६ ११९, १०)। विमान पर बैठे हुमे महाराज दशरण अपने प्राणो से भी प्रिय पुत्र, श्रीराम, श्री देलकर अरयन्त प्रसम्न हुये (६ ११९, ११)। राम की अरयधिक प्रशसा करते हुये इन्दोने उनसे अयोध्या लीट बार राज्यसिहासन पर बैठने में लिये कहा (६ १९९, १०-२३)। राम के कहने पर इन्होंने की नेथी को शमा किया (६ ११९, २४-२५)। लक्ष्मण का आलिजुन करके इन्होने उनसे शीराम के प्रति निष्ठवान बने रहने के लिये नहां (६ ११९, २६-३१)। इन्होन सीता की भी राम के प्रति निष्ठावान बनी रहने का उपदेश दिया (६ ११९, ३२-३६ / । सदनन्तर सीसा-सहित अपने दोनो पुत्रो से विदा लेकर ये स्वर्ग चले गमे (६ ११९, ३७--३०)। जब दुर्वासाने इनसे राम के कष्टो और दुर्माग्य की चर्चाकी तो इन्होने सुमन्त्र को ये बातें राम से न कहने के लिये कहा ( ७. ५०, १०-१५ )। 'एक दिन में दिसरु के आश्रम पर गये जहाँ दुर्वासा भी विद्यमान थे। इन्होने ऋषियों के चरणों में प्रणाम, और ऋषियों ने भी इनका स्वागत, किया (७ ४१, ३-५)। इन्होंने अपने वश का भविष्य बताने के लिये महिप दुर्वासा से निवेदन किया ( ७ ५१, ७-९ ) । दुर्वासा की भविष्यवाणी सुनने के परचात ये वयोध्या छीट बाये ( ७ ५१, २६ )।

दशार्थ, विकाश के कुछ नगरी था नाम है जहाँ सीता की शोज ने लिये सुपीय ने अञ्जद को भेजा था (४ ४१,१०)।

दािचाणात्य--राजा दशरण ने दक्षिण के समस्त राजाओं को अपने अधन-मेध यह में आमन्त्रित किया था (१ १३, २८)। कैंकेची के कोध को शान्त करने के लिए दशरण ने दिलाणाप के विविध पदार्थों को अस्तृत करने का आध्यासन दिया (२ १०, ३८)।

दानध (बहु०)-गगवतरण के समय ये भी गग की घारा के साध-

साय वह रहेथे (१ ४३ ३२)। सागर मन्यन से प्रकट अप्सराओ को इत्तोते स्वीकार मही किया (१ ४४, ३४-३५)। यसिष्ठ का आध्यम इतसे सेवित या (१ ५१, २४)। रावण को यह बरदान या कि दानवो के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होगी (३ ३२, १८)। दिवदानवसङ्घरिक चरित रबमृताशिभि (३ ३४, १७)। शिशिर पनत इनसे सेनित या (४ ४०, २०)। जब हनुमान् सागर पार कर रहे ये तो इन लोगो ने भी उन पर पुष्पवर्धा की (१ १, ८४)। हनुमान ने दानको आदि से भरे हये सागर को पार कर किया ( ४ १, २१४ )। एक वर्ष तक युद्ध करने के प्रधान रावण में इन्हें पराजित कर दिया (६ ७, १०-११)। बुम्भक्थ ने इन्हें पराजित हिया (६ ६१, १०)। जब कुम्बरण ने प्रहार से इद ब्यापूर हो गये तब देवताओं सहित ये लीग भी बहुत की खरण में गये (६ ६१,१५--१९)। धीराम और मकराश था युद्ध देखने के लिये वे लोग भी उपस्थित हुये (६ ७९,२५)। इन्द्रजित् ने बस पर इन लोगों ने भी हर्षित होतर सानि मी सीस ली (६ ९०, यय-य९)। जब रावण न शीराम की पीडिन विद्या सो में अस्य'त उद्विग्न हो उठे (६ १०२, ३१)। शीराम बीर रायण का युद्ध देखने में स्थिये वे छोग भी उपस्थित हुये (६ १०२ ४५)। जय राम ने रावण से युद्ध करना आवस्थ किया सी ये व्यक्ति हो उठे (६ १०७ ४६)। सारी रात ये भीराम और रावण का युद्ध देखते रहे (६ १०७, ६४)। रावण-वध का दृष्य देखकर वे लोग भी उसी की ग्राम चर्चा करते हुये अपने अपने विमानो से बपास्थान लौट आय (६ ११२, १)। अग्निपरीक्षा देने ने लिये सीता द्वारा अग्नि मे प्रवेश के इक्य की इन लोगों ने भी देला (६ ११६, ६६)। अपनी जवनी स्त्रियों ने साथ ये लीग भी विष्यविदि ने शिलरा पर त्रीवा में निये आते थे (७ ६१, १६)। शीधवायस्या से ही जब हुनुसान् बान सूर्यं की पकड़ने की इच्छा से आवाल संखड़ने हुए जा रहे थे सो इन लीगा को हनुसान् की शक्ति वर विस्मय हुआ (७ ३४, २४)। सीता के रमानल म प्रवेग गरने पर ये छीग भी आस्वर्यवनित हो उदे (७ ९७, २५-२६)। थीराम के दिल्लु रूप म पून स्थित हो जाने पर ये भी अस्यन्त हिंपा हु। ( 0 220, 28 ) 1

दिति, देखों की माना का नाम है (१ ४%, १%)। सागर मायन का समय सागर से प्रमट हुई कांकी को दनने पूर्वों ने स्पीकार नहीं दिया (१ ४६ २०)। इनने दुवों (देखों) न महिन का पुता (दया) सा अहुन देशी मिले पुता किया है अहुन है। इस पुता है पर दुवों की सम्बद्ध किया है। इस पुता है पर दुवों की दिवा हुआ है। अपने पुता के इस दिनाग स दुरी होरार

दिछीप ] ' (१४८)

इन्होंने अपने पति, कराय, के पास जाकर एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करने भी इच्छा प्रगट की जो इन्द्र का वस कर सके (१. ४६, १-३)। कराय ने दूस सर्ते पर इन्हें ऐसा पुत्र प्रवान करने के लिये कहा कि ये एक सहस्र सर्प तक बौद्याचार का पालन करते हुये पित्रजायुक्त रहें (१ ४६, ४-६)। इन्होंने / जुसान्त्रव मे जाकर घोर तपस्या की (१. ४६, ६)। इस तपस्या में अविधि में इन्द्र इन्हों सेवा-इहल करते हुये इन्हें फल-मल तथा अन्याय अभिन्निपत करते

[ दिसीप

शीवाषार का पालन करते हुये पित्रतायुक्त रहें (१ ४६, ४–६)। इत्होन कुदाच्छव से जाकर घोर तपरया की (१. ४६, ६)। इस तपरया से सविषि में इन्द्र इनको सेवा-टहल करते हुये इन्हें फल्-मूल तथा अन्याग्य अभिलेपित करतुर्ये लाकर देते थे (१. ४६, ९–११)। जब तपरया से बेवल हुल दत वर्ष येप रह गये तब इन्होने इन्द्र से कहा 'मैंने तुन्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की बो वह जब तुन्हें विजित करने के लिये उत्हुक होगा सो उस

रह मये तक इन्होंने इन्द्र से कहा 'भिने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की साधना की वी वह जब सुन्हें विजित करने के लिये उत्सुत्र होगा तो उस समय में उसे जान्त कर दूँथी, जिससे तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिमुदन-विजय का सुल निक्चिन्त होगर गोग सकी।'(१ ४६ १९-१५)। "एक दिन भव्याह्र के समय जब अपने आसन पर बैठी वैठी निद्रा मा अनुभव करते हुए इनका कर मुकलर पैरो पर टिक गया तो इन्हें अपनिम जानकर इन्द्र ने इनके जदर में प्रविष्ट हो गर्मास्य बालक के अपने यु से स्वर

स्यानो का पाछन करनेवाले हो जायँ (१४७.१-७)। इन्ह्र ने इनकी प्रार्थना स्वीकार की (१,४७,८-९)। वेदश की पुत्री और कस्यप की पत्नी भी (६.१४,१४,७११, १६)। ... दिलीय, ज्युसान वे महान् पुत्र वा नाम है (१ ४२,२,७०,३८)।

संन्यास लेने में पूर्व इनके पिता ने इस्हु राजा बना दियां (१. ४२, ६)। अपने तितामहों में अध मा चुलान्त पुनस्त ये आयम निनता रहते में और अपनी बुद्धि से अरयपिय सीच-विचार मरने पर भी मिन्नी निक्य पर नहीं पहुँच पातें थे (१. ४२, ४)। तवाणि से सर्वेद हो। विचार में निमन रहते में कि तिक्य मरा मंत्रा को पृथिवी पर लावर अपने पितामहो ना उद्धार वर्षे (१. ४२, ६)। इनवे भगीरण नाम ना एन पुत्र हुआ जो अरयन्त प्रमारमा था (१. ४२, ७)। इनवे भगीरण नाम ना एन पुत्र हुआ जो अरयन्त प्रमारमा था (१. ४२, ७)। इनवे भगीरण नाम ना लु पत्र हुआ जो अरयन्त प्रमारमा सा (१. ४२, ८)। इनवे भगीरण ने उद्धार के विषय में निमा तिक्यय पर पर्वा (११ ४२, ८)। अपने पिराने ने उद्धार के विषय में निमा निक्यय पर पहुँचे दिना हो ये रोग से पीटित हो मूरणु के प्राप्त हुये (१. ४२, ८)

९)। अपने बमों वे प्रभाव से इन्हें इन्द्रलीन प्राप्त हुआ (१, ४२, १०)।

अप मुनि दस्पति ने जिनने एक्साव पुत्र का दगरण ने मूळ से वध कर दिया या उस मृत पुत्र के जिय निकीष खादि को प्राप्त स्टोक की कामना की (२६४, ४२)।

दिशास्तर — चार दिगाओं वा उतनेल निया गया है जो इस भूनठ वो गारण विधे हुये हैं विरुपास पूर्व दिगा वे महापय दिश्य ने सीमनस परिवाम के बीद वह उत्तर दिगा ने रहाक बहै गये हैं (१ ४० २० २० २० १३)। जब य बनान लादि ने नारण अपन मस्तर नो हिलाते हैं तो अकर होने ज्यात है (१ ४० १३)। अबुसान ने सपन चापानी हार पृष्ठि स बनाये हुये मान से भीतर अवेग नरते पर एव दिग्यत को देखा जिसकी देखा वानय राग्न विगान पगी और नाम सभी पुत्र। वर रहे थे। उत्तरी परिवास परक पुगन मसल पुप्तन के परवार असुसान सभने चापानी सामाचार प्रवास वह पुरान मसल पुप्तन के परवार असुसान सभने चापानी सामाचार प्रवास वह चुरान समल पुप्तन के परवार असुसान सभने चापानी सामाचार प्रवास वह चुरान समल पुप्तन के परवार असुसान सभने चापानी सामाचार प्रवास वह चुरान सामाचार प्रवास वह चुरान सामाचार हुए। (१ ४९,७ ६)। इस सामी गियाओं। न एन एक परक अनुमान की उपन्यता की गुम्लनाना प्रयान की (१ ४९ ९ –११)। वे प्लेश की ताल ये (३ १४ २६)।

'(१ ४१ ९∽११)। ये "देनाको सतान चे (३ १४ २६) इतिर्घास, दगरम वं एक ऋतिक का नाम है (१ ७ ५)।

र तु-दुस्ति, एक भारूर वा नाम है जिस्तर स्वान्त्र ने यह किया था।
मुद्राध न धीरान को राग्ने महान पक्तावार मृद्र धरीर का दिनाया जिसे
राम न धरन पर र घरन प कस धीन हुए पर दिवा (है है ६४-६४)।
सद्द मायादिन का दिना था (४९ ४)। वस्ता रहन्य अस ने समस्
और उन्तर्ध स स्वन्त्र पात्र को समस् अलीत होना था। राग्ने गारीर प एक सन्तर होस्या का या था। अपन बात्र ने देन म दतन नमुद्र ने स्थिति तथा दिमान्य वा। अपन साथ मुद्र के न्यित नमुद्र ने स्थिति तथा दिमान्य वा। अपन स्वत्र निये ल्ल्लारा। दिमान्य के प्रधाना पर सन्तर सह एक अन ने रण म पान्त्र ने पात्र वात्र देने यह लिले लग्नारते लगा। आहिन्त गन्या वस सम्ब पात्र वा वस्त्र देने यह है लिले लग्नारते लगा। आहिन्त गन्या वस सम्ब दिस्त नाव को दानो गया है जगार एक गोना दूर का निया। वस्त्र के पने गये इस समुद्र के पुन ग किरोदि समुत्र मा गा है पुन थार के साथ प्रस्त मान्त्र स्वत्र प्रद्र का वित्र परि (४ ११ ७-४०)। नावान ने सान्त्र के नाव दसर यह वा

२ दुन्दुमि, सम्बोद हमा च पुत्र एक अगुर का ताम है आ मानायो तया सदार्गी का साला बा (७१२ १३)।

ठुजैंद, गर व नान्यारिया नाम है जो श्रीशम से घुट वरन र न्य गया था (३ २३ ३२)। नर वी अमा में अम्य रेग्स्य रेग्स्स श्रीशम पर आववन दिया (३ २६ २६~२८)। ३. दुधर ] (990) [ दुर्वासा १. दुर्धर, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है। हनुमान् ने इसको रावण के

सिहासन के पार्श्वभाग मे स्थित देखा ( ५. ४९, ११ )। २. दुर्धर, वसु के पुत्र, एक वानर-प्रमुख वा नाम है जिनको शादूंछ ने

रावण को दिखाया था (६. ३०, ३३)। दुर्धर्प, रावण के एक महावली सेनापित का नाम है जिसने रावण की थाज्ञानुसार हनुमान् पर आत्रमण किया ( र्थ ४६, २-१७ )। रावण के दरबार

में कवचो से मुसज्जित होकर यह राग आदि का वघ करने के लिये खडा या (६९,२)। यह रावण की आज्ञासे रथास्ट हुआ (६९४,३९)।

१. दुर्मुदा, एक वानर-प्रमुख का नाम है जो सुप्रीव की आज्ञा से दो करोड वानर सैनियो के साथ उपस्थित हुये थे (४ ३९, ३४)। इन्होते

समुप्रत नामक राक्षस को कुचल डाला (६ ५६, ५२१)। २. दुर्मुख, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसने हनुमान् के अपराध

का बदला लेने के लिये समस्त बानरों के वथ की प्रतिज्ञा की थी (६ ८, ६-५)। यह राम आदि का वध करने के लिये हाथ में शस्त्र लेकर रावण के सभा-भवन मे उपस्थित था (६. ९, ३)। यह मात्यवान् और सुन्दरी का पुत्र था (७ ४, ३४-३६)। देवों के विरुद्ध गुद्ध करने के लिये अन्य पराक्रमी

राक्षसो सहित दुमँख, सुमाली के साथ युद्धभूमि मे स्थित था ( ७ २७, ३० )। , दर्भाषी, सीता ना सरक्षण करनेवाली एक राक्षसी का नाम है जो सीता

. को रावण की भार्या बन जाने के लिये समझा रही थी (५ २३,१६⊶२२)। दुर्शासा, एक ऋषि का नाम है जिन्होंने दश्चरथ की प्रार्थना पर राम के दुसमय जीवन की भविष्यवाणी की थी (७ ५०,१०-१४)। अति के पुत्र, महामूनि दुर्गासा ने, बिसच्ठ के पवित्र आश्रम पर वर्षाऋतू ने चार महीने व्ययीत किये (७ ५१, २)। राजा दशरम ने इनका विनयपूर्वक अभिवादन किया, अत इन्होने भी आसन देकर पाछ एव फल-मूल समपित करके राजा कासत्कार किया (७ ५१,५) । राजादशरथ ने अपने बनातया राम की आपु आदि के विषय में दुर्वासा से प्रश्न किया (७ ५१, ७-९), जिसके फलस्वरूप दुर्वासा ने पूर्वजन्म की कथा का वर्णन करते हुये शाम के जीवन के समस्त द्विया-कलापो तथा आय आदि की मविष्यवाणी की (७ ११. १०-२४) ।" बुध ने इल के कत्याण के लिये इनसे परामशं निया ( । ९०, १)।

राम की समा मे सीता के शपय-प्रह्ण के समय यह भी उपस्थित थे (७ ९६,२)। जब श्रीराम काल के साथ एकान्त में वार्तालाप कर रहे थे तथ इन्होंने भी राम से मिलने की इच्छा प्रगट की ( ७. १७४, १-२ )। "लक्ष्मण के प्रश्न से ऋद होकर इन्होंने श्रीराम को अपने आगमन की सचना देने के लिये कहा और यह भी बताया कि यदि वे (छहमण) इनके आगमन की सूचना नहीं देंगे तो ये राज्य, नगर, छहमण, सरत जौर श्रीराम को साप दे देंगे (छ १०४, ३-७)।" श्रीनाम में, अपने तेज से प्रज्ञालित से होने हुये महात्मा दुर्वासा की प्रणामकरके उनके आगमन का करण पूछा। दुर्वासा होने हुने महात्मा दुर्वासा की प्रणाम प्रमृत्यन । मेंने एक हजार, वर्षों तक उपनास किया है। में वताया 'निष्पाम रपुनत्यन । मेंने एक हजार, वर्षों तक उपनास किया है। बाज से ये उस जत की समाप्ति का दिन है, इस्तियं इस समय आप के मही को भी भोजन तैयार हो, उसे मैं यहण गरना चाहता हूँ।' (७ १०४, १०-१९)।' से अन्त प्रहुण करके थीरास को सामुवाद देते हुए अपने आग्रम पर चले गये (७ १०४, १४)।

दुष्यन्त, एक एक्तिसाकी राजा वा नाम है जिसन अपने राजतकाल मे रावण के समस अपनी पराजय स्थीकार कर लिया या (७ १९ ४)।

कृपण्, जनस्थान के एक राखस का नाम है जिसका श्रीराम ने वय कर दिया या (११,४७)। यह झूपैणलाका का भ्रातः था जिसका पराक्रम विरयात था (३ १७, २२)। यह लर की सेनाका सेनापित या (३ २२,७)। लर ने इसको युद्ध के लिये सेना सजद करने तथा रथ को अहत शस्त्री से मुसज्जित करने की आज्ञादी (३,२२,८–११)। इन्होने खर के रथ के सुसण्जित हो जानेकी सूचनादी (३ २२,१२)। इसने सेनाको युद्ध के लिये आगे बढने की जाता दी (६ २२,१६)। श्रीराम के बाणी से आहन होकर राक्षस गण छर की शरण से दीक गय परस्तु दीच से दूपण ने धनुप लेकर उन सबनो आश्वासन दिया जिससे वे सबके सब कीट आये और श्रीराम पर टूट पडे (३ २४ २९-३१)। महाबाहु दूपण ने अपनी सेना को पराजित होने देलकर पांच हजार बीर राक्षसो को आगे बढने की आजा दी (३. २६१)। बाबुद्वण सेनापति दूषण ने बच्च के समान वाणा से श्रीराम को रोका (३ २६ ६-७)। श्रीराम ने इसके धनुष को काट कर इसके अस्वो समासारिय नामी वधाकर दिमा (३ २६ ७-९)। रयविहीन ही जाने पर यह हाथ मे एक लोहे की यदा (परिष) लेकर श्रीगम की और झपना (३ २६ ९-१२)। थीराम ने इसकी दोनो मुजार्य काट डाली (३. २६, १३)। अपनी मुजापो के साथ यह भी पृथिबी पर जिर पडा (३ २६ १४) रावण ने इसे खर का सेनापनि बनाया (७ २४, ३८)। देवो के विरद्ध युद्ध करने ने लिय सुमारिन् के साथ यह भी गया (७ २७ ३०)।

स्टर्नेञ, विस्तामित्र के एक सत्य यमपरायण पुत्र का नाम है जिसका जम उस समय हुआ या जब अपनी रानी के साथ दक्षिण दिसा स आकर विश्वामित्र अस्यत जक्रष्ट एवं भीर समस्या कर रह थे (१ ५७,१-४)। ( १५२ ) [ हेवनाण

विश्वामित्र ने इन्हें त्रिवाङ्क वे यज्ञ की व्यवस्था घरने के लिखे वहा (१.५९, ६)। इन्होंने अपना जीवन देकर शुन शेष वी रक्षा करने ने सम्बद्ध विश्वामित्र की आज्ञा को अस्वीकार किया जिस पर विश्वामित्र न इन्ह द्याप दिया (१. ६२, द-१६)।

देवशण ]

देव-गण-राजा दशस्य के अश्वमेध-यश्च में ऋष्यशृङ्ख आदि महर्षियों ने देवो का आबाहन निया (१, १४, व )। इन बाहन देवताओ को योग्य हविष्य समर्पित किये गये (१.१४,९)। दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में देवगण भी उपस्थित हुये (१,१५,४)। उस यज्ञ-समा मे नमरा एवन होकर देवताओ ने ब्रह्मा से रायण के अत्याचार के सम्बन्ध में बताया (१.१४, ४-११)। बह्या ने बताया कि उन्होंने रावण को देवताओं आदि से अवध्य रहने का वर दे रवला है (१ १४, १३)। देवताओं ने विष्णु से दशरथ के पुत्र के रूप मे जन्म लेकर राक्षण का वध करने का निवेदन किया (१.१५,१९-२६)। जब विष्णुने इनवी प्रार्थनाको स्वीकार कर खिबा तब इन छोगो ने विष्णु की स्तुति की (१ १४, २९-३३)। विष्णु के पूछने पर इन कीगो ने रावण के पूर्व-इतिहास का वर्णन करते हये, उनमे अनुष्य-रूप मे जन्म लेकर उसका वध करने था निवेदन किया (१.१६,३-७)। ब्रह्मा ने इन लोगो से अप्सराओं और किलरियों से बानरों के रूप में अपने समान ही पराक्रमी पूत्र जरपन बरने के लिये कहा (१ १७, २-६)। बह्मा,के आदेशानुसार इन लोगो ने वानर सन्तान उत्पन्न की (१ १७. ८)। दशर्थ का अवयमेध यज्ञ समाप्त होने पर ये लोग अपने-अपने स्थानी को चले गये (१,१८,१)। राम इत्यादि के जन्म पर इन स्त्रोगों ने प्रसन्त होकर दुन्दुशियाँ बजाते हुये पुष्पवर्षा .की (११=,१६)। जब श्रीराम ने ताटका का वध कर दिया तो इन लोगा ने प्रसन्न होनर विश्वामित्र का अभिनन्दन करते हुये उनसे कुसाक्ष्य द्वारा प्राप्त अस्य शस्त्रों को श्रीराम को प्रदान करने का अनुरोध किया (१ २६, २६-३१)। विल ने इन्द्र और महद्यणो सहित समस्त देनताओं को पराजित गर दिया (१ २९ ४)। इन लोगो न अपने को मुक्त करान के लिये थिए से थामन-रूप ग्रहण बरने का निवेदन किया (१. २९, ६-९)। जनक के पनप की प्रस्तवा चढाने में ये असफल रहे (१ ३१,९)। तीनो लोनो के कल्याण के लिये इन लोगों ने हिमवान से उनकी पुत्री गङ्गा को माँगा (१ ३५, १७)। सदमन्तर में लोग गङ्गा को अपने साथ लामें (१ ३४, १९)। जब उमा के साथ कीडा-विहार करते हुये महादेव को सौ वर्ष व्यतीत हो गये और उमा के गर्भ से नोई पुत्र नहीं हुआ, तब समस्त देवनाओं ने महादेव के पास जॉकर निवेदन किया 'तीनो लोबो के हित की कामना से अपने तैज को तेज स्वरूप

अपने आप मे ही धारण की जिये। '(१ ३६, ८-११)। महादेव के यह पूछने पर कि उनके स्खलित तेज को धारण करने में कौन समर्थ होगा, इन लोगो ने पृथ्वी का नाम बताया (१ ३६, १५--१६)। इन लोगो ने अग्नि से अनुरोध किया कि वे शिव के महान तेज को अपने भीतर रख हाँ (१ ३६, १८)। कार्तिकेय का प्राप्तुमांचे होते ही इन लोगो ने शिव और उमा की स्तुति की (१ १६, १९-२०)। उसा ने इन्हें साप दिया कि ये लीग अपनी पत्नियो स सन्तान नही उत्पन्न कर सर्वेंगे (१ ३६, २१--२३)। इन्द्र और अग्नि को आके करके ये लोगो सेनापति की इच्छा से अह्या के पास गये (१ ३७,१-४)। बहुम का भारवासन पाकर वे कीम अपने-अपने ह्यानी की बले गये (१ ३७,९)। इन लोगो न बँसास पर्वत पर जारूर अग्नि को पुत्र उत्पत्र गरने के कार्य में नियुक्त गरत हुये उनसे रह तेज की गङ्का म स्थापित बरने के लिए वहा ( १ ३७, १०-११ )। नवजात शिग्रु का 'कारिकेय' नाम रखते हुय इन लोगो ने उसके महान होने की अविष्यवाणी की (१ ३७, २६ )। वासिवेय ने गर्भकानकाल म ही स्कन्दित हुए होते के कारण इन शीगी ने उनको स्वन्द यह वर पुतारा (१ ३७,२८)। इन स्त्रीयो न स्वाद को देव समापति बनाय। (१ ३७, ६१)। जब सगरपुत्र जम्बूद्वीप की भूमि स्रोदते हुये सब ओर धूम रह च, को उससे धबरा कर ये लोग ब्रह्मा की रारण म गय (१ ३९, २२-२६)। यहा से सगर-पुत्रो के विनाश का आध्वासक पावर ३३ देवता प्रसम्न होवर अपने अपने स्थानों को वसे गये (१ ४०, ४)। भगीरक को बर देने व लिये ये लाग भी बहाा के साथ आय (१ ४२ १६)। भगीरय को बरद कर य लीय अपने अपन स्थानी को कते गये (१.४२. २६)। इस लोगों ने गञ्जाबतरण के इक्त को दला (१ ४३, २०)। व लोग भी गृहा क साम साम मगीरथ के रुप के बीछ बीछ बस ( १ ४३, ३२ )। जद जहां ने भङ्का व समस्त जल का पान कर लिया तो इन लोगा ने उनसे गद्रा की मुक्त करन का निवदन किया (१ ४३ ३७)। य- महाभागा बीयबात मुवानिया '-- अदिति के पुत्र ये (१ ४४, १४)। अजर-अमर और तिरोग होन में लिन इन लोगा ने श्रीरोद-सागर में मन्यन द्वारा अमन शास करन का जिल्ला किया (१ ४५, १६-१७)। एक सहस्र वय शह म यन बरने पर महाभयबर हलाहरू नामक विग ऊपर ठठा और उसन इन शहित सम्प्रण जगन को दर्ग करूना बारम्य क्या (१ ४१, १९-२०)। उस ममय य लोग महादेव रानर की बारण मंगव (१ ४४, २१)। अगुरा व माप जब य क्षीय मन्यन करने ही रह तो मयनी बना मन्दराचल पत्रन कताल म चुन गया (१ ४४, २७)। उस समय इन लीया ने उस पर्वत की

देवनाण ] ( 198 ) दिव-गण ऊपर उठाने के लिये विष्णु से निवेदन किया, जिस पर विष्णु ने कच्छप का रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया (१ ४५, २८-३०)। सागर मन्यन से प्रकट हुई अप्सराओं को इन लोगों ने भी स्वीवार नहीं किया (१ ४५, ३५)। बरुण की पूत्री, बारुणी (सुरा) को ग्रहण करने वे कारण ही ये लोग 'सुर' कहलाये (१ ४५, ३८)। इन लोगो ने बमृत के लिये दिति के पुत्र, दैत्यों से युद्ध किया (१ ४५,४०)। इन लोगो ने दिति-पुत्री का

विनाश किया (१. ४४, ४४)। अण्डकोप से रहित इन्द्र ने अण्डकोप की प्राप्ति कराने के लिये इन लोगोः से प्रार्थना की (१ ४९,१–४)। इन लोगो ने पितरों के पास जा कर उनसे कहा 'साप भेडें के दोनो अण्डकोप इन्द्र की प्रदान करें, (१ ४९, ५-६)। अहस्या ने शापमुक्त होने पर इन लोगी ने उसको साधुवाद दिया (१-४९, २१)। वसिष्ठ का आश्रम इनसे सेवित था

(१ ५१,२४)। जब विश्वामित्र वसिष्ठ पर ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करने के लिये उद्यत हुये तो थे लोग अत्यन्त भयभीत हो उठे (१ ५६, १४-१५)। नियञ्ज के लिये जब विश्वामित्र ने यज्ञ किया तो उसमे विश्वामित हारा आहरा होने पर इन लोगो ने यज्ञ-भाग ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया (१६०,१०-११)। इन लोगो ने विशक्किको स्वर्ग से गिरा दिया (१० ६०, १६-१७)। विश्वामित्र के पास जाकर इन लोगो ने त्रिशद्भ के सम्बन्ध में उनके अनुरोध को स्थीकार कर लिया (१ ६०,२३-३४)। इन लोगो ने विश्वामित्र को 'सहर्षि' पद देने का अनुरोध किया (१. ६३, १६-१७)। विण्वामित्र की घोर तपस्या से वे लोग अयभीत हो उठे (१ ६३, २६)। जेंद्र इन लोगों ने देखा कि विश्वामित्र के मस्तक से उठते बाला धूंधा सम्पूर्ण जगन् को आक्छादित कर लेगा, तो इन छोगो ने बह्या की दारण 🖷 जाकर उनसे देवताओं का राज्य देकर भी विश्वामित्र की इच्छा पूर्ण करन का निवेदन किया (१ ६५,९-१०)। "पूर्वनाल में दशयक्ष के विष्वस के पश्चान् शहुर ने देवताओं से वहा 'मैं यज्ञ में भाग प्राप्त गरना चाहता था, विन्तु सुम लोगो ने मही दिया, अत अब मैं अपने इस धनुष से तुम सब मा मस्तव भाट डालूँगा। इस पर इन छोगो ने राजुर की स्तुति करहे उनसे उनका धनुप प्राप्त क्रिया और तदनन्तर उस धनुप को दैवरान के पान रख दिया (१ ६६,९-१२)।" इन लोगो ने जनक की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक चत्राङ्गणी सेना दी जिसके प्रहार से मिथिला मे पडे हुये बलहीन और पापाचारी राजा भाग गये (१ ६६, २३-२४)। इन छोगो की यह जानने की उत्मुकता हुई कि विष्णु और शिव मे से कीन अधिक श्रांतिशाली है ( १. ७५, १४-१५)। विष्णु में परात्रम से शिव में धनुष मी शिविल हुआ देस देव-गण ] कर इन कोगोने विष्णु को श्रेष्ठ माना (१.७५,१९)। श्रीराम और परगुराम ना इन्द्र-युद्ध देखने ने लिये ये लोग भी एनत्र हुयें (१ ७६,९)। दरारथ की दापर का साक्षी रहने के लिये क्वेंगी ने इनका भी आवाहन किया ( २. ११, १२-१६ )। राम के बनवास के समय उनकी रखा के लिये नीसत्या ने इन लोगो वा भी बाबाहन किया (२ २४, १६)। भरत सैना के सत्कार के लिये भरद्वाज ने इन लोगो की सहायता का आवाहन क्या (२ ९१, १६)। इन लोगों ने भरढाज वे आध्यम में गायन किया (२ ९१, २६)। मान्डकॉन की धोर तपस्यास व्यथित होकर इन लोगों ने उनकी तपस्या भग करने के किये पांच अप्सराओ को भेजा -( ३ ११, १३-१५)। इन लोगो ने अगस्त्य से ब्राह्मणवाती असुर, वालापि, का अक्षण करने का निवेदन किया (३ १९. ६२)। अगस्य वा आधम इन लोगों से भी सेविन या (३ ११,९०)। सर के विरुद्ध युद्ध में इन लोगों ने श्रीराम की सफलता की कामना की (द २३, २६-२६)। ये लोग सर और राम के उस अद्भुत युद्ध को देखन के लिये अपने-अपने विमानो पर एक्च हुये जिसमे श्रीराम थौदह सहस्र राक्षसो के विरुद्ध गुद्ध के लिये अकेले सत्पर थे (३ २४,१९-२४)। खर को रय-विहीन कर देने पर इन स्रोगों न श्रीराम की प्रशसा की (३ २६,३३)। खर के धराशायी होने पर इन लोगों ने हुएँ प्रस्ट करते हुये श्रीराम की स्तुति की (३ ३०, २९-३३)। ये लोग युद्ध में रावण को पराजित नहीं कर सके (३,३२,६)। ब्रह्माने रावण को देवताओं से अवध्य होने का वरदान हिया या (३ ३२, १८-१९)। 'आत्मवद्भिविगृह्य स्व देवगधर्यदानवै', (३३३७)। समुद्र सटवर्सी प्रान्त की घोभा का अवलोकन करत हुये रावण ने वहाँ अमृतभोगी देवताओं को भी विचरण करते देखा (३ ३४. १७)। में लोग विधिर नामक पर्वत पर निवास करते थे (४ ४०, २९-३० )। त्रीडा विहार के लिसे ये लोग सुदर्शन सरोवर के तट पर आते थे ( ४ ४०, ४४)। में लोग सार्यकाल के समय मेरु पर्वत पर आकर सूर्य का प्रजन करते थे (४, ४२, ३९-४०)। सोमाधम इनसे सेवित था (४ ४३, १४)। जब इन्द्र के वज्ज-प्रहार से हतुमान् के आहत हाने पर थायु ने अपनी गति की रोन दिया तब इन लोगों ने बायु के कोब को शान्त किया (४ ६६, २४)। जब हुनुमान् सागर का ल्रह्मन वर रहे थे तब इन लोगों ने उन पर पूरपवर्षा की (४. १, ८४)। से लोग हनुमान् की प्रशसा के गीत गाने लगे (४. १, दर्)। "पूर्वकाल मे जब पर्वतो के भी पंख होते थे तो उनके वापूर्वक उटने और आर्न-जाने पर देवताओं आदि को उनके गिरने की आशका से अत्यन्त भय होने लगा (४ १,१२३-१२४)।" जब हनुमान् ने विश्रास करने के मैनाक देव-गण ] ( 948 ) दिव-गण पर्वत के आग्रह को अस्वीकृत कर दिया तो इन लोगो ने हनुमान् की प्रशसा की (५१,१३७)। ये मैनाक पर्वत से, उसके हनुमान् को आमन्त्रित करने के कार्य पर अत्यन्त प्रसन्न हुये (५ १,१३८)। हनुमान् के शक्ति की परीक्षा लेने के लिये इन लोगों ने सुरसा से उनके मार्ग में वाचा उत्पन्न करने के लिये कहा ( ५ १, १४५-१४८ )। जब हनुमान ने अक्ष का वध कर दिया तो इन लोगो नो हर्षे मिथित आक्चर्यं हुआ (५, ४७, ३७)। लङ्का मे हनुमान् नी सफ्लता पर प्रसन होकर इन लोगों ने उनकी प्रशसा की (५ ५४,५०-५२)। जब सागर पर सेतु वा निर्माण हो गया तो ये लोग भी उसे देखने के लिये आये (६ २२, ७५)। जब श्रीराम ने सेना सहित सागर को पार कर लियातो इन लोगो ने उनकाजल से अभिषेक किया (६ २२, ८९)। जब अञ्जद ने इन्द्रजित पर प्रहार किया तब इन छोगो ने उनकी प्रशसा की (६ ४४, ६०)। अकस्पन का बग्र कर देने पर इन लोगो ने हनुमान की साधुवाद दिया (६ ५६, ३९)। जब हनुमान ने रावण को थप्पड से मारा तब ये लोग हर्पच्यति वरने लगे (६ ५९,६३)। जब हनुयान् के प्रहार से रावण रथ के पिछले भाग म निश्चेष्ट होकर बैठ गया तर ये लोग हपनाद करने लगे (३ ५९, ११८)। कृत्भक्णं ने इन लोगो को पराजित विया था (६ ६१, १०)। जब कुम्भक्ण के प्रहार से इन्द्र ब्यापूल ही गये तब अत्यधिष विपादप्रस्य हो इन लोगो न ब्रह्मा की घरण मे जाकर उनसे सहायना की याचना नी (६ ६१, १६−१९)। जब श्रीराम ने कुम्भक्त नावप कर दिया तो य लोग हपनाद थरने लगे (६ ६७,१७४) । अतिकास और लक्ष्मण क युद्ध का देखन के लिये य लोग भी उपस्थित हुये (६ ७१,६५-६६)। श्रीराम और सनराक्ष का युद्ध देखने के लिय ये लोग एक प्रदूपे (६ ७९, २५)। जब मक्राक्ष ने अपने शुरू संशीराम पर प्रहार किया ती में लाग पबरा उठे (६ ७९ ३२)। जब श्रीराम ने मकराक्ष या सम्बद दिया तो में लोग आयम्त प्रसन्न हुय (६ ७९, ४१)। इन्द्रजित् में विरद्ध युद्ध म मैं लोग एक्मण वी रक्षावर रह थे। (६ ९०, ६४)। जय दादित्र मा वध हो गैंगा तो ये लोग दुद्रियाँ बजाने रण्ये (६ ९०, ६६)। उस समय इन लोगो न हपित होकर शान्ति की साँग ली (५ ९०,८९-९०)। इन लोगो न श्रीराम की बक्ति और परात्रम की प्रशसा की (६९३,३६ 3९ )। रागसा से प्रस्त होकर इन लोगा ने रक्षा के लिये ब्रह्मा की स्तुति की (.६ ९४, ३१-३२)। तदन तर ये लोग महादेव थी घरण मे गर (६ ९४, . ३४)। जब मुग्रीय ने महोदर वावध कर दिया सी ये छोग हर्पपूर्वक उत्रक्षी और देखने लगे (६ ९७,३८)। जय स्थालड रावण के गांप श्रीराम

पैदल ही मुद्र के लिये उत्तत हुये हो इन छोगो ने कहा कि ऐसा मुद्र बराबरी का नहीं है (६. १०२, ५)। जब रावण ने श्रीराम की पीडिस क्या हो ये छोग जस्यन्त चिन्तिन हो छठे (६ १०२, ३१)। राम और रावण के मुद्ध को देखने के लिये ये लोग भी एक्ट्र हुये (६,१०२,४५;१०६,१८)। रावण के विरुद्ध युद्ध में इन लोगों ने श्रीराम को घोरमाहित क्या (६ १०२,४८)। श्रीराम और रावण के युद्ध के समय ये लोग गो-बाह्मण की रक्षा के लिये प्रायंना करने रुगे (६ १०७, ४८-४९)। ये लोगसारी रात धीराम और रावण का युद्ध देसते रहे (६ १०७, ६५)। रावण की मृत्यु पर ये लोग अस्यन्त हॉपत हुये (६. १०८, ३० )। रावण-दंध वे सम्बन्ध से वार्तालाप करते हुये ये लोग अपने-अपने स्थानों को लीट आये (६ ११२, १-४)। इन लोगों ने भी अग्नि-परीक्षा के ल्यि सीता को अग्नि मे प्रवेश करते देखा ( ६. ११६, ३१–३३ )। श्रीराम को यह परामर्श देशर कि वे बानशे को विदा कर अयोध्या के लिये प्रस्थात करें, ये कीग अपने-अपने स्थानो को चले गये (६.१२०,१८--२३)। श्रीराम के राज्याभिषेक के समय इन लोगों ने उनका समुक्तित अभिनन्दन दिया (६ १२ म, २०)। उस समय ये अत्यन्त प्रसम्ब हुये (६. १२ म, ७२)। युवेर को बर देने के लिये ब्रह्मा के साथ ये लोग भी गर्य (७. ३,१३)। माल्यक्षान् के भ्राता से त्रस्य होपर ये लोग महादेव की शरण में गय (७ ६,१-८)। महादेव के कहते पर इन लोगों ने विष्णु के पास जावर उनसे अपने शत्रुओं का सहार करने का निवेदन किया (७ ६, १२-१८)। जब विष्णु माह्यवान् के विश्व पुद वरने ने लिये निक्ले तो इन लोगो ने विष्णु की स्तुनि की (७ ६, ६८)। जब बह्या कुम्भवर्ण की बर देने के लिये जाने लगे तय इन लोगो मे उनमे इसरा विरोध निया (७ १०, ३७-४१)। सन्दानिमी ना तट इनसे सेबिन पा(७ ११, ४४)। यत्ती और राधसी ने मुद्ध को देखने के लिये ये लोगभी उपस्थित हुये (७ १४,६)। यस और रावण के युद्ध को देखने के ल्पि में लोग उपस्थित हुये (७ २२, १७)। रावण के नेतृत्व में राक्षकों और दानवो ने विषद्ध इन सोगो ने मुद्ध तिया (७ २७, २६)। जर्म इन्द्रबित् ने इन्द्र को बन्दी बना सिया तब ये लोग ब्रह्मा को आये करते सका आये (७ ३०, १)। अपनी-अपनी पालियों के साथ ये छोग भी विन्ध्य-रोत्र में रमण करते में (७ ३१,१६)। रावण की पराजय पर इन सोगो ने अर्जुन का अभिनन्दन क्या (७ ३२, ६५)। बान्यकार मे जब हनुमान् मूर्व को निगरने . के लिये को जा रहे थे तक का लोगों ने हुनुमान के पराक्रम पर आश्वर्य किया (७ ३४, २६)। जब बायुने अपनी यनि रोहदी तब ये सही को दारण

देव-गण ] [ देव-गण ] [ देव-गण ] में गये ( ७ ३४, ४३-४६ ) ! वायु को प्रसत्त करने के लिये में लोग भी ब्रह्मा के साथ गये ( ७ ३४, ६४ ) । वायु देवता को अपने आहत पुत्र को गोद में लिये हुये देवकर इन लोगों को वायु पर बहुत दया आई ( ७. ३५, ६४ ) ।

निमि के यज के पूरा होने जाने पर इन लोगों ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रगट की ( ७. ५७, १३ )। निमि को उनका मनोवाछित वर देने के पश्चात इन होगी में निमि से कहा कि वे वायु-रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करेंगे (७ ५७, १४-१६)। लवणामुर के प्रहार से मूच्छित शतुब्त को देखकर इन लोगो मे हा-हाकार मच गया ( ७. ६९, १३ )। जब शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध करने के लिये एक ऐसा दिव्य, अमोध. और उत्तम बाण हाथ में लिया जिसके तेज से समस्त दिशायें ज्याप्त होने लगी, तब सम्पूर्ण जयत सहित में लोग भी अस्वस्य होकर ब्रह्मा की दारण में गर्ये ( ७. ६९, १६-२१ ) ! जब ब्रह्मा ने इनके भय वा मधाधान कर दिया तब ये छोग पुत धातुष्टन और लवणापुर के युद्ध को देखने के लिये उपस्थित हुये ( ७. ६९, २९-२० )। जब धातुष्टन ने लवण का विनाध कर दिया तब इन लोगों ने धातुष्टन की सूरिन्सूरि प्रधाना की (७. ६९, ४०)। ये लोग शत्रुष्त को बर देने के लिये उनके पास गये (७. ७०, १-३)। शत्रुच्न को वर देकर ये लोग अन्तर्धान हो गये (७. ७०, ६-७)। हाम्युक का वध कर देने पर राम का अभिनन्दन करते हुये इन लीगो ने उन्हें बर देने की इच्छा प्रगट की ( ७. ७६, ५-८ )। "राम की प्रार्थना पर इन लोगों ने उनसे बताया कि बाह्मण-कृतार जीवित हो गया है। तदनन्तर इन कोगो ने श्रीराम से अगस्त्य आश्रम चलने के लिये कहा ( ७. ७६, १३-१८ )।" अगस्त्य द्वारा साकृत होकर ये लोग स्वर्ग चले गये (७. ७६, २१-२२)। कृत्रवच का उपाय बताने पर विष्णु की स्तुति करते हुवे ये लोग इन्द्र-सहित उस स्थान पर गये जहाँ बृत्रासुर तयस्था कर रहा था (७. ५४, ५→१०)। युत्र , को देखकर में लोग अत्यन्त अयभीत ही उठे ( ७. ०४, १२ )। युत्रवर्ध करने के पश्चात जब चिन्तित हुये इन्द्र बहा-हत्या के अय से अदृश्य हो गये तब इन स्रोगी ने विष्णु के पास जाकर इन्द्र के उद्धार का उपाय पूछा ( ७. ax, १७-१९)। ये उस स्थान पर गये जहाँ इन्द्र छिपे हुये थे और उनसे अध्यमेष यश **कर**के अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिये कहा ( छ. ८६, ६~८ )। ब्रह्म-हत्याके पूछने पर इन लोगो ने उससे कहा कि वह अपने को चार भागो मे विभक्त कर ले (७. ६६, ११)। इन कोगो ने ब्रह्महत्या के प्रस्ताव की स्वीकार करने हुवे इन्द्र के लुद्ध हो आने पर उनकी बन्दना की (७.८६, १७-१८)। ये स्रोग अत्यन्त भयभीत होतर राजा इस की स्तुति-पूजा

शिया बरने में (७. ८७, ५-६)। सीता के शंपय-बहुण को देखने के

लिये ये लोग भी श्रीराम की सभा मे उपस्थित हुये (७,९७,९)। जब सीता पृथिवी के गर्भ में अल्लामीन हो गर्द तब इन लोगी ने उनकी प्रशसा की (७.९७,२१⊶२२)। इन कोगो ने लडमण पर पुष्पवर्षा की ( ७ १०६, १६ )। अगवान् विष्णु के चतुर्व अझ, ल्डमण, की स्वगंम आया देखकर ये लोग हर्षसे भर गये (७ १०६, १८)। जन श्रीराम सारेत धाम जाने के लिये उद्यत हुये तब अनक देवपुत्र उनके दरान क के लिये उनकी समा मे उपस्थित हुये ( ७, १०८, १९ )। दाम के स्वागत व लिये ये लोग भी ब्रह्मा के साथ आये (७ ११०,३)। इन लोगो ने राम पर पूष्य-वर्ष की (७. ११०,६)। इन लोगो ने विष्ण्का पूजन किया ( 4 280, 28)1

देयमीह, कीतिरय के पुत्र और वितुष के पिता का नाम है

( 2. 62, 20 ) 1 वैधयानी, ध्याति नी पत्नी का नाम है जिसके रूप की इस मृतल पर कडी तलना नहीं थी (७ ५८,७)। यह गुकाचार्यकी पुत्री थी। सन्दरी होने पर भी ययाति को यह अधिक प्रिय नहीं थी। इसने यद को जन्म दिया (७ ५६,९-१०)। अत्यन्त आर्त होकर रोते हुये अपने पुत्र को देखकर इसने अपने पिता, णुवाचायं, का स्मरण विया (७ ५८, १५)। गुरावार्य ने देवयानी से बार-वार उसके दुल ना कारण पूछा (७ ५८, १६-१८)। इसने अपने पिता को यसाति द्वारा किये गये अपने अनादर और अवहेलना का कारण बताया ( ७ ५०, १०-२१ )।

देवरात. निमिके ज्येष्ठ पुत्र तथा राजा जनक के पूर्वज का नाम है जिनके पास देवताओं ने एक धनुष-रतन धरोहर के रूप में रख दिया था

(१ ६६, = १२, ७४, २०)।

वेययती. ग्रामणी नामक गण्यवं की पूत्री का नाम है जो दितीय लक्ष्मी के समान दिष्य रूप और यौवन से सुन्नोशित एवं तीनो लोको मे दिण्यान थी। इसके पिता ने मुनेश के साथ इसका पाणिग्रहण कर दिया जिससे यह अत्यन्त प्रसल हुई। समय आने पर इसने तीन राक्षस-पुत्र उत्पन्न किये जिनके नाम क्रमश माल्यवान, सुमाली और माली थे ( ७. ५, २-६ )।

देव-वर्णिनी, भरढाज की पुत्री का नाम है जिसका विधवा ऋषि के साथ पाणिग्रहण हुआ था। इसने अपने गर्म से कुबेर की जन्म दिया (७ ३, ३-४)। देव सख, उत्तर दिशा की एक पर्वतमाला का नाम है जो पितयो

का निवासस्यान था। यह भौति भौति के विहङ्गमो से व्याप्त तथा विभिन्न प्रकार के वृक्षों से विमृत्ति या । सुबीव ने शतवल से इसके वनसमूहो, निझरो. और गुफाओ में सीता की खोज करने ने लिये कहा (४ ४३,१७~१८)।

दित्य गण

देचान्तक, रावण ने पुत्र का नाम है जिसने अपने चाचा, कुम्मवण, के नियन पर छोक प्रयट किया या (६ ६०, ७)। विशिश के कथन (६ ६९, १-७) को सुनकर यह युद्ध करने के लिये उत्साहित हो गया (६ ६९,९)। 'शक्तुन्यगराकम, बीर, बन्तरिक्षगत, मायाविद्यारद, त्रिदशदपघन, समर-दुमंद , सुबलसम्पप्त , विस्तीणंकीति , निजित , अस्त्रवित् , युद्धविशारद , प्रवरविज्ञान , सब्धवर , बाधुबलार्दन , भास्कर तुस्यदर्शन ', (३ ६९, १०--१४) । यह अपने पिता, रावण, को प्रणास और उसकी परिक्रमा करके अन्य छ महाबली निशाचरों के साथ युद्ध के लिये प्रस्थित हुआ (६ ६९, १७-१९)। यह स्वर्णभूषित परिघ लेकर समुद्रमन्यन के समय दोतो हाथी से मन्दराचल उठाये हुवे भगवान विष्ण वे स्वरूप का अनुकरण सा वर रहा था (६६९, ३१)। अपने आता, नरान्तक, की मृत्यु से सन्तप्त हुये इसने हाथ मे भयानर परिव लेकर अङ्गद पर आक्रमण किया (६ ७०, १-३)। "युद्ध करते हुवे इस पर अज़द ने एव वृत्र उलाड कर प्रहार दिया। इसके हाथी ने एक दांत को उलाड कर उसी के द्वारा बङ्गद ने इस पर वाक्सक किया जिसके प्रहार में यह हिल्ते हुये यूश की भौति कौपने छना। तदनन्तर इसने अझद पर परिथ का प्रहार किया (६ ७०,६-१९)। इसने हनुमान् में साथ यद किया जिसमे हनमान ने इसका वध कर दिया (६ ७०, २२-२५)। इसने सुमाली के साथ देवों के विरुद्ध युद्ध किया ( ७ २७, ३१ )।

देख तम् भी राजा मनीरय ने रम के पीछे पीछे मंगाजी के सामसाय चल रहे थे (१ ४६, ६२)। ये दिति ने महान् बलताली दुन थे
जिरहोंने अनुलप्तानि के लिये दीर समुद्र का मन्यन निया (१ ४४, १४-१६)।
सन लागी ने तामर मन्यन में अगट अप्यापों आवश्य पारणी सुरा को यहण
नहीं प्रथा जिसके नारण दनका नाम 'अनुर'पदा (१ ४४, १४-१६)। राशों
को बाद सेनर दन लोगों ने अनुत में लिया देवों से युद्ध निया (१ ४४,
४०-४१)। देवों ने दनना विनास निया (१ ४४, ४४)। राम ने बननात ने साम कीम्या ने उनकी रसा में निया देवा राष्ट्र प्रथा पर में बननाता ने साम कीम्या ने उनकी रसा में निये देवना अने आयादन निया वा (२ २४, १६)। सागर मन्यन में समय इन्द्र द्वारा दनने बिनास किय जाने ना उल्लेख (२ २४, ३५)। ये छोग दिने और नक्षप में पुन समा एन सामय पुथियों न जियकित से (३ १४, १४-१४)। अनिकास और एन्यन ने युद्ध से देतने ने नियं ये लोग भी एमन्य हुने (६ ७१, ६६)। य राम भीर रावण के सन्ति युद्ध को देशन ने लिये एनन हुने (६, १०, १४)। देवनाओं द्वारा युद्ध में बस्त होनर ये लोग भृगु नी पत्नी की दारण में जानर निकित्त रूप से रहने रूगे (७ १६, १६) भे ये लोग भी रामा इन से भव से उनना आदर-सत्नार पिया नरते थे (७ ८७,५%-६)। राम के विक्त से में प्रयेदा कर तेने पर इन लोगों ने भी लॉ. प्रयद्ध निया (७, १६०, १४)।

द्वाधिडस्, एक प्रदेश का नाम है। कोमजन से स्थित कैंकेगी को प्रस्त करने से स्थित स्वास्थ ने प्रविक्ष देश में उत्पन्न होनेवाले भांति भांति के प्रव्या भार को किंके कहा (२ १०, १८-४०)।

द्भान-हस्य, उत्तर के एक देश ना नाक है जो समुद्र के तट पर स्थित या। इससे आभीर तथा अन्य जानने जातियां नियस करती थी। यदापि राम न इस अपने तजस्वी थाक से मकमूमि बना दिया था तथापि राम में ही बरदान संबद्ध पून पलवाल और रखों से नप्यत हो पया (६ २२, ११-४१)।

वरदान संयह पुन परतपूत कार रक्षा संगनपत्र हा गया (६ २२, ३१००४)। द्वीरा, हीरोद सागर मंस्थित एक पर्यंत का नाम है जिस पर दिव्य सीपबियाँ उत्पन्न हाली थो (६ ३०, ३१)।

हिजित, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवत में हनुमान् गये वे (४६,२५)।

द्विधिन, अध्यतो ने एव बानर-पुत्र का नाम है (१ १७, १४)। इन्होने स्प्रीय के अभिषेक में आग लिया था (४ २६, ३४)। किटिक था जाते समय मार्ग में एटमण ने इनके सम्बाज्जित अवन की देखा था (४ ३३,९)। ये अत्यन्त महावरी और अध्विनो के यत्र तथा मैन्द के घाता वे: इन्होंने सुपीत को कई करीड बानर सैनिक दिये थे (४ ३९, २५)। सुपीत इन्हें सीता की लोज के लिये दक्षिण दिशा म भेजना चाहते थे (४ ४१,४)। विकय-शेत्र में सीता की खोज करने के बाद जल प्राप्त करने ने लिये इन्होंने भी भरूल विल में अवेश विया (४ ५०,१-६)। अन्तर के पूछने पर इन्होंने बमाया कि ये सत्तर योजन तक कृद सकते हैं (४ ६५. ≡ )। ब्रह्मा के करवान से इन्होंने अमरस्य प्राप्त किया और देवताओं को पराजित करके क्षमत वा पान कर लिया था (५ ६०,१-४)। ये समूद्रवट पर स्थित बानर सेना नी रक्षा नर रहे थे (६ ६, २)। मूद में इनकी अरावरी करनेवाला कोई नहीं था, इन्होंने ब्रह्माजी की बाजा से अमृत का पान किया (६ २८,६-७)। नील के सरक्षण में रहकर इन्होंने ल्का के पुबंदार पर युद्ध किया (६ ४१ ३८-३९)। इन्होंने अशनित्रम के साथ युद्ध निया (६ ४३, १२)। युद्ध से इन्होंने अधनिप्रभ का वध कर दिया (६.४३, ३२-३४)। ये राय की आजा से (६ ४४, १-३) इन्द्रजित् का अनुसन्धान करने के िंधे गये परन्तु असपन रहे (६ ४४,४-१)। वे

११ वा० को०

संह्र] <sup>1</sup> ( १६२ ) ' [धर्मारच्य पुन उस स्थान पर छोट आधे जहाँ राम और लक्ष्मण बचेन पडे थे ( ६ ४६,

३)। इन्होंने नरानंत को पर्वन-शिवद ने इन्होंने नरानंत को पर्वन-शिवद से मार डाला (६ १६, १०)। इन्होंने कुम्मवर्ण पर एक पर्वन-शिवद फँका जो यविष प्रम्मवर्ण को नहीं लगा, तथापि अनेक राश्ता गोडा और पगु उत्तसे देव वर्म पर गये (६ ६७, ९-१२)। इन्होंने अतिकाग पर आप्रमण किया परन्तु उससे पराजित हो गये (६ ७१, ३९-४२)। इन्होंने इन्हों के इन्हें बाहत किया (६ ७३, ४१)। अङ्गद नो राश्तसों से पिरा हमा हैसकर पे उनकी सहायता के लिय बीड पड़े (६ ७६ १६)। गोणिताक और यूपाल से युद्ध वरते हुने इन्होंने शोणिताल का यह किया (७ ७६)

कीर यूपाल से युद्ध व रते हुवे इन्होंने सोणिताल का यस किया (७ ७६,  $x \le x \le 1$ ) इन्होंने कुम्म के साथ युद्ध विषया परन्तु उसके प्रदार से अरमन्त आहत हो गये (६ ७६,  $x \ne x \le 1$ ) राम का ययोजित सरकार प्राप्त करि किये देशे है २८,  $x \le 1$ । राम की सहायता के लिये देशे ने इनकी सृष्टि की यी (७ ३६,  $x \le 1$ )। राम की इनका आदर-सतकार किया (७ ३९,  $x \le 1$ )। राम की इनका आदर-सतकार किया (७ ३९,  $x \le 1$ )। राम ने इनके अरूप अयवा कियुग ने आने तक जीवित रहने के लिये वहा (७ १०८, १४)।

द्रंपू, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके अवन में हनुमान् गये थे ( ४ ६, २४ )। हनुमान् ने इसके अवन में आग लगा दी थी ( ४ ४४, १२ )।

## ST

धन्यस्तरि-एव हाथ मे दण्ड और दूसरे मे क्षपण्डलु तंनर ये शीरसागर से उसके मन्यन के समय प्रगट हुवे थे 'अथ वर्षसहस्रेण आयुर्वेदमय पुमान् । 'उदितिष्टरसुपमारिमा सदण्ड सुनगण्डलु ॥', (१ ४४, ३२)।

धर्म-अगस्य वे आध्यम में श्रीराम ने इनके स्थान को भी देशा ( १ १२, २० )।

चर्मपाल, दशरव के एक मन्त्री का नाम है (१७,३ मीता प्रेस

चमपाल, दशरव व एक मन्त्रा का नाम ह (१ ७, ६ गाता आ संस्करण)।

धर्मभूत, एक मुनि का नाम है ( व. ११, ८)। राम के पूछने पर इन्होने बेच्डनारूच्य के प्रवास्त्रर सरोवर के इनिहास का वर्णन विचा ( व ११, ८-१९)।

धर्मधर्मन, एव प्राम वा नाम है जहाँ केवच से स्रोटते समय भरत

मुटिकोटिया नदी को पार करने के बाद पहुँचे से (२ ७१, १०)। धर्मारस्य, एक नगर का नाम है जिसकी राजा कुछ के पुत्र अमूर्गरजम्

ने स्थापना की थी (१. ३२, ६)।

धान्यमासिनी—जन गीता ने रावण ने प्रस्तायों को सर्वेद्या अस्त्रीकार कर दिया तब दक्षते रावण की जिप्सा सान्त करने ने लिये क्या अपने को समस्ति किया परन्तु रावण ने दसने प्रस्तुत को अस्त्रीकार कर दिया (४. २२, ३९-४२)। यह अनिवास को माना थी (६ ७१, ३०)।

पुरुपुमार, राज्य विराद्ध में महायदास्त्री पुत्र और सुप्ताश्य के विशा का आम है (१ थठ, १४)। बुद्ध और मेन-विद्दीन मुनि ब्ययदी में, जिनमें पुत्र कर मूठ में द्वारय में बच कर दिया था, अपने पुत्र के निर्धे पुत्रमार आदि हारा प्राप्त नोत के निर्धे पुत्रमार आदि हारा प्राप्त नोत की काममा की (२. ६५, ४२)।

स्वारित प्राप्त कोर को कामना की (२. ६४, ४२)। धुद्ध, रोठो वे काविवारि का नाम के जो मुखीन के आमानवा वर बीम करता रोठो को नाम केनर उनिवार हुन थे (४ ३९, २०)। 'एवा मध्ये प्रियती राजन भी मानो जीवरतंत्र । पर्जाय एक जीमूर्त वामनारिकारित ॥ म्हरावन्त विरिधेटकाध्वारते नर्मारा विवन् । सर्वधावामपियनिर्धूमी मानेप पूपपा।', (६ २७, ६-६)। ये अपने महकर रीछो की मेना ने साथ रात में बन ने माने हुए (६ ४२, २९)। रात ने इनका आदर नारार विवार (८. ३९, २१)।

धूमार्ष ] . ( १६४ ) [२. नन्दन तरह बाहत कर दिया था ( ७. १५, १०-१२ ) । इसने नमंदा मे स्नान करके

तरह भाहत कर दिया था ( ७. १४, १०-१२ ) । इसने नमदा में स्तान करक रावण के लिये पुष्प एकत्र निये ( ७. ३१, ३४-३६ ) ।

धृम्चारब----विशाला के राजवंश मे ये सुचन्द्र के पुत्र और सृञ्जय के पिता ये ( १. ४७, १४ )।

प (१. ४७, १४)। धृतराष्ट्री, ताम्रा और कश्यम की पुत्री का नाम है (३. १४, १७-१८)। यह हंसी और कलहंसी की माता हुई (३. १४, १९)।

भृति, मरत के एक मत्री का नाम है जिसे चित्रकूट में राम से मिलते जाते के समय भरत ने अपने अांच लिया था (२. ९३,२५ गीना प्रेस संस्करण)।

धृष्टकेतु, सुपृति के बार्मिक पुत्र और हर्यस्व के पिता का नाम है (१.७१, =)।

घृष्टि, दशरथ के एक सनी का नाम है (१.७,३)। धीराम के छौटने

पर जनके स्वामत के लिये ये भी नगर से बाहर निकले (६. १२७,१०)। घोडिय, परिचम के एक महाँच का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लीटने पर जनके अभिवादन के लिये उपस्थित हुए ये (७ १,४)।

धुवसंघि, मुसंबि के पुत्रों में से एक का नाम है जो भरत के पिना थे (१. ७०, २६)।

ध्यक्तप्रीय, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन मे हनुमान् गये ये ( ५. ६, २५ )। हनुमान् ने इसके भवन मे आग लगा दो (५ १४, १३)।

मता, मुनी की पुत्री और विनता की भावा ना नाम है (१. १४, २०)। १. मन्दन, राजा दशस्य की मृत्यु के बाद भरत की लाने के लिये केकम भेजे गये विनय्द के एक दूत ना नाम है (२. ६०, ४)। ये राजगृह में महिष (२ ७०, १)। केकयराज और उनके पुत्र झारा सत्युत होने के परचात स्ट्रिनि मरत के समीच वाकर उन्हें निश्चर होरा में ये समाचार और उपहार साहि दिये (२. ७०, २-४)। भरत के प्राची का उत्तर देते हुये

इन्होंने उनसे सरकाल अयोध्या चलने के लिये कहा (२. ७०, ११-१२)। २. नन्दन, दिन्य वानन का नाम है जहाँ से, भरवसेना का सरकार

२. नन्दन, दिन्य कानन का नाम है जहाँ से, घररंगिता का सरकार करने ने लिये, मरहाज के आवाहन पर २०,००० अप्तरायं आई सीं (२ ९१, ४४)। रातवण ने इसका विष्यंत किया था (३. ३२, १४; ७. १३, ९)। इसमे ऐसे हुत से जो वर्ष-गर्यन फड और मपुर रस प्रदान करते रहने पे (३. ७३, ६-७)। राजवण के साथ मुद्ध में आहत हो जाने पर पुचेर ६सी स्थान पर लाया गया (७ १४, ३४)।., मिद्दून, इनको देखकर रावण ने इनके बानर के समान मुख पर उपहास किया था जिस पर कुढ होकर दहाँने उसे बानरों के हाथ हो मारे जाने का साथ दे दिया था (४. १०, २-३)। रावण ने इनके चाप का समरण किया (६. ६०, ११)। 'वंति वावधान्तरे तस्य कराल कृष्णिकृत । बामनो विकटो मुण्डी नन्दी हुम्बमुनो विद्या सार पार्थमुशायम्य मनस्यानुवरोऽपयी १ । नात्रीवरो वेषवंशेद रावसेन्द्रसम्बद्धित ॥, (७. १६, ८-६)। रहाँनी रावण वे पास आकर उससे कीट कार्य के निवि कहा, वयोकि उस पर्यंत पर प्रथम एक प्रथम पर प्रथम पर प्रथम पर प्रथम हो अर्थ हो और इसीचिये सुपर्ण, नाग, यका, देवता, मार्थ और राक्षक सभी प्राण्यान कर कर दिया गया था (७, १६, ९-१)। रावण में इनके बानर ने समान मुद्दू को देखकर उसहार किया (७ १६, ११-१४), जिससे हर्नों रावण को साथ दे दिया (७. १६, ११-१४)। अससे हर्नों रावण को साथ दे दिया (७. १६, ११-१४)।

मन्दि-प्राप्त, एक नगर का नाथ है जहाँ भरत ने राम के आगमन की प्रतिक्षा करते हुन राज्य किया (१ १, ६९)। बनवाय के लोट कर श्रीरम मन्दियाम गये और नहीं उन्होंने अपनी जटायं करवाई (१ १, ६६ – ६९) मान्दियाम, का पूर्ववर्षन कर किया पा (१. ६, ९७)। मरत अपने मन्त्रियो और पुरोहितों के साथ नन्दियाम गये। यह परोध्या में पूर्वविद्या में रिवास मन्दियाम गये। यह परोध्या में पूर्वविद्या में रिवास मार्थ का भीराम के वनवास तो लीट कर निवास आने की सुचना बेने आये (१ १२४, १७)।

निन्दबर्धन, उदावसु के पुत्र और सुकेतु के धर्मात्मा पिता का नाम है (१ ७१, ४)।

१. ममुखि, एक देश्य का नाम है जिसने इन्द्र पर आक्रमण किया बा (३ २८, ३)। 'त कुद दव नयांन पीनेन नमुन्तियेवा। बको वेशायतिहरी तिपात हन सर ॥', (३ ३०, २५)। इन्द्र के साथ इसके इन्द्र-पुद्ध का उत्तेत (४ ११, २२, ६ ४६, १७)। यह देनो ना सन्नु या अन वित्स्त्र ने इतना यम किया (७ ६, ३४)।

२. नमुचि, दक्षिण के एक महर्षि का नाम है जो राम के अयोध्या लोटन पर उनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये थे (७ १, ३)।

रै. तरक, करवप और वाला ने पुत्र मा नाम है (१ १४. १६)। २. नरक, एक दुग्रस्मा दानव मा नाम है जो वराह पर्वेत पर न्यिन् प्राच्योतिय नगर भे निवास करता था (४ ४२, २९)।

नरव्याध्न, विशाती के एक वर्ष का नाम है: 'अक्षया बलवन्तरव तर्पंत

१. नरान्तक] 🗝 (१६६) ् [नङ

पुरपादना । किरातास्तीक्षणचूढाइच हेमामा प्रियदर्शना ॥ स्नाममीनाशना.. मचापि विराताद्वीपवासिन । अन्तर्जलचरा पोरा नरव्याद्वा इति श्रुता ॥', (४ ४०, २६–२७)। सीता की सोज के लिये सुग्रीव ने विनत नौ इनके क्षेत्र में मेजा था (४ ४०, २७)।

१. नरान्तक, एव रासस-प्रमुख वा नाम है जिसके भवन में हुनुमानृ ने आग लगा दी थी (१ ४५, १५)। यह महस्त का एवं सेनायित था, जी महस्त वे साथ ही युद्ध-भूमि - से आंखा (६ ५७, ३१)। इसने निर्दयना-पूर्वक यानरसेना का वथ किया (६ ५८, १९)। एवं पर्वन-रिक्षर से डिविंद ने इसे मार जाला (६ ५८, २०)।

२ नरान्तक, रावण के पूत्र, एक राक्षत का नाम है जो हाय मे धनुष-याण लिये हुये रथ पर बैठकर रावण के साथ यद्ध-भूमि मे आया (६ ४९, २२)। इसने कृत्मवर्ण वे वध पर शोक किया (६ ६८,७)। विशिरा की बात सुनकर यह युद्ध-मूमि मे जाने के लिये प्रस्तुत हुआ (६ ६९,९)। 'रावणस्य सुता बीरा काकतुल्य पराक्रमा ॥ अन्तरिक्षगता सर्वे सर्वे मायानिशारादा । सर्वे त्रिदशदर्यध्ना सर्वे समरदुर्मदा ।। सर्वे सुबलसपम्ना सर्वे विस्तीणंकीतंव । सर्वे समरमासाचा न शूवन्तेस्म निजिता । देवैरिप सगन्यवे सिकन्नरमहोरगे ॥ सर्वेऽस्वविदुषो थीरा सर्वे युद्धविशारदा । सर्वे प्रवरविज्ञाना' सर्वे छन्धवरास्तथा ॥ स तैस्तथा भास्करतुल्यदर्शनै सुतैर्नुत शत्रुवलिश्रयार्वेनै ।। रराज राजा अधवान्ययामर्रवृती महादानवदर्पनाधनै ॥, (६ ६९, १०--१४) । रावण से आज्ञा लेकर रावण वा यह पुत्र युद्ध भूमि की और चला (६ ६९,१९)। यह उच्चे थवा नामक शीझगामी अस्व पर सवार होकर हाथ मे प्राप्त और शक्ति लिये हुये युद्ध-भूमि मे आया (६ ६९/ २=-२९)। इसने वानर-सेना का घोर सहार किया, (६ ६९, ६९~ = ३)। इसने अद्भद के साथ इन्द्र युद्ध किया जिसमे अद्भद ने इसका देश कर दिया ( ६ ६९, ==-९९ ) 1

२. नर्मदा, एव गव्यर्वी का नाम है जिसने व्यनी तीन पुनियो का फमरा माल्यवान् , सुमाली और माली से विवाह किया (७ ४, ३१-३२)। नल ने सागर पर सेत् का निर्माण किया (११, ८०)। वाटमीकि ने

इतके द्वारा सेतु-निर्माण की घटना का पूर्वदर्शन कर लिया था (१३,२४)। ये महाकपि, विश्वकर्मा के पूत्र शे (११७,१२)। ये वानर-मूथपि थे (१ १७,३२)। सुत्रीतं के साथ थे भी किष्कित्वागये (४ १३,४)। निष्किन्या जाते समय ल्डमण ने इनके मुस्रजित भवन को भी देखा ( ४ ३३, १०)। सुप्रीय के आमन्त्रण घर ये एक जरब, एक सहस्र, एवं सी द्रमवासी द्यानरो सहित उनक पास आये (४ ३९,३६)। ये विश्वकर्मा के प्रिय पुत्र थे (६ २२, ४४)। सेत् निर्माण के लिये समुद ने इनका नाम बताया क्यों कि इन्ह अपने विता का अनुप्रह प्राप्त या (६ २२,४५)। तदान्तर इन्होते श्रीराम से सेनु निर्माण करने की अपनी इच्छा की प्रकट किया (६ २२, ४६-४२)। अन्य वानरो को सहायदा से इन्होने सागर पर सेतृ का निर्माण किया (६ २२, ६२)। य लङ्का के परकोटे पर चढ गये (६ ४२, २२)। इन्होंने प्रतपन क साथ इन्द्र युद्ध किया (६ ४३, १३)। इन्होंने प्रतपन की होनो आँखें निकाल ली (६, ४३, २४)। वे सतकतापूर्वक वानर-सेना की रक्षा गर रहे थे (६४७, २-४)। इन्होंने राक्षस-सेना का अपवर सहार किया (६ ४४, ३०-३१)। इन्होने एव विशास पर्वत शिलर लेकर रावण पर आक्रमण किया किन्तु रावण न इन्ह आहत चर दिया (६ ५९, ४२-४३)। इन्द्रजित ने इन्ह बाहत निया (६ ७३, ४३)। राम की सहायता के लिये देवो ने इतकी सृष्टि की थी (७ ३६, ४९)। राम ने इनका सत्वार किया (4 38, 20)1

नल कुछर, बुदेर ने प्रिय पुत्र ना नाम है, जो रम्भापर आहल था (७ २६, ६२)। 'धमनो यो मर्राडम शतियो शीयंतो मनेत्। त्रोद्याद्यस्य भवेदिन शात्या च वसुधासम ॥, (७ २६, ३३)। जब रम्भा को रावण ने रीना तो उसने बताया वि बस्त्राभूषण धारण विये हुवे वह नलकूबर से ही मिलन जारही है (७ २६, ३४-३७)। जन रम्भासे इसने यह सना कि रावण ने मार्ग म उसे रोजकर उसने साथ बलातकार किया, तब इसने रादण को यह शाप दिया कि यदि वह अविष्य में फिर कभी किसी स्थी की इक्सा क बिरुद्ध उनके साथ बलातकार करेगा ता उसका ( रायण का ) मस्तव दक्षे दुक्डे हो जायगा (७ २६, ४३-५६)।

निल्ती, उन सात नदियो म से एक का नाम है जो बिन्द्-सरीवर स निक्त कर पूर्व दिया की ओर वही (१ ४३,१२)।

१. तमुष, अम्बरीय के पुत्र और समाति के विनाका नाम है (१ ७०. ४२)। वद और नेवहीन मुनि-दम्पती ने, जिनके पुत्र का दशस्य ने मूल से क्य कर दिया था, अपने पुत्र के लिये उसी छोड़ की कामना की जो नहरा आदि को प्राप्त हमा था (२ ६४,४२)।

( १६८ ) [ नाग

२. नहुष, आयु के पुत्र का नाम है जिन्होंने बृत्र-वस के बाद इन्द्र की अनुपस्थिति में स्वर्गपर शासन किया था (७ ५६, २७∼२८)।

२. नहुष ]

नारा ( बहु॰ )-बह्या ने देवों को आज्ञा दी कि वे नाग-क्याओं के गर्भ से वानर-सन्तान उत्पन्न करें (१.१७,५)। इन लोगो ने भी वन में विचरण करनेवाले वानरी और रीछो के रूप में वीर-पुत्रों को जन्म दिया (१. १७, ९)। सगर-पुत्रों के वच्यतुल्य सूलो आदि के प्रहार से आहन होकर ये घोर आतंनाद करने लगे (१.३९,२०)। इन छोगों ने भी बह्या की शरण में जाकर सगर-पूत्रों के बत्याचार के विरद्ध शिवायत की (१. ३९, २३~२६)। अगस्य का आश्रम इतसे भी सेवित था (३.११,९२)। ये सुरक्षा के पुत्र थे (३.१४,२५)। ब्रह्मा ने रायण को इनसे भी अवध्य होने का यर दिया ३. ३२, १८-१९)। रायण ने उन लता-कुञ्जो को देखा जो इनसे सेवित थे (३. ३४, १४)। ये उत्तर बुरु में निवास करते थे (४. ४३, ५०)। महेन्द्र पर्वत इनसे सेविल था ( ५. १, ६ )। जब हनुमान सागर का लङ्गन कर रहें थे तो इन लोगों ने उनकी प्रशास में गीत गाया (४.१, ८७)। बायुपम इनसे व्याप्त या ( ५. १, १७०० ) । समुद्र इनसे सेवित था ( ५. १, २१४ ) । इनकी करवायें सुन्दर निताम्बो और चन्द्रमा के समान मुखवाली होती मी, जिन्हें हनुमान ने लद्भा मे देखा ( ४. १२, २१--२२ )। जब हनुमान ने अधा का यथ कर दिया तो ये भी विस्मयपूर्वक हनुमान को देखने लगे ( १ ४७, ३७)। हनुमान् भीर इन्द्रजित् के युद्ध की देखने के लिये इनका समृह भी एकत्र हुआ ( १.४८, २४ )। लड्डा मे हनुमान् की शफलताओं पर मे लीग अरयम्न प्रसम्न हुये ( ५. ५४, ५२ ) । अरिष्ट पर्वत इनसे सेविन था ( ५. ५६, ३५)। जब अरिष्ट पर्वत हनुमान के भार से दब गया सी ये लोग उस पर से हट गर्म ( ४. ४६, ४७ ) । इन्हें आकाशक्षी समुद्र में खिले हुने कमल और उरवल के समान कहा गया है ( ५. ५७, १ )। जब औराम ने मुस्मवर्ण का बध कर दिया ती से अध्यान हिंदा हुये (६.६७,१७४)। श्रीराम और मकराश का युद्ध देशने के लिये के लीव भी एकत हुवे (६. ७९, २४)। इन्द्रजित् में विरुद्ध मुद्ध कर रहे लड़मण की में लोग रहा। कर रहे में (६,९०,६४)। श्रीराम और रावण के अन्तिम युद्ध को देलने के लिये में लोग भी एक्ट हुये (६. १०२, ४%)। जब थीराम रायण के साथ यद कर रहे थे ती इन छोगों ने थिन्ता प्रगट की ( ६. १०७, ४६ )। उस समय में स्रोग भी गाम और बाह्मण की सुरक्षा के लिये स्तुति करने रखें (६ १०७, ४८-४९)। ये होन सारी रात राम और रावण का युद्ध देवने रहे (६ १०७, ६५)। जब पुलस्य ईमुनि एक समय राजपि मृशक्तियु के आध्म मे ६६

रहे ये तो नाग नन्यायें वहाँ आकर उनकी तपस्या में विष्ण डाइती थी (७ २, ५-११)। किन्तु जब मुनि पुलस्त ने यह होकर विष्ण करतेवाली कर्याओं ने वहाँ आना बर्द कर दिवा (७ २, १२-१३)। जब मान्याओं ने वहाँ आना बर्द कर दिवा (७ २, १२-१३)। जब मान्यावानु इत्यादि से युद्ध करते के लिये दिवनु जिते तो इत दोगों ने भी उनकी प्रयास की (७-६, १७)। मन्याकिनी कर तट इनके सिन्य या (७ १३, ४)। रावण ने इन्हें पराजित क्या या (७ १३, ४)। या यु देवना को प्रस्त करने के लिये से लीग भी बहुत के लाय यहे (७ ६५, ४०)। राजा इल के भय से ये लीग जनकी हेवा किया करते हैं (७ ६५, ४०)। राजा इल के भय से ये लीग जनकी हेवा किया करते हैं (७ ६५, ४०)। सिता है रावण यहण को देवाने के लिये ये लीग भी सीराय की सामा में उजिल्या हमें (७ १७, ४)। सीता के रावणक में प्रवेश कर जाने पर ये लीग भी विदिश्य मकरा की बातों करते ले लिये ६०, ६०, ६५-१६)। भी ता के रावण प्रसार की बातों करते ले लिये ६०, ६०, ६५-१६)। भी ता के दिवा प्रसार की बातों करते ले लिये ६०, ६०, ६५ १४।। भी ता के दिवा प्रसार की वातों करते ले लिये ६०, ६०, ६५ १०।

नागत्त्वा, एक अप्तरा का नाम है जिसका भरत सेना के सरकार के लिये महॉप भरदाज ने आवाहन किया था (२ ९६, १७)।

नागराज-श्रीराम ने अंगस्त्याधम मं इनके स्थान को भी देखा था (३ १२,२०)।

नामान, ययाति के पुत्र तथा अन के पिता का नाम है (१.७०, ४२~४३)।

मारद, एक महाँव का नाम है 'तव स्वाध्यायनिरत तयस्वी वाविवा वर्मा नारद परिपण्ड कास्मीनिर्मीन्तु नवस ॥', [१ १, १) । वास्मीकि मृ पूर्वन पर महाँनि राम चरिन का वरित्र वर्षमा किया (१ १, ६-१००)। वास्मीकि इत्तर सहाँनि राम चरिन का वरित्र वर्षमा किया (१ १, ६-१००)। वास्मीकि इता सहन्त हो कर इन्होंने नित्र को (१ १, १००)। श्रीराम के बनवाय के समय उनकी राता के लिये कोसस्या ने हनका भी भावाहन किया था (२ २१, ११)। भरत के भरद्वाव भाष्य में प्रिथम ने समय स्होंने मरत के सम्प्र नायन किया (१ ११, ४४)। रावण के पूर्वने पर सहोंने उन्ते सम में साम महाया (१ ११, ४४)। रावण के पूर्वने पर होंने उने सम में न्यान ना पता वनाया (७ २०, २०-११)। 'पारवस्तु महायेना मृहूर्त व्यानमास्यित । विज्यासास निजन्मी विवृत्र इर पावक ॥', (७ २०, २०)। रावण और पाम ने मुद्ध ने देवने में कोतुल्व के सारण से भी पाम लोक गर्म (७ २०, २०-११)। या के पास जा कर रहोंने उनसे रावण के रावण ने कर पर रहोंने वालिन की सात कही (७ २१, १००)। याचय के रहा पर रहोंने वालिन और सुधीव के जन्म सुसान का वणत

निक्रम | ( 200 ) िनिकुम्भ क्या (७ ३७ क, ४-६)। मेरु पर्वेत पर देव-सभा में इन्होंने रावण द्वारा सीना के अपहरण ने कारणो का वर्णन किया ( । ३७ घ. ४-७ )। रावण के पूछन पर इन्होंने उससे बताया कि वह बवेत द्वीप मे निवास करने वाले चढ़-संशास मानवों को अपना योग्य प्रतिबन्दी पा सकता है (७ ३७ ड, ७-१०)। रावण के पूछने पर इन्होंने बताया कि वे लोग नारायण की कृषा से वहाँ के िवासी बन गये हैं (७ ३७ ड, १३-१७)। कौतूहलबदा य भी रावण के पीछे पीछे देवेतद्वीप गये (७ ३७ इ, १९-२०)। श्वेतद्वीप की युवितयी

द्वारा राषण के अपमानित होने को देख इन्ह विस्मय हुआ (७ ३७ इ, ४२-¥दे)। इनकी उपेक्षा वरने पर इन्होने राजा नृग को शाप दे दिया (७ ५३, १६-२२)। राम के आमन्त्रण पर ये राम वे भवा ना गये जहाँ इनका उचित स्वागत हुआ (७ ७४.४-५)। "एक ब्राह्मण के राम र राजदार पर सत्याग्रह करने के सम्बन्ध म राम के बचन को सुनकर इन्होन बताया कि इस ब्राह्मण के पुत्र की इसलिये मृत्यु ही गई है, वगोति राम के राज्य में वही पर नोई सुद्र सपस्या वर रहा है जिसका उसे चेदा युग में आधकार नहीं है ( ७ ७४, ७-३२ )।" इन्होन राम के दरवार में उपस्थित हाकर सीता के दापय-ग्रहण को देखा (७ ९६.५)।

निकुल्भ, रावण के एवं मधी का नाम है जिसे हुमान ने रायण के सिहासा ने बगल मे राठा देखा (५ ४९, ११)। हनुमान् ने इसने भवन म काग लगा दी ( ५ ५४, १५ )। यह कुम्भवर्ण का वीर्यवान् पुत्र था ( ६ ६, १९)। इसने अनुमति मिलने पर बिना किमी सहायना के ही धीराम आदि मा यथ कर देने का बचन दिया (६. ८, २०)। राम आदि का यथ करने वे तिये यह अस्त्र-शुरुत्रों से सुगण्जित होक्ट रावण की सभा म सम्रद्ध सड़ा था (६ ९, १-६)। इसा नील के साथ इन्द्र-युद्ध किया (६, ४३, ९)। इसने अपने प्रतिद्वादी की आहा किया (६. ४३, ३०-३२)। यह अपा राम में तक उदारम्त परिच लक्ट रावण व साथ युद्ध भूगि में आया (६ ५९, २१)। यह मुझ्मकर्ण का पुत्र था जिसे सामण न सुद्ध के लिय भेण (६ ७६ ४४-४७) । मुदीव में दारा अपन आता मुख्य का मारा स्था देगरर इमी बातररात्र की ओर इस प्रवाद देवा माता हार्ने दाच कर देण (६ ७०, १-२)। 'तिहुम्भी भीमविक्तम', (६ ७० ४)। 'इसरे वशायण म स्वर्ण-पदवाधा, मुत्राप्तों संबाजुबाद योगा द रहे थे, वानों से विवित्र कुण्डल और गों में विभिन्न मारा जवमा रही थी। इन भामुवर्ते नथा अपने परिष ग तिहरम वैगे ही मुर्गाभित हो रहा या जैन विद्यु और गर्जना से पुरू मेम राप्रयास में मानेबित होता है। (६ ७०, ४-६)।" 'मतासाणातात

सचन्द्रसमहाब्रह्म् । नित्रुम्मपरिवाघूणं भ्रमतीव नगस्यलम् ॥ दुरासदश्च सजने परिधाभरणप्रभ. । कोचेन्धनो निकुम्भाग्नियुगान्ताग्निरिवोत्यित ॥, (६ ७७, ९-१०)। इसने हनुमान् के साथ घोर युद्ध किया परन्तु अन्त मे हनुमान् ने इसका बद्य वर दिया (६ ७७,११-२५)।

निक्किमला, लद्भाके एक पवित्र स्थान का नाम है जहाँ जाकर इन्द्रजित ने अग्नि मे आहुनि दी (६ घर, २१-२६)। यह बटवूरों के मध्य में स्थित था जहाँ इन्द्रजित हवन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के लिये गया (६ ८४, ११ १४-१५)। रावण ने यहाँ आकर भेवनाद की यज्ञ करते हुई

देला (॥ २४,२-३)।

निद्या-जब ब्रह्मा के आदेशानुसार इन्द्र सीता को हविष्यात्र विलाने के लिये लंका आये तो वे अपने साथ निदा को भी कार्य (३ ५६ क, 🗷 )। इन्द्र के वहने पर इन्होंने राणकों को निवा से बोहिन कर दिया (१ ५६क, ९-१०)। में इन्द्र के साथ ही लीट आई ( ३ ४६व, २६ )।

निसि, जनक वे पूर्वज और देवरान के पिना का नाम है (१. ६६, म्)। 'राजाम्दितपु लोवेषु विश्वत स्वेन वर्मणा। निमि परमयमारमा सर्व सत्त्वदता वर ॥', (१ ७१, ३) । मियि इनवे पुत्र में (१ ७१,४)। "पे इस्तानु के बारहमें पुत्र के जिन्होंने गौतम के आध्रम के निकट देवपुरी के समान वैजयन्तपुर नामक एक नगर बसाया । इस्होंने एर यज्ञ वरने का विचार करने जमे सम्पन्न करने के लिये बसिष्ठ का वरण किया, किन्तु बसिस्ट के अस-मर्थना प्रकट करने पर सहवि गौनम से अपना यज कराना आरम्भ कर दिया। इस पर कड़ होनर बसिष्ठ र साथ देनर इन्ह मरीर रहिन (विदेह) बना दिया । प्रतिवार स्वकण इन्होते भी वसिष्ठ वो बेना ही बाप दिया । इन प्रकार में और विस्ठ दोनों ही परस्पर साप स विदेह हो गये (७ ५५, ४-२१)।" इह दह से पूपर हुआ देशकर ऋषियों ≡ श्री गरीर का मुर्शान रातकर स्वय यहा पूरा कर दिया (७ ५७, १०-११)। दवा क सर देते के आग्रह पर इन्होंने यह वर माँगा कि से मानुष्यों के नम न निवास बरें (७ १७, १४)। 'महर्षिया ने पुत्र की उन्पत्ति वे सिन इता गरीर का मामा किया जिससे मिथि उत्तत्र हुए । इस अहुक जन्म के कारण ही मिथि जार बहुलाये (७ ५७, १७-२०)।"

नियातकप्रच, देश्वों क एक वर्ष का नाम है जो एक मणिमयी पुरी मे नियास करते थे 1 इन लोगों ने एक वर्ष सक लगा पर राज्य के साथ सद हिया, क्लिनु अन्त संबद्धावी सम्बत्यता पर् उनते समि कर ली (छ २३, X-2Y) 1

( १७२ ) [ नील

निशाकर, एक महींप का नाम है जो विक्रय पर्तत के शिवर पर रहें ये (४ ६०, ६)। सम्पाति ने बताया कि पूर्वकाल से जब सूर्य नी किरणों से बाथ होकर वे विक्रय पर्वत के शिवर पर गिरे तो उन्होंने 'उनितत तेज' 'और उर तम करनेवाले इन ऋषि का वर्धन किया (४ ६०, १३-१४)। 'सम्पाति ने देशा कि ये सनान करके विभिन्न पश्चों से पिरे हुते आग्रम की और था रहे हैं। उस समय सम्पाति को उसी तरह सम्य देशकर इन्होंने उनना समाचार पृथा (६. ६०, ११-२१)। 'सम्पाति हारा अपने वाह की क्या का गर्णन करने पर (६. ६१, १-१७), इन्होंने सम्पाति को सान्वता देते हुवे सनामा कि औराम के हुतो को राज्य के स्थान कर परा बता कर उन्हें पत्र कर समय कि निक्योति और उन्हें साम हो जायगी (६. ६२, १-१४)। 'महिपस्थवनीवेज इष्टतस्थार्यवर्तन.', (६. ६२, १४)। 'निवाकरस्य राजर्य. प्रसाशिकीनक', (६. ६३, १०)।

निशाकर 1

निशुस्भक, एक अनुरका नाम है जिसका विष्णु ने वध कियाया (७.६, ६५)।

निपाद—एक निपाद ने कीन्त्र पक्षियों के एक जोड़े के नरपक्षी ना वध कर दिया (१. २, १०)। वाल्मीकि ने उसे साथ दिया (१. २, १४)। ये दूसरों की हिंसा करके जीवन व्यतीत करते थे (१. ४९, २०-२१)।

नील, अन्ति के पुत्र थे . 'पावकस्य सुत श्रीमाञ्चीलोऽन्तिसद्शप्रभः । तेजसा यशसा बीर्यादस्थरिष्यत वीर्यवान् ॥ , (१.१७,१३)। 'नलं मील हतूमन्तमन्यावन हरियूयपान्', (१.१७,३२)। ये सुग्रीय के साथ किष्किन्धा आये (४. १३, ४)। सारा के विलाप के समय इन्होंने वालिन के हृदय मे विधे वाण को निकाला (४. २३, १७)। 'सदिदेशातिमतिमान्नील निरयकृती-द्यमम्', (४. २९, २९)। किष्किन्धा जाते समय मार्ग मे लक्ष्मण ने इनके भवन की भी देखा (४. ३३, ११)। 'नीलाञ्चनचयासारी नीली नामाय यूचप. । अदृश्यत महाकाय. कीटिमिर्दश्विमुंत ॥', (४. ३९, २२)। मीता की सोज के लिये सुपीव इन्हें दक्षिण दिशा नी ओर भेजना चाहते ये (४. ४१, २)। श्रीराम ने इनसे कहा कि ये समस्त बानर सेना को ऐसे मार्ग से लेकर चलें जिसमें फल-मूल की अधिकता, शीतल छाया, और ठण्डा जल उपलब्ध हो (६ ४, १०--११)। ये बाझानुमार सेना का मार्ग ठीक करते हुये घले (६.४,३१)। ये सेनापित के रूप मे अपनी सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियन्त्रण कर रहे थे (६. ४, ३६)। ये समुद्र-तटवर स्थिन वानर सेना की रक्षा और नियन्त्रण कर रहे थे (६.५,१)। इन्हें सेना के हृदय-स्थान में स्थित किया गया (६.२४,१४)। श्रीराम ने इन्हें पूर्व द्वार पर जाकर

नुग ]

प्रहस्त का सामना करने का अबदेश दिया (६३७,२६)। इन्होने निकुम्भ के साथ इन्द्रयुद्ध किया (६ ४३,९)। निकुम्भ के साथ युद्ध करते हुये उसके सार्यण का वध घर दिया (५ ४३, ३०-३२) । राम की आज्ञा से ये इन्द्रजित् का पता ल्याने के लिये गये किन्तु इंद्रजित ने अत्यन्त बेगसाली वाणों भी वर्षा करके इनका मार्गरीक दिया (६ ४४, २-५)। ये भी उस स्थान पर लीट आये जहाँ श्रीराम और क्रधमण मुस्छिन पडेथे (६४६,३)। इन्द्रजिन्ने इन्ह आहत रिया (६ YE, १९)। ये सतकतापूर्वक वानर-सेना की रक्षा कर रहे थे ( ६, ४७, ३-३)। प्रहस्त को बानर सेना का निर्देयतापूर्वक सहार करते देख ये उसकी ओर बढे (६ ४८, ३४-३५)। उस समय प्रहस्त ने इन पर आणी की वर्षा की (६ ५ म, ३६)। जब प्रहस्त ने इन्ह अनेक वाणो से बीध दिया तो इ होन एव विशाल वृक्ष से उस पर अाक्रमण किया (६ ५६, ३८)। इन्होंने प्रहस्त के रथ और धनुष के दुकडे दुकडे कर दिये (६. ५८, ४३-४४)। प्रहस्त के साथ युद्ध वरते हुम इन्होने जसका थय कर दिया (६ ५८,४५-५५)। तदनन्तर ये औराम और लक्ष्मण से मिने और हुएँ वा अनुभव वरने लगे (६ ५ द, ६०)। इन्होने रायण के साथ युढ किया विन्तु अत से रावण ने एक ग्रीतकाली याण मार कर इन्हें सून्छित कर दिया (६ १९, ७०-९०)। इन्होने श्रीराम के आदेशों को बानर सेना तक पहुँचाया (६ ६१, ३४-३७)। इन्होंने कुम्भक्णे पर एक विशाल पर्वत शिखर फेंका (६ ६७, २२)। पुरुष-कर्ण ने इनको अपने घटनो से रगड़ दिया (६ ९७, २९)। बङ्गद को सनुस्रो से पिरा देख कर ये उनकी सहायता वे लिये दौड पढें (६ ७०, २०)। इन्होंने त्रिशिरा से युद्ध किया (६ ७०, २०-२२)। इन्होंने महोदर से युद्ध करते हुये उसका वध किया (६ ७०, २७-३२)। इन्होने बतिकाय पर अक्षा कृत करा करते हैं वसी वसीजन हो गर्वे (६ ७१,३९-४२)। इन्द्रजित् ने इन्ह आहत किया (६,७३,४५)। श्रीराम का ययोक्ति सत्तार प्राप्त करने में बाद ये अपने घर कीटे (६ १२ ८, ८७ – ६८ )। देवी ने इनकी श्रीराम की सहायना वे लिये मृष्टि की बी (७ ३६,४९)। राम ने इनका स्वागत-सत्कार किया ( ७ ३९, २० )। मृग—"एव राजावानाम है जो ब्राह्मण-मक्त, सत्यवादी और आचार

स्ता-"एन राजा वा नाम है जो बाह्यण-मक्त, सत्यवादी और आचार
स्ता-"एन राजा वा नाम है जो बाह्यण-मक्त, सत्यवादी और आचार
विचार में पित्र से। एक समय जब में गायों वा दान कर रहे थे तो उप्रवृत्ति
से जीवन-निर्वाह करनेवाले अनिहोंगी आह्यण की गाय भी जपने वपटे प्रहित
अगर गायों से साथ ही आ मई। इन्होंने उस गाय को भी विकी बाह्यण को
दान में दे दिया। जिस बाह्यण की वह गाय भी उतने उसे बूँतो हुये बनसस

, (१७४) [पद्माचल

में एक ब्राह्मण के पास देवा और गाय को उसके परिवित नाम से पुकार कर अपने साथ के चका । यो ब्राह्मण उन दिनो उसका पालन कर रहा था, यह वताते हुये कि उसने गाय को राजा नृग से सान म प्राप्त विद्या था, वपनी गाय मांगा । जब विवाद होने जमा दो दोनो ख्राह्मण राजा नृग के पास आप, किन्तु राज्यवन के द्वार पर अनेक दिना तम करे रहने पर भी उनको राजा का न्याय प्राप्त नृहीं हो गका जिस एर कुछ हो कर दोनों ने राजा को यह साथ दिया कि वे ममस्त प्राण्यों हे छिपकर रहनेवाले कुकलात हो करवह मी वर्षों हम एक एक होने अपने पुत्र, क्या का एक एक होने अपने पुत्र, क्या का राज्य सीयकर साथ प्राप्त निवाद के स्वाप के स्वप के स्वाप के स्व

नृपद्ग ]

मुपद्गु, एक महर्षि का नाम है जो राम के बनवास से जीटने पर उनका अभिनन्दन करने के लिये अयोज्या प्यारं थे (७ १,४)।

## U

े परुच्छत्तन, एक दानव का नाम है जिसका विष्णुन चक्रवान् पर्वत पर वर्ष किया था (४४२,२६)।

पञ्चावटी—राम के पूछने पर (३ १३, ११) महर्षि अमस्य ने उन्हें एक मूल तथा जल मी सुविधा से युक्त पश्चवटी से आध्यस वनावर मुख्यूवंक रहने का आदेश दिया (३ १३, १२—२२)। राम आदि ने पञ्चवटी की ओर प्रस्थान विषया (३ १३, २६—२५)। राम, लक्ष्यक, और सीता, जटापु के साम पञ्चवटी के लिये प्रस्थित हुये (३. १४, ३६)। योराम ने नाना प्रकार के सभी, हिंसक जलुओ और मुगो से घरी हुई पञ्चवटी मे प्रवेश किया (३ १४, १)। अब पञ्चवटीवेश कोम्य पुणित कानन', (३ १४, २)।

पञ्चाप्सर, एन-एक योजन कम्बाई नीशई वाले एक सरोवर का नाम है (३ ११, ४)। माण्डकाण महाचि ने वण्डकारण्य में अपने तप के द्वारा दूसर्या निर्माण किना था, जहाँ वे पीच अस्तराकी के साथ अलाग्य में बने भन्न में निर्वास परते थे (३ ११,११-१८)।

े १. पद्मा, निष्यों म से एवं का नाम है जो रावण के विरुद्ध पुद्ध करने के न्यिं पुरेद से साथ मर्चे थे (७ १५, १७)। रावण के प्रहार से झाहन इसे पूर्वद को से नन्दन बन में के गये (७ १५, ३५)।

हुमे बुर्वर को ये नन्दन बन मं लेगये (७१५,३५)। २. पद्मा,एव दिग्गज कानाम है (॥३१,३५)।

पद्माचाल, एर पर्वत ना नाम है, जहीं निवास करने वाले यानरो को बुर्लाने ये रिसे सुग्रीव ने हनुमान् को मेना था (४० २७,४)।

१ पनस, एक महापराक्रमी यूद्यपति का नाम है जो तीन करोड वानरो के मार्थ मुग्रीय की आज्ञास उपस्थित हुये थे (४ ३९, २१)। य प्रस्थान करती हयी बानर-मेना के दक्षिण भाग की रणा बर रह थे (६४,३४)। युद्ध म दःसह वीर पनम पारियात्र नामक पनत पर निवास बरते थे (६ २६, ४०)। इन्होने लका के परनोटे पर चटकर सेना का पहाव डाल दिया (६ ४२,२२)। बुमुद की सहायता के लिये ये छवा के पूर्वद्वार को घरकरे यंडे हो गये (६ ४२, २४)। इन्होंने सेना की व्यूहरचना करक सावधानी स उसकी रक्षा की (६ ४७, २-४)। राम ने इनका स्वागन संस्थार विसा ( 0 39, 28 ) 1

२. पनसः, विभीयण के एक मनी का नाम है जिसने एक पक्षी वारप धारण करने राक्षस-मेना की दांकि ना गुम रूप से पना लगाया था (६३७,

6-88)1

पुरुषा, एव सरोवर का नाम है जिसके सट पर ही श्रीराम का हनुमान स परिचय हुआ (११,५८)। श्रीराम क इसके समीप आने की घटना ना याल्मीकि ने पूर्वदर्शन क्या या (१ ३, २१)। यहाँ निवास करनेवाल प्राप गण राक्षसा में अस्पन्त पस्त थं (३,६,१७)। सीना का अपहरण करन लौटने समय रावण इसको लांधकर लकापुरी की ओर चला (३ ५४,५)। 'तत पुरुवरिणी थीरी वस्य, नाम गमिल्यम ॥ अधकरावविभ्रमा समतीयाम-रीवलाम । राम सजातवालुवा कमलोत्पल सोभिताम् ॥', (३ ७३. १०-११)। "इमने तट पीचड से रहित और इतनी श्रीम सद ओर से वरावर थी। यह वमन और उत्पलों से सुगाभित था। इसमें विचरनेवाले हुस, वारण्ड, मीख और मुरर सदैव मधुर स्वर म कूजते रहत थे। इसवा जल तया धन विविध प्रशार के मत्स्यों और वन्द्र-मूली आदि से परिपूर्ण था। (३ ७३, १२-१५)।" 'पद्मानिय दिव बारि सुखदीतमनाभयम् ।। स्रद्भूत्य स तदा किल्यु रूप्यस्कटिकसनियम्। (३ ७३,१६-१७)। मोटे और पीलें रग व बातर इसवे जल का पान बरन के लिये भाने से ( ३, ७३, १८ )। 'सिवादक बातर इसर थान का नाम नाम का का नाम किया है। इसर पूर्व में स्ट्रामूझ च पत्नायां दूरता सोन विद्यासीता, (३ ७३, २०)। इसर पूर्व में स्ट्रामूझ पर्वत स्थित था (३ ७३, ३०)। श्री कवाचेन संग्राय पंणायां देशित यन। प्रवत स्थत मा ( ३ ०३, २०) । या जन पात कुछ प्रभाव होता वर्गी आतस्यतुद्धिं मृद्य प्रतीची नवरासात्री ॥, (३ ७४,१) । तदापछ ग्रीसच्याव यम्यातां विवर्गनाम्, (३ ७४,७)। 'सीना वे सोन से व्यापुत हुद श्रीराम ने इस रम्बीय और कमलो से व्याप्त पुष्परिणी, पन्त्रा, ने क्षत्र म प्रवेश रिया । इमने तट वर निलन, अशोन, नामनसर, बरुल, संया जिमाडे दे पूर थे। यह मीति भौति वे श्मणीय चपुतना से पिरा था। इसना जर परश्चराम (१७६) [परश्चराम

कमल-पूज्यों से आच्छादित और स्फटिकमणि के समान स्वच्छ या। इसमे मत्त्य और कश्यप भरे हुए ये। किन्तर, नाम, गन्यन, यहा और राक्षम, इसका सेवन करते थे। भौति मीति के बूल और लताओं से ज्यापत हो कर यह सरोवर शीन करते थे। भौति मीति के बूल और लताओं से ज्यापत हो कर यह सरोवर शीन कर के की सुन्दर निषि प्रतीत होता था। इसमें अरविन्द उत्तरल, प्रघ और सोगियक आदि पुष्ण खिले थे। यह आम के बनो से यिग हुआ था। जिनमें मनूरों की वाणी सर्वत गूँजती रहती थी। तिलक, दिनौरा, वर, लों, खिले हुये करवीर, नागकेनर, मालती, कुन्द, गुल्म, मण्डीर त्रज्जुल, अशोर, खिले हुये करवीर, नागकेनर, मालती, कुन्द, गुल्म, मण्डीर त्रज्जुल, अशोर, खिलावन, कतक, मानवी, तथा नाना प्रकार के पुष्णों और बुशों से सुशोंभित पप्पासरोवर वस्त्राभूषणों से सुशींभित पप्पासरोवर वस्त्राभूषणों से सुशींभित पप्पासरोवर वस्त्राभूषणों से सुशींभित पप्पा बेह्म विश्वाल पदीत्वक्रमणुक्तामं, (४.१,१)। 'शौंमिन्ने शोमते पप्पा बेह्म विश्वाल करते हुये सीता के लिये विलाप किया (४.१,४-१४)। धोराम इसे लोमकर आगे वर्ड (४.१,१०)। अयोग्या छोटते समय थीराम देते लोमन इसके क्षेत्र के अरार से भी जबता हुआ आया (६.१२% ४१)।

परशुराम-श्रीराम के साथ इनने सवर्ष की घटना ना वाल्मी कि ने पूर्व-दर्शन किया (१ ३,१२)। "मिथिला से अयोध्या लौटते समय मार्ग में अनेक अपराजुनो के परचान् दरान्य ने देखा कि श्रविय राजाओं का मान-मर्वन करनेवाल मृगुकुलनन्दन, जमदिनितुमार (परशुराम) सामने वा रहे हैं। वे उस समय अरवन्त भयानव दिखाई पड रहे थे। उनके मस्तव पर वडी बडी जटायें थी। वे कैलास के समान दुर्जय और वालाग्नि के समान दूसह प्रशीत और तेजोमण्डल द्वारा जाज्वस्यमान हो रहे थे। साधारण लोगो को उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कन्धे पर फरसा रवसे और हाथ में विद्युद्गणो के समान दीन्तिमान् घनुष और भयकर बाग छिये हुये त्रिपुर-विनासक शिष के समान प्रतीत ही रहे थे। (१ ७४,१७-१९)।" 'त रहा भीमसनाश उदालन्त्रिय पावकम् । वसिष्ठप्रमुखा विद्रा जपहोनपरायणा ॥'. (१ ७४, २०)। विस्टादि ऋषियो का अभिवादन स्वीवार करने के पश्वान हुन्होंने राम को सम्बोधित अरते हुये कहा : 'तुमने दिव के धनुष को तोड दिया है। उसी समाचार की जानकर मैं एक अन्य उत्तम धनुय लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, जिस पर तुम वाण चड़ाओ । (१ ७४, २३-२४, ७४, १-३)। राजा दशरथ ने दूनको प्रसन्त करने में लिये इनकी स्तुति की। (१, ७४, ४-९)। दशरय के निवेदन का अनादर करते हुये झुहोंने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रीवी और बैब्बवी धनुषों का इतिहास बताया। सदनन्तर इन्होंने श्रीराम

२. पाण्ड्य ] (१७८) [२. पिशाच २. पाण्ड्य, सुदूर दक्षिण में समुद्र-नट पर स्थिन एक नगर का नाम है

'र्ततो हेममय दिव्य पुकामणिविभूषितम् । मुक्त वचाट पाण्डमाता गता द्रश्यय बानरा ॥', (४ ४१, २०)। सीता की सोज के लिये सुगीव ने अंद्रद की - यहाँ मेजा था (४ ४१, १९-२०)।

पारियात, एक पर्वत का नाम है जो पश्चिमी समुद्र के बीच में स्थित या "इसका सिवार से बोजन किस्तुत को सुवणनय मा। इस पर सीता ही कोज के जिबे सुधीय में गुपेन आदि को आदेश दिया। इस पर्वत के निषद पर अभिनतुत्व वेजनवी और वेगआले चौबीय क्योड कम्पर्य निवास करते थे। सुपेस में इस गम्बर्ग के निषद का अध्या उस पर्वत-विवाद से दीई फर्ट मूख तीहते इत्यादि मा कामरो को निर्देश कर दिया या (४ ४२, १८-२२)।" पनस

नामक बानर यूवपति इसी पर्वत पर निवास करते थे ( ६ २६, ४० )। पायनी, बिन्दु सरीवर से निकल्नेवाली सात नदियों य से एर का नाम

पायना, विन्दु सरावर स निकल्नवाला सात

है जो पूर्वविद्या को ओर बहती है (१, ४३, १२)। पिद्धल, सूर्य के डारपाल का नाम है (७ २३छ, १०)।,

' पितृ-पाम- देवो के अनुरोध पर इन लोगों ने इन्हें में एक मेडे पा अण्डवीय लगाया (१ ४९,९)। उसी समय से समस्त पितृगण अण्डरीय-रहित मेडी को ही उपयोग ये लाते और याताओं पी उनके बानजीति कलों मा मानी बनाते हैं (१ ४९,१०)। इन्होंबा के पिरद युद्ध करते समय य लोग मी लक्ष्मण की रहात कर रहे थे (६ ९०,६४)। मीना की जोशा

कोन भी कश्यम की रक्षा कर रहे थे (६ ९०, ६४)। मीना की उनेका करने पर राम के सम्मुख उपस्थित होतर इन कोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया (६ ११७, २−१०)। क्षीरसायर से ही स्वाहा तथा स्वधामीशी पितरों की स्वया प्रगट हुई (७ २३, २३)।

पिल्लोक को बांधण में ऋषम पर्वत के निषट स्थित बताया गया है। इस भूमि को समराज की राजधानी और क्षृप्रद अ-धकार से आच्छादिन कहा गया है। सुधीय ने सीता की लोज के लिये बंदाध जानेवाले बानर पूपपनियों को यहाँ जाने ने लिये बना किया क्योंकि इसमे जङ्गम प्राणियों को गति नहीं मानी गई है (४ ४१, ४४-४६)।

माना गड़ है (४ ४१, ४४,-४६)।

२. गियाच, (बहु०) — श्रीरामृते बनवास मे समय जननी रक्षा में
लिये नोसल्या ने इनका सी आवाहन क्या (२ २४,१७)। श्रह्मा ने
रावण को इनने द्वारा भी अवस्य रहने या बरदात दिया (३ ३२,१६०१९)। ये लोग रातमर राम और रायण ने मुद्र को दैवने रहें (६
१००,६४)।

७, ६४ /। २. पिश्राच, एन राशस प्रमुर्ताना नाम है जो एन घोडे पर सवार होनर पुरहरीका, एक अप्परा ना नाम है जिसने मरहाज के आवाहन पर भरत के सम्मूख नृत्र किया वा (२ ९१, ४६)।

पुरिकस्थला-देखिये अञ्चना ।

 पुराङ्ग, पूर्व के एवं देश का नाम है जहाँ सीता वी साब के लिये मुप्रीय ने बिनत को भेजा वा (४ ४०, २२)।

२. पुराष्ट्र, दक्षिण के एर देश का नाम है जहाँ सीता की लीज के लिये सुप्रीय ने अञ्चय को भेजा वा (४४१,१२)।

पुस्तरसम्, एन राजा जा नाम है जिन्हें उपेंबी में दुकरा कर पश्यादाप निया था ( है ४ स. १६ )। इन्होंन विजयातपुर्वेक राज्य से सामन अपनी परायस्य स्वीनार कर लो थो (७ १९, ४)। 'निक के धार के नारण वर्षयी मृतक पर आजर हुनको पत्नी वन गई। वे काश्विरात, बुध, के पुत्र वे (७ ४६, २२-६)।' इन्होंने वर्षी के गर्भ से लाबु नामच पुत्र दलान विद्या (७ ४६, २७)। इनने कंबी के गर्भ से लाबु नामच पुत्र दलान विद्या (७ ४६, २७)। इनने कंबी के गर्भ से सितादानपुर का राज्य प्राप्त दिया (७ ९६, २३)।

पुलस्त्य, भीवे प्रवायति का नाम है वो यनु के बाद हुवे ये ( ३ १४, व ) । विभवा हन ने मानम पुन के ( ५ २६, १-७) । ये प्रवायति के पुन कीर हुन हुन हुन से प्रवादति का नाम हुन के ( ५ २६, १-७) । ये प्रवादति के प्रवादति कीर हुन हुन के प्रवादति का नाम प्रवादति का साम हुन हुन ये प्रवादति कीर मान कहानि का साम हुन वे ये देवी आदि के अस्यन्त प्रिय वे (७ २, ६) । "एक समय ये राजांठ कृषिकृष्ठ के आपम में वयी थीर यही रहने करें। वहाँ प्रक कामणे दानति उत्पादता में प्रवादति करें। वहाँ प्रक कामणे दानति उत्पादता में प्रवादति करें। वहाँ प्रक कामणे दानति उत्पादति के प्रवादति करें। वहाँ प्रक कामणे दानती उत्पादता में प्रवादति करें। वहाँ प्रक कामणे दानती वहां निवादति हुन वे वहां क्षणे से वे वस्या यहाँ मरे प्रक्रियत अपनी प्रवादति कामणे में प्रवादति करें। वहाँ में प्रवादति कामणे में प्रवादति कामणे में प्रवादति कामणे के मान प्रवादति कामणे के नहीं मुना और इन्हें समुख करें। प्रवादति अपनी कामणे के प्रवादति कामणे कामणे के प्रवादति कामणे के प्रविद्या कामणे के प्रवादति कामणे के प्रवादति कामणे के प्रवादति कामणे

नामक पुत्र उत्तन्त विया (७ २, ७-३४)।" जब विश्ववा को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ तब इन्होने प्रसन्न होक्र उम पुत्र का बैश्रवण नाम रूपने हुये उ। आगे चलरर धनाध्यक्ष होने मा आशीर्याद दिया (७ ३,६-६)। इस्तोन मध्यम्य यनवर रावण और मान्याता है बीच शान्ति स्थापित की ( छ रू३ग, ृ५६-५७)। "स्वर्गे मे देवताओं ने मुस से इन्होंने सुना हि रावण की पाउना बायु को पकड़ने के समान है । महान् धैर्यशाली होन के दिवशीत भी ये मन्तान प्रेम के गारण पायु के वेग और मन की गति के समान, यायु पय दा आध्य लेकर, महिरमती नगरी में आये । आवादा से उनरते समय ये मूर्य के समान प्रतीत हो रह थे और धनकी ओर देखना अत्यन्त मटिन था है हैटयराज की जब इनके आगमन का समाचार मिला तब उसने इनका स्वीतन सहकार करने वे पश्चातृ इनव पधारने का प्रयोजन पूछा । इन्होन हैहयराज अर्जुन से यहा वि वे इनवे पौत्र, देशानन रायण, को मुक्त कर दे। अर्जुन ग इनकी आक्षा की शिरोधीये वरते हुए रायण वो मुक्त बरते उससे मैथी-सम्बन्ध स्थापित दिया। दिवासीय रावण को छुडाकर ब्रह्मापुत्र पुरस्त्य पुत्र ब्रह्मरीन पर्ते गय (७ ६३, १-२१) ।" जब इल बी पुरुपत्य प्राप्त कराने के सम्बन्ध से सहिप सुध अन्य मित्रों ने परामर्श कर रहे थे तो ये भी उनरे बाश्रम म पधारे (७,९०,९)। राम की सभा में इन्होंने भी सीता वे बायन प्रत्य को दला (७ ९६,३)। पुरुपादकाः, नरभक्षी राक्षमी ने लिये प्रवृक्त हुआ है 'कर्णप्रावरणारचैय तथा चाप्योध्दरणेंदा । घोरालोहमूलाव्चीय जवनाव्चीदपादमा ॥ अक्षमा बल्यन्तश्च तथैव पुरपादका ।', (४ ४०, २४-२६)। सीना की स्रोज के लिये सुप्रोय ने विनन को इनके निवास क्षेत्र मे भेजा था। पुरतह, एक प्रजापति का नाम है जी प्रचेता के बाद हुये थे (३ १४, ८)। पुलिन्द, एसर के एक देश का नाम है जहाँ सुप्रीय ने सीता की सीज के लिये शतवले की भैजा था (४ ४३, ११)। पुलोमा, एक दानव वा नाम है यो श्रची वा पिना था। अनुह्लाद ने इसकी पुत्री, राची, का छलपूर्वक अपहरण कर लिया था और इन्द्र में इसकी वध क्या था (४, ३९, ६-७)। इन्द्रजित् से युद्ध करन के समय जब जयन्त

उससे पराजित हाने लगा तो यह जयन्त वो लेक्ट वहाँ से दूर चलागमा

पुष्कर, एक तीर्थ ना नाम है जहाँ विश्वामित्र तरस्या करने गयें (१६१,४) राजा आक्योप ने वहीं विशास किया मा (१६२,१)। बही शुन् शेष ने विश्वामित्र का दर्शेत करने उनने जपनी रक्षा की पानना की (१६२,४-७)। विश्वामित्र ने बहाँ और एक सहस्र वर्ष तक तरस्या की

(७ २६,१९-२०)।

( 360 )

· ¹ [ पुष्कर

पुरपादकाः 🕽

(१६२,२६)। अध्यक्ष मेनका पुष्कर मे आकर स्वान का उपक्रम करने

रमी (१,६३,४)। पुष्कल, गरत के बीर पुत्र का नाम है (७.१००,१६)। राम ने

पुष्कल, मरत के बार पुत्र का नाम है (७. १००, १६)। राम में इनका अभिनेक निया (७. १००, १९)। भरत की सेना के साथ ये भी गये (७ १००, २०)। ...

पुष्कलावत, गान्यार क एक नगर का नाम है जिसकी भरत ने स्थापना की। इसना वर्णन (७ १०१, १०-१५)।

पुरुष्क, एव विमान का नाम है जिसकर श्रीराम ने लका से अयो या की · पात्रा की (१°१, ६६)। इस पर बैठकर श्रीराम इत्यादि नन्दीप्राम आवे (११, ==) । बाल्मीकि न इसका पूर्वदर्शन किया (१३, २९)। राम द्वारा इमके अवलोग न की घटना का बाल्मीकि ने प्रदेशोंन कर लिया (१३,३६)। पहने यह कुबेर की सम्पत्ति या जिसे रावण न छीन, सिमा (३ ३२ १६)। यह जाराधा में उडता था (३ ४८,६)। पुणका नाम स्थोणि भात्वें धवणस्य मे । विधान सूर्य सहाया तरसा निवित रणे । विद्यार रमणीय च तद्विमान सनोजयम् ।', (३ ४४, २९-३०)। "लका म पृत्रान ने पूर्णक विमान को देखा जो मेथ के समान ऊँचा, सवर्ण के समान मृत्या, अवनी कान्ति स प्रकारित, बनेकानर पत्नी से म्पान और विभिन्न प्रकार के पूष्पो संबाच्छादित या। यह बस्वन्त सुन्दर और नाना प्रवार के रतनो से निर्मित होन के कारण अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होता था। इसम श्रेन मवन, सुन्दर पुष्को से सुशोशित पुष्कर, केशरपुक्त ममल, विवित्त बन और अद्भृत सरोवरो का भी निर्माण दिया गया या। इर पर विविध रत्नो म ऐसे विहल्लम बने हुये थ जो साक्षात कामदेव के सहायक प्रतीत हाते थे। इसन तजस्विनी लक्ष्मी की प्रतिमा भी थी जिसका हाबियों के हारा अभिनेत हो रहा था। इसे दलकर हनुमान् अत्यन्त विरिमत हमें ( ५ ७ ५-१५ )। "इनके गयाक्ष तप हुए सुवर्ष में निर्मित न्ये और" रचना सी दर्ज की दृष्टि ने यह विश्वकर्मा की चरम कृति थां। जर सह हाराज में उठकर बायुमार्ग म स्थित होता था तब सौरमाम के चिल्ल सा मुद्राभित होता था । इसम जा विशेषतार्थे थी यह देवताओं ने विमाना 🛚 भी नहीं भी। मन म जहाँ भी जान का सकल्प उठना था वहीं यह विमान पहुँच जाता था। स्वामी व मन वा अनुसरण करत हुवे यह विमान अवस्त सीझ-गामी, दूचरा के लिय दुर्जम, बाय ये समान बेगरीन और पुष्पकारों महात्माओ का आध्य या । इसम आक्वयंत्रतक विविश्ववस्तुको का सङ्कृतिया गना था। भनेर शिवरवाण यह निमान ब्छोटे छोटे शिक्षण स पूँक किसी

युव्पितक] (१८२) [पुव्पितक

पर्वंत के समान सुद्योभित होता था । कुण्डलो से सुद्योभित मुखमण्डल, निमेप-रहित विद्याल लोचन, अपरिमित भोजन गरने, और रात में ही दिन के समान चलनेवाले सहस्रो मूलगण इसका भार बहन करते थे (४ फ, १-८)।" विश्वनमां ने इसे बहुता के लिये निमित्त किया था और बहुता ने विशेष अनुकारा ्करके बुवेर को दे दिया जिनसे अन्तत. रावण ने हम्तगत कर लिया (४,९, ११-१२)। "इपम ईहाम्बो की मूर्तियो से युक्त सोने नांदी के सुन्दर स्तम्म, समेर और मन्दराचल ने समान ऊँचे अनेनानन गुप्त गृह, और मगल भवन ये। इसका प्रकाश अधिन और सूर्य के समान था। इसमे सोन की मीडिया, अध्यन्त मनोहर बेदियाँ, रफटिक के बातायन आदि वने ये। इसका पत्र मुंगे मणियो से निर्मित था। सुवर्ण के समान लाल रग के सुगन्धयुक्त चन्दन से समुक्त होन के कारण यह बालसूर्य के समान भनीत होना था। हनुमान न इसने प्रवेश करके इसकी शोभा का अवलोकन विया ( १ ९, १३-२० )।" इसका दिस्तृत वर्णन (६ १२१, २३-२९)। 'खगतेन विमाने । हसयुक्तेन भास्यता । प्रेह-प्रयच प्रतीतश्च बभी राम अनेरवन् ॥', (६ १२२, २६)। श्रीराम की आजा पाकर यह हसयुक्त उत्तम विमान् महान् शब्द करता हुआ आकाश मे उडन ल्गा (६-१२३,१)। श्रीराम ने इसे जुवेर वा लौटा दिया (६ १२७, १७-१९)। बुबेर को पराजित करने रावच ने इसे हस्तवत कर लिया था इसका विस्तृत वर्णन (७ १५, ३६-४०)। श्वतदीप मे पहुँचने पर यह अहिबर हो गया जिससे रावण ने इसे लौटा दिया (७ ३७४, २४-२७)। कुवेर की आज्ञा से यह राम की सेवा के लिय उपस्थित हुआ (७ ४१,३--१०)। इसका पूजन करन के पश्चात् राम न इस छौटा दिया (७ ४९, ११-१४)। राम की आज्ञा शिराधार्य करके यह लौट गया (७ ४१, १४)। राम क स्मरण करने पर यह तत्काल उनके सम्मूख उपस्थित हुआ (७ 6X, X-6 ) 1

पुरियतक, "एन पर्वन का नाम है जो छका स आगे सो योजन विस्तृत होताण समुद्र के मध्य मे स्थित था। यह परमधोमा स सम्पन्न तथा सिद्धों और धारणा से सेवित, चन्द्रमा और सूप के समान प्रकाशमान तथा समुद्र की गहराई तक पुना हुआ था। इसके विस्तृत दिसर आकाश मे रेटा शोधते हुये से प्रतीन होते थे। इस पर्वन के एक सुवनम्य शिवर का प्रतिदिन सम्पेद सेवत नरते थे तथा एन रवतम्य शिवर का चन्द्रमा। इन्त्रमन, सम्पेद सेवत नरते थे तथा एन रवतम्य शिवर का चन्द्रमा। इन्त्रमन, सम्प्री इस पर्वन पुन्य इस पर्वन सिहन का नहीं देख पाने थे। मुधीय न अजूद को इस पर्वन प्रमा म स्वन स्वनापर प्रणाम नरतं सावधानीपुर्वक सीना नो इस पर खोजने में किये मेजा (४ ४४, २५-२१)!"

पर हनुमान् के साथ इन्द्र युद्ध विया (५ ४६, २ ३१-३५)। "सने सुप्रीव ने साथ इन्द्र युद्ध निया (६ ४३,१०)। सुप्रीव ने इमना ब्रम किया (६ ४३, २५)। यह सुमालिन और वेतुमती का पुत्र या ( U X, 35-88 ) 1 प्रयसा, एक राक्षसी का नाम है जिसने रावण की अस्वीवृत कर देने पर सीता नो मक्षण वर लेने की घमकी बी (५ २४,४२)।

( 148 )

प्रयस, रावण के एव सेनापति वा माम है जिसने रावण के आदेग

प्रभाव

मचेता, एव प्रजापनि वा नाम है जो अङ्गिरा के बाद हुये थे ( 3, 18, = ) : १. प्रकड्ड, एव वानर यूयपति वा नाम है जो वानर सेना ने दीण की ओर जाते समय उसे प्रोत्साहित करता हुआ चरु रहा था (६ ४, ३७)।

इसने हनुमान के साथ मिल कर पश्चिमी फाटक पर युद्ध निया (६ ४१, ४०-४१ )। राम ने इसका स्वागन सरपार किया (७ ३९, २२ )। २. प्रजह, एक राभस प्रमुख का नाम है जिसने सम्पानि से इन्ड गुड किया था (६ ४३, ७)। इसने अपने प्रतिद्वन्द्वी को तीन वाणो से बीच दिया (६ ४३, २०)। रावण न इसे कुम्म और नियुक्त के साथ गुड भृमि म

जाने का आदेश दिया (६ ७५ ४६)। शाणिताक्ष को अञ्चद द्वारा परामून होते देशकर यह उसकी सहायना के लिये दौड़ पटा (६ ७६, १२)। यूपान बीर शोणिताक के साथ इसने भी अञ्जद वे साथ युद्ध किया (६ ७६, १४-१५)। अञ्जद ने इसका यक्ष कर दिया (६ ७६, १९-२७)। यह सूपाण का चाया था (६ ७६, २८)।

भघस ]

प्रतर्दन-देखिये धाशी ।

 प्रतिष्ठान, एक नगर का नाम है जहाँ आकर शापभ्रष्ट उवंशी अपा\* पति, पुरुरस स मिली (७ ५६, २६)। यह वाशिराज वी राजधानी थी

( 6. 28, 18) 1

२. प्रतिष्ठान, मध्यदश के एक गणर का नाम है जिसकी शजा इल न स्थापना नी थी (७ ९०, २२)।

प्रतपन, एक राधास प्रमुख का नाम है, जिसने नल के साथ इन्द्र युद्ध किया था 'बीर प्रतपनो घोरो राहासो रणदुर्धर । समर तीक्ष्णवेगन नर्तन समयुष्यत ॥', (६ ४३, १३)। नल न इसकी अंति निकाल की (६ ४३,

23-28)1 प्रसाद, मुद्रीय ने एक विश्वासपात्र मन्त्री का नाम है। इन्होंने सुप्रीय स

अपने कत्तं यं पर बन्ल रहन तथा सत्यप्रतिष्ठ दने रहनर रूदमण के शीघ की

धात करने की प्राथना का । य उदार हिंखाले तथा सुग्रीय की अथ और षम के विषय मं ऊच नीच समझान के लिये नियुक्त य (४ ३१ ४२-४१)। मजोज्य, एक मानर प्रमुख का भाग है जिसकी देवताओं न राम वी

सहायना के जिय सृष्टि की भी ( ७ ३६ ५० )। ममति, विशीयण के एक मंत्री का नाम है जिसन एक पनी का रप

भारण ररते गुप्त रूप स नाक्षस सना की लक्ति वा पता लक्त्या था (६ ३४ U-29)1 १ ममाधी दण्ण क एक मधी वा नाम है जो राम के विरुद्ध युद्ध करने

गया था (३ २३ ३४)। यह दूषण की सना वे आग आग चलनेवाला महाबली वी था (दे २६ १७ १८)। इसने दूषण के बारे जान वर हाथ म फरमा < कर राम पर आश्रमण या (३ २६ १८~१९)। श्रीराम न इसको असम्य वाण समुद्रा न मध नाजा (३ २६ २०)।

२ प्रसाधी, एक बालर सूचपति का नाम है जो पाम की बातरी सेना मे ोिं-लित हुव थे। यह गया तट पर विध्यमान उपीरवीज नामक प्रत सथा गिथिए में दराचार पर िवास करते हुए हाथिया और वानरों के प्राचीन वर का स्मरण करके ग्रज क्ष्यपृतियाको भयभीत करते थे। वनके अधिकार मदारशङ यानर रत्तथ (६ २७ २५२६)। इन्होने इद्रशित क चारी घोडो का बघ गरमे उसक रथ का भी तोड शला (६ ८९ ४८ ४१)।

प्रमुखि, एक दिशा के मन्यि ना नाम है तो राम क दनवास है जीदन पर जनवा स्वागत करने व लिय अयोध्या पधारे थ (७ १ ३)।

प्रमोदन, एक मृति का नाम है जि हैं बुध न इव के प्रथाय प्राप्ति क विषय म पर मश बरन के लिय आमि तित किया था (७ ९० ५)।

प्रयाग-श्रीराध न अपने प्रयाग के तिकट पहचन का अनुसान लगाया (२ ५४ ५)। श्रीराम और उदमण सुर्वास्त होते हाते गया यसना के सगम वं सभीप भरद्वाज ने आश्रम पर पहुच सम (२ १४ व )। सेना सहित भरत गगा । भा को पार करके प्रयाग वन पहुंच और सना को वही विश्राम परन की थाजा देकर स्वय भरद्वाज सुनि व आधम पर गये (२ ६९ २१-२२)। प्रशास्त्रक मन क पत्र और अम्बरीय के पिता का नाम है (१ ७० ४१)।

मसाम, एक वानर युवपति का नाम है जो अमुद की सहायता के लिय प्रती भार पर राज्ञ हुआ (६ ४२ २४)।

अस्थल उत्तर ने एक दन का नाम है जहाँ सुप्रीय न सीना की स्त्रोन के िये गतवत को भवा (४ ४३ ११)।

प्रस्तवस्य, एक पवत का नाम है जिससे अनक विदेशों निकली थी (३ ॰ २१)। साना के अपहरण के परचान श्रीराम न इस पवन से भी प्रहस्त ]

सीता वा पता पूछा, परन्तु इसके खुप रहते पर इसे साप दे दिया (३ ६४, १८-१४)। मुधीय के राज्याध्यिक के पश्चान ध्यीराम और लक्ष्मण प्रमथन गिरि पर चले गये (४ २७, १)। 'आर्ड्ड लम्मसपुष्ट विहेभीमरवेंद्र ने पानागुल्स्य प्राप्त के गये (४ २७, १)। 'आर्ड्ड लम्मसपुष्ट विहेभीमरवेंद्र ने पानागुल्स्य प्राप्त के नित्य जुनिकर तित्य मा।'' (४ २७, २-३)। इस पर्वत के प्राकृतिक सीत्य में विह्मून वर्णन (४ २७ ३-२५) । घोराम और लक्ष्मण ने चार महीन यो वर्षामल त्रंग अध्य स्था पर्वत वर निवास करने का नित्य प्राप्त क्यांक सह किरिय में भी निकट वा (४ २७, २४ -२६)। 'बहु स्वय दरी हुळ्ले तिस्म असक्ष गिरी,' (४ २७, २५)। इसे माल्यवान् पर्वत भी कहने है (४ २६, १)। राज और लक्ष्मण ने सीता वा समाचार लाने के लिये भेंने गये दुनो वो प्रनीला में इस पर्वन पर एक मास तक और निवास किया (४ ४७, ३)। प्रवांदि तीन विसामों में गये हुवे बानर निरास होकर इसी पर्वत पर लोट का वें (४ ४७, ६)।

प्रहरूत, एक राक्षस प्रमुख वा नाम है जिसके भवन में हुनुमान गये थ (५६,१७)। हुनुमान् ने इस मन्त्र तत्त्वज्ञ राक्षस को रावण के हिसामन के निकट देखा ( ५ ४९ ११ ) । रावण की आज्ञा से इसने हनुसान् से उनके लगा आने आदि का प्रयोजन पूछा (५-५०,७ १२)। हनुमान् ने इसके भवन मे आग लगादी (५ ५४, = )। इस शूर सेनापनि ने रावण को आश्वासन दिया कि यह अदेले ही बानरो पा सम्पूर्ण पृथियी स उत्मुलन गर सरता है (६ ६, १-५)। यह अस्त्र दास्त्रों से सुसज्जित हो कर राम भादि के वध में लिये रावण की सभा में सन्तद खड़ा बा (६ ९, ३)। इसने रावण का धरण-स्पर्श किया जिसके पश्चान रावण ने इसे यथायोग्य आमन प्रदाप किया (६११,२९)। रावण की इच्छा के अनुसार इसने लका की रक्षा व्यवस्था सुदृद्ध वरन के पश्चान रावण को इसका समाचार दिया (६ १२, ६-५)। राज्य वा हिन चाहनवाले प्रहस्त की बात को सुनकर रावण ने अपन सुहुदी म विश्वास उत्पन्त निया (६ १२,६)। श्रीरान से सन्धि वरने वे निभीषण के प्रसाव पर मत व्यक्त करते हुय इसने वहा कि श्रीराम में भय का बोई बारण नहीं है' (६ १४, ७-८)। इनन बैलास पर्वन पर मणिभद्र वो पराजित किया था (६ १९ ११)। इसे लका में पूर्वी द्वार का रक्षत नियुक्त विया गया (६ ३६ १७)। 'प्रहस्त युद्धकोविदम्', (६ ५७,४)। 'प्रहस्तो बाहिनीपति', (६ ५७,१२)।' सबल के पूछने पर इसा कहा 'हम लोग पहले ही इस क्रियाय पर पहुँच चुते थे कि गदि आग सोता को नहीं लीटामेंगे तो निश्चित का से युद्ध छिड जायगा। आपने सर्देव ही मेरा

प्रहस्त ]

ित साथन किया है अत मैं उसका ऋण चकाने वे लिये युद्ध की ज्वाला म अपने जीवन की बाहुति देने क लिय प्रस्तुत हूं। इतना वहकर इसने विभिन्न सेनाध्यमो से अपने लिय सेना माँगी (६ ५७ १२-१८)। जब इसकी सेना तयार हो गई तब यह अपने चार सेनापितयो के साथ एक सुदर रथ पर बैठवर सेना को लाग किये हुये पश्चिमी द्वार की क्षोर राग बरा (६ ५७ २४-३३)। प्रहस्त त हि निर्वात प्रत्यातगुण पौग्पनः। युधि नानाप्रहरणा किपितेनाभ्यवततः॥ (६ ५७ ४२)। युड आरम्भ होने पर यह विजय की अभिलामा से उसी प्रकार वानर सेना म प्रदेग करने की चेष्टाकरने लगा जिस प्रकार गल्म अस्ति म प्रदेग करता है (४ १७ ४२-४६)। स एप सुमहाकायो बलेन महता वृत । आग उति महावग किंहपवल्पीचय ॥ आच्छत्र म महात्राहो वीयवत निगाचरम । राधवस्य वच श्र वा प्र युवाच विमीपण ॥ एप सेनापर्ततस्य प्रहस्ती नाम रा रम । जहाया राक्षते रस्य विभागवलसम्ब ॥ वीववानस्रवि उर मुत्ररवात परायमः । सत प्रहस्त नियाल भीम भीमपरात्रममः । गजत समहाकाय रा तसरभिसवृतम् ॥ ददण महती सेना यानराणा वलीयसामः । अभिसजातघो पणा प्रहस्तमभिगजनाम्।। (६ ५०२६)। रथ पर वैठ हुत प्रहस्त ने वानरो का धीर सहार आरम्भ क्या (५ ५८ २४)। नील को अपनी ओर साते देशकर इसने उन पर वाणो की वर्षा आरम्भ कर दी (५ ५८ ३४- ६)। जब नील ने इस पर एक कृत्य से प्रहार किया ता इसने उन पर और अधिक बाणों की वर्षा आरम्भ की (६ ५० ३९ ४०)। जब ील ने इसके अ वो का वध करके इसके धनुप तथा रथ को ब्यस्त कर दिया तब इसने हाय म एक गदा नेकर नील के साय हुट युद्ध आरम्थ क्या पर तु ध त म मील ने एक पवत शिखर से इसका वध कर दिया (६ ५० ४१ ५५)। य० सुमान्ति और केतुमनी का पुत्र या (७ ५ ३६ ४०)। सुमालित के साथ यह भी रावण का आधित नन करने के लिय गया (७ १९ २-°)। कुछ समय ने पश्वाम इसने रावण से कुवेर को पराजित करके पन जना पर अभिकार कर तेन का परामश निया (७ ११ १३-१९)। रावण की आना ब अनुसार त्सने जका से जावर कुवेर से राणमा की सम्पति रावण की कीरादन कल्यि वहा (७ ११ २३−३१)। जब ५ बर लता छा"र कैलास पथत पर चने यस तब इसने राजा वा वसवी सूचना दा (७ ११ ४६~४८)। क्वेर क विरुद्ध युद्ध म यह भी रावण ने साथ गया (७ १४. १-२)। इसने एक सहस्र यशी का वध किया (७ १५ ७)। यह राजा अनरप्य से पराज्नि होनर यद्ध मूमि से भाग गया (७ १९ १९)। राज्य महास ] (१८८) [ प्रीष्ठपद के आदेश पर इसने निर्दिष्ट भवन से प्रवेश करने उसके सातचे कथा से एक ज्याकामयी पूनि देखी जिसने इसे देखकर तीव अदृहास किया। कौटकर इसने रावण को इसकी मुचना दी (७ रहक, ५-६)।" इसने रावण के सदेश को

सूर्य के द्वारपालों तक पहुँचाया (७ २३ल, ७-११)। मान्धाता ने जब इस पर आकृतण निया तव इसने भी जनपर प्रत्यात्रमण वह दिया (७ २३न, २४-२४)। पदलोक से पहुँच कर जब यह पदमा की बीतल दिरणों से दग्ध होने लगा तव इसने लोटने वी इच्छा प्रगट की (७. २३४, १८-१९)। देवों के विरुद्ध युद्ध से यह भी सुमालिन के साव युद्ध भूमि से गया (७ २७, २५)। इसने नर्मदा से स्नान करने के पदसान रावण वे लिये पूष्प एक पिने

(७ ११, १४-१०)। इनने निययनापूर्वक वानुभो का संहार विचा (७ १२, १६)। इनने अर्जुन के नायाप्रहार से आहुन होकर पृथियों पर गिर पड़ा (७ १२, ४२-४४)।

प्रहारत के शहन होकर पृथियों पर गिर पड़ा (७ १२, ४२-४४)।

प्रहारत के शहन के एक मनी का नाम है जिनने रायण के जनेक बार प्रहार के उस समय बरण बहा जोक से सगीत गुनने के लिये गये हुत हैं
(७. २३, ४१-४२)।

प्रहारत, हिरण्यक तिपु के पुन, एक दैत्य-प्रमुख का नाम है जिसने अपने
विता के साथ सपर्य मा उत्नेख हैं (७ २३क, ६८-६९)।

प्रहेति, रावण के पूर्व लका में निवास करनेवाले एक राशास-प्रमुख का नाम है जो अस्वत प्रमुख का नाम है जो अस्वत प्रमुख का नाम है जो अस्वत प्रमुख का नाम के जोकर त्यासा-प्रमुख का

प्राप्यद, गणा के तट पर स्थित एक नगर का नाम है जिसके निकट भरत ने गणा को पार क्या था (७ ७१,९-१०)। प्राप्योतिष्य, सुत्रणें से बने हुये एव नगर का नाम है जो बीच भुदुद्र में बराह पर्यंत पर स्थित था। सुशीव ने सीता की लोज के लिये मुपेण को यहाँ

लगा ( ७ ४, १४-१५ )।

बराह पर्वत पर दिवत था। सुवीव ने सीता की कोज के लिये मुपेण की यहाँ भेजा या (४. ४२, २८–२९)। माजापत्य-पुरुष, महाराज दशरय के पुत्रेष्टि थक्त के समय अनिर्दृण्ड से

आजापत्य-पुरुष, महाराज दशरक कुष्त्राष्ट्र यह स्वति प्रणाह के क्षेत्र के लिये का लाई के प्रणाह के प्रणाह होने का वर्षेत्र (१९६१९-१४) पह अपने हाव में सौर्, के भरा हुआ एक सुवर्ण पात्र लिये हुने थे (१.१६,१४)। अपना परिचय देते हुने इन्होंने उस दिव्य खीर पो दशरय की प्रदान करते हुने उनसे अपनी राजियों को खिलाने के लिये कहा (१.१६,

१६६ १ म. – २०)। तदनलार ये अन्तर्धात हो गये (१.१६,२४)। प्रौष्ठपद, निविधो मे से एक वा नाम है जो रावण के विरुद्ध पुद्ध करने के स्थिय जुंबर के साथ मये थे (७१४,१७)।

प्लाच, सुग्रीय के एव विश्वासपात्र मत्री का नाम है जिसने छा मण क्षोब सान्त करने के लिये सुग्रीव को अपना बचन पूर्ण करने की प्रेरणा दी ( x 28, 87-28)1

ब

सभ, एव गन्धर्य प्रमुख का नाम है जो ऋषभ पर्वत के चन्द्र वर्गम निवास बरता था (४ ४१, ४३-४४)।

चल, एक दैरच का नाम है जिसरा इन्द्र ने अपने यक्त से बर्व दिया था

(३ ३०, २८)।

चिलि, विरोधन के पुत्र का नाम है, जो इन्द्र-सहित समस्त देवसाओं की पराजित मरवे त्रिलोको का सासव यन गया (१ २९, ४-५)। "इस असुर-राज ने एक यज्ञ वा अनुष्ठान किया। ज्य यह यज कर रहा था, उसी समय · अदिन आदि देवनाओं ने खिष्णु को बताया 'विरोचन कुमार बिल एव उत्तम यर रा अनुष्टान वर रहा है। इस समय जो भी याचर उसने पाश उपस्थित होता है उसे वह मनोग्रालियन बस्तुर्ये प्रवान वरने सन्तुष्ट वर देना है। अतः आप अपनी योगमाया वा आश्रय के वेनताओं के हित के लिये वामन रप धारण कर उस यज्ञ मे जाइये और हमारा उत्तम बस्याण-साधन वीजिये। (१ २९, ६९)।" 'फ्लस्तरम विष्णु ने वश्यव और अविति के यहाँ जन्म लिया शौर बामा इप में बिल पे पास जाकर तीन पग भूमि की याचना नी। इस प्रवारतीन पगरो तीनो लोगो पर अधियार कर विष्णुने बलि का निप्रह बररे उन्द को जिलोकी का बासक बना दिया (१. २९, १९-२१)।" विष्णु द्वारा इनरे बाँवे जाने वर उस्लेख (३ ६१, २४)। 'एए ये परमोदार घूर. सत्यपराष्ट्रमः । यीरो बहुगुणोयत पाग्रहस्त इवान्तकः ॥ यालायं इव तेजस्वी शमरेरानियतः । क्षमर्पी दुर्जयो जेता यळगान्गुणसागर ।। प्रिपदद संविभागी गुर्वप्रप्रिय रदा। वालावाङ्थी महासस्य सत्ययावसीस्यवरीत ।। दक्ष रुवंगुणीयेत गुर स्वाध्यायनस्यर । एष गच्छिति वास्येष ज्वलंते तपी सदा ।। देवैदन भतसङ्गीवन परागीदन पर्यास्त्रिमि । भय यो नाभिजानशांत तेन त्वं योख-मिरुटिसि । बल्जा बदि ते योख् गोचते राक्षसेत्रवर । प्रविश त्र महासत्व सप्राम कृरमा चिरम् ॥', ( ७. २३४, २२०२७ ) । इसने रावर्ण का अट्टहास मे गाय स्वागत वरते हुये उसे अपने गोद में बैठाकर उसके आने का कारण पूछा। (७ २३४, र=-३१)। "रावण वे उत्तर देने पर इमने उससे मतागा 'भेरे द्वारपाल वे लग में विष्ण म्यित हैं जिन्होंने पूर्वपाल में अनेश बार पृथियी को दानवो से रहित निया था। दस प्रकार विष्मु नी प्रशंसा बरते हुये इसने रावण से अन्ति के समान दीक्षिमान् एक घक उठा कर लाने वर्षर ] (१९०) [ सुप के लिये कहा (७ २३क, ३४-५७)।" "राजण को लज्जा का अनुजन करने हुये देखनर इमने जममें कहा . "मह पक्त मेरे वितासज्ञ हिरण्यकतिए का कण्डल

हुये देखर इमने उसमें कहा . 'यह पक मेरे पितासह हिरण्यकशिषु का कुण्डल या, और अनेक अन्य दानवों के अतिरिक्त उन्हीं हिरण्यविश्व का भी विष्णु ने यम नर दिया या। वही विष्णु मेरे हारपाल है (७ २३क, १६-७३)।" रायण के पूछने पर इसने बनाया कि विष्णु ही भैन्नोत्त्रय के विधाता, सर्वज्ञानी, सुरथेन्द्र और सर्वशक्तिमान् हैं (७ २३क, ७६-६६)।

वर्षर—वसिष्ठ के नहने पर उनकी शबला गाय ने अपने यन से शस्त्र-धारी यर्षरो को उत्तम्न किया (१. ५५, २)।

चास, विकृक्षि के पुत्र और अनरण्य के पिताकानाम है (१ ७०,२३)। चाह्नो, एन देश कानाम है जिस पर राजा इल का शासन था (७

४२, ६)। थिन्दु, एक सरोवर का नाम है। अपनी जटा में स्थित गङ्गा को शिय ने

इनी सरोवर में छोडा था। इससे सात नदियाँ निक्ली हैं (१ ४३, १०-११)। बहुदंष्ट्र, एव राक्षस-प्रमुख का नाम है, जिसके भवन में हनुमान् गये थे

बहुदंष्ट्र, एव राक्षस-प्रमुख का नाम है, जिसके भवन में हनुमान् गये थे ( ४. ६, १९ )।

बहुदुम, एर प्रजापनि का नाम है जो सथय के याद हुये पे ( ३ १४, ७ )।

१४, ७)।

मुध्य, सीम के पुत्र वा नाम है जिन्हें इस्ता ने एक सरीवर में स्नाम करत
देवा में उदिल होने हुमें क्ट्रसा ने समान सुन्दर थे (७ ००, ९-१०)।
"इना को देवकर में उस पर अस्पिक्ष कासक्त हो गये। मरोमर में बाहर
निकल कर रहोने उसका परिचय पूछा और आध्या में आवर उसकी सारियों
को सिद्युगी होतर पण भूत साति हुमें बाधम के निकट ही निवास मरने की
अप्राम डी (७ ००, १२-२४)।" जब इका ने साथ की निपुर्वियों पर्वत प्र क्रियार थे एक एक, १२-४४) कि बाहम में साथ की निपुर्वियों पर्वत प्र कितारे भ्रती में में इन्होंने इस्ता से अवना प्रेम स्था (७ ०९, ६-४)।
इन्होंने एक साम का समय इला के साथ क्यांनि किया (७ ०९, ७-०)।
एक सास के बाद जब दण नुत्र पुर्व हो गये और अपनी मेना आदि के समस्य में
पुराने को तब इस्तेने नहां. 'दावन् ! आपने में साथ ने नेवक पर मेरेय दारण ली।'(७ द९, १२ १४)। इन्होने सबूर अनुरोध व रते हुम इला से एक वप तक अपने आध्यम में ही रहने के लिये कहा (७, ८९, १९-२०)। 'धुषस्याबिलटुकर्षण,'(७ द९, २१) । 'चुष परमबुद्धिमा नयावगा', (७ ९०, ४)। 'धायमजसत्तनदर्धन', (७ ९०, ६)। युरूरवा का जन्म होने के पत्तवान उन्होने इल को युक्पस्य आस्त कराने के उत्पाय के साम्बन्ध म अपन मिन्न, अन्य महर्षियो, से परामदा विस्था (७ ९०, ४ ७)।

युहद्रथ, देवरात के पूत्र और महाबीर के पिता का नाम है (१ ७१,

६ ७)।

पृद्धस्पति ने बहा। के बादवानुसार तार मामक वानर सूचपित को उत्पत्त
हिया (११७,११)। धीराम के बनवास के समय उनकी रक्षा करने क हिया (११७,११)। धीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने क रिय कीमत्या ने दनका भी आवाहन किया (२२४,११)। श्रीराम के हुन क कप म हुनुमान् के उपस्थित होने पर सीना न दन्ह नमस्कार किया (४३२,१४)। इन्होंने अनुरो के साथ युद्ध म मारे गये देशो की विक्तिसा की (६४०,२५)।

महावृत्ता, महिषि जूलिन तथा गन्धरी सोमदा के पत्र वा नाम है (१ ३३, १८)। य कान्तिवय नामव नगर म निवास करने थे (१ ३३, १९)। इहोने हुमनाम नी एक सो पुनियो के माण विवाद किया (१ ३३ २१, २२)। इहानाम ने इहें दनवी परियो सहित विदा किया (१ ३३, २४)।

ह्रामाल, एक देश वा नाम है जहाँ सीना की लोज करने के लिये सुप्रीय न विनत से यहा था (४ ४०, २२)।

मस-राज्यस, ( वहु० )—वे लोग यहाँ में विध्व डाल्न थे (१ स. १७)। मसम्प्री, एक राक्षस प्रमुख ना नाम है जिसके अवन में हनुभान ने आग

हमा दी थी (५ १४, १४)।

प्रहाहत्या — जब रह ने वृत्र ना वब यर दिया ता बहाद्वा त हाल ही

प्रहाहत्या — जब रह ने वृत्र ना वब यर दिया ता बहाद्वा त हाल ही

उनके पीठे लग गई (७ ६५, १६)। बा इन्द्र ने अरस्येप पन के अनुकात

हारा अपने पी गुद्ध किया तो इसने देश ते अपने शिवास वा स्थान पूछा

(७ ६६, १०)। 'देशे के आवेश पर हमने अपने की चार प्रापो में विभक्त

रहे कहा मैं अपने एक अग स वर्षा के बार प्राप्त प्रल में परिपूर्ण निद्यों

में निवास नर्रेगी। इसरे प्राप्त से से सवा और सन समय मूर्म पर तियाँ म

महीं। अपने तृत्रीय अस से मुश्रावस्या से सुगोनित गर्नोची दिवसों

प्रतिसात सीन रात तत्र निवास वर्र ने उनके दय वा गष्ट करती हुई रहेंगी।

वीमे मान से मैं उन लोगो पर आवश्य वर्षो में पूठ बालगर किसी के विभो मा से मैं उन लोगो पर आवश्य वर्षो हैं (७ ६६, १२–१६)।"

्र (१९२) [ अहा

मद्या ।

ं प्रह्मा — जब हनुमान् को राक्षसो ने बन्दी बना लिया तो उन्होने प्रह्मा नी कुपासे अपने को मुक्त कर लिया (१.१,७६)। 'आजगाम तनो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयप्रभु । चनुर्मुंबो महातेजा द्रष्टु त मुनिपुगत्रम् ॥', (१ २ २३)। इन्होने एक परम उत्तम आमन पर विराजमान् होकर वाल्मीकि मुनि को भी भासन ग्रहण करने की आजा दी (१.२ २६)। इनकी आजा में पाल्नीकि ने आसन ग्रहण निया (१ २, २७)। जब इन्दे देसकर बाल्मीकि कीजन-पत्ती की घडना के सम्बन्ध में चिन्ता करने लगे तो इन्होने उननी मन स्थित को समझ कर उन्हें रामायण की रवना का आदेश दिया (१२,३०-३८)। इन्होने पूर्वकाल मे जिन अववमेय-यज्ञका अनुष्ठान किया था उसमे ऋन्विजो को प्रचुर दक्षिणा दी गई यो (१ १४, ४४)। दशस्य के पुनेहिन्यज्ञ मे उपस्थित देवो, गन्धर्मी, आदि ने इन ही स्तुति की (१ १४ ४-११)। इन्होते देवतायी आदि को आश्वासन दिया कि बीझ ही एक मानव के उाथ से रादण मारा जामगा (१ १५, १२ १४) । 'बेन त्योऽनवपुरताः लोकहल्लोहपुरंत्र', (११६'४)। पिनामह ब्रह्मा के वरदान से रावण को गर्व हो गया था ( १. १६, ६--७ )। जब विष्ण ने दशरथ के पूत्र के रूप में जन्म लेना स्वीकार कर लिया तो इन्होने गर्यावयो, अध्यायो, यक्षिणियो, विद्यापरिया इत्यादि के गर्भ से बानर-पत्र उत्पन्न करने की देवों को आज्ञादी (१ १७, १-६)। इन्होने बनाया कि दन्होने ऋक्षराज जाम्प्रवान की पहते ही सृष्टि कर क्षी है (१.१७,७)। इन्होने अपने मानसिक संबस्य ने कैलान पर्वन पर 'मानम' सरीवर को प्रकट किया (१ २४,८)। अब महादेव अपनी पत्नी उमा के साथ श्रीडा-विहार कर रहे थे तो अन्य देवनाओं सहित ये उनके पास गये ( १ ३६, ७-- । ) । देवी ने एक देव सेनापति के लिये इनसे निवेदन किया ( १. ३७, १-४ )। यद्यपि इन्होने देवताओ की बशाया वि देवी उमा या साप निष्फण नहीं हो मनना, तथापि देशों को आक्वासन देते हुये अनको सनाया कि उमा की बड़ी बहुत आकाश्यगङ्गा ने अभिनेदेर एक ऐसे पुत्र की जन्म देंगे जो दात्रुओ का दमन करने मे समर्थ सेनापति हो सकेगा (१.३७,५-८)। यज्ञ के घोड़े की लोज करते हुये जर सगर-पृत्र विविध आयुषो से पृथिवी को सोदने लगे तो देवता इत्यदि हाहाकार करते हुवे इननी शरण में अधे (१ ३९, २३-२६)। "देवताओं वी बात सुनकर इन्होने कहा : 'यह समस्त पृथिवी जिन भगवान् वासुरेव की वस्त् है वे ही कपिल मुनि का रूप घारण बरके निरन्तर इस पृथियों को धारण बरते हैं। उन्हीं की कोपान्ति से समस्त सगर-पुत्र जल कर भस्म हो जायेंगे। (१, ४०, २-४)।" भगीरय की घोर वपस्या से प्रसन्त होकर इन्होने उन्हे

वर दिया (१,४२,१४-१७)। "भगीरम को वर देने के पश्चात इन्होंने उनसे पहादेव को प्रमन्त करने के लिये कहा क्योंकि गड़ा के गिरने के वेग को केवल महादेव ही महन कर सक्ते ये। तदनन्तर इन्होने बङ्गा से भी भगीए पर अनुग्रह करने के लिये नहा (१ ४२, २२-२१)।" "अव भगीरण के प्रयास से गङ्गा के जल से सगर-पुत्रों की भरम-राधि आप्लावित हो गई तो इन्होंने भगीरथके सम्मय जस रसातल से ही जपस्थित होनर जनके प्रयासों की प्रशासानी। इन्होने मणीरय को बलाया कि उस समय से गङ्गा इस छोक में भागीरथों के नाम से कि यान होगी। इन्होंने यह भी बताते हुवे कि मगोरथ ने गङ्गा को लान म सफलना शास करके वह कार्य किया जिसमे भगीरय के अग्य पूर्वज असफल हो चुके थे, अग्रीरथ को असय यश और कीर्ति का वरदान दिया। सदन-तर इन्होन अगीरय से कहा कि वे गङ्गा में स्नान करके अपने पितामही का तर्पण करें। (१ ४४, ३-१५)। निगरय से इस प्रकार कह कर सर्वलीक विनामह, महावदास्वी देवेश्वर ब्रह्मा अपने श्रीक लीट गये (१. ४४, १६)। एक सहस्र वर्षे पूरा होने पर इन्होंने सपस्या के धनी विश्वा-मित्र को दर्शन देकर उन्हें सक्ता राजिए कहा (१ १७, ४-७)। इन्होंने एक सहस्र वर्ष तक तबस्या कर चक्के विश्वाधित से वहा कि वे (विश्वधित ) अपने कमी के प्रमान से 'ऋषि' हो नव (१ ६३,१-३)! देवताओ के कहने पर इन्होंने विश्वामित्र को 'महर्षि' की उपाधि से विमृपित किया (१,६३,१७-१९)। विश्वामित्र के पूछने वर इन्होंने बनामा कि वे ( विश्वामित्र ) अभी जितेन्द्रिय नहीं हुये हैं (१ ६३, २२ )। इन्होंने विश्वा-मित्र को ब्रह्मपि करने हुए उन्हें दीर्थायु प्रदान की (१ ६४, १५-१९)। 'अव्यक्त प्रमयी ब्रह्मा साववती नित्य अव्यय ! (१ ७०, १९) । मरीचि इनके पुत्र थे ( १, ७०, १९ )। देवों के कीतहल का निवारण करने के लिये इन्होंने शिव और विष्ण के बीच वैभनस्य उत्पन्न किया (१ ७५, १४-१६)। श्रीराम और परश्राम के इन्द्र यह की देखने के लिए वे भी उपस्थित हुये (१ ७६ ९ )। श्रीराम के बनवास के समय उनकी रहा के लिए कीसस्या ने इनका भी मागहम निया (२ २४, ६)। 'सर्वेसीकप्रमुद्रीया भवनती तथपेया.' (२ २४, २५ ) । इस्हाने अपने पूत्रो, सनकादिको को बन स जाने की आजा प्रदान भी भी (२ ३४, २४)। जब शीराम ने तिमिध्यंत्र के पुत्र ना वस कर दिया सो इन्होंने राम को अनेक दिखास्य प्रदान विये (२ ४४, ११)। भरत-मेना क सतार के रिए भरदाज न इनकी सेवा करनेवाली देवा हुनावा का बाबास्त श्या (२ ९१, १८)। इनवी भेजी हुई २०,००० दिग्याह्ननार्थे मखाज हे आधम पर जपस्थित हुई (२ ९१, ४२)। विराध की तपस्था से प्रसन्न होरा १३ छाउ कोउ

धह्या ] ( 368 ) विहा इन्होंने उसे किसी भी प्रकार के घरन से अवस्य रहने का बरदान दिया (३३, ६)। जब महर्षि घरभञ्ज अग्नि मे प्रवेश करने ब्रह्मात्रीक आये तो इन्होने उनका अभिनन्दन विया (३. १, ४२-४३)। भरद्वाजाधम मे श्रीराम ने इनके स्थान की भी देखा (३ १२, १७)। दस सहस्र वर्षों तक तपस्या करने के बाद रावण ने इन्हें अपने मस्तको नी बाल दे दी (३ ३२, १७-१=)। जब रावण ने सीता का केश पकड कर खीचा तब के बील उठे 'अब कार्य सिंह हो गया 1' (३ ४२, १०)। सीता की जीवन रक्षा की दृष्टि से इन्होंने इन्द्र से सीता को दिव्य हविष्यान्न खिलान के लिए कहा (३ ५६क, १-७)। कवन्त्र की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे दीर्घाय होने का वर दिया (३.७१, ६-९)। पूर्वकाल में इन्होंने ही ऋष्यमूक पर्वत की सृष्टि की थी ( ३. ७३, ३० )। 'गीतोऽयं बम्हणा क्लोकः सर्वलोबनमस्बृत .'( ४, ३४, ११ ) इन्होने इक्ष सागर के असरो को वहत दिनो तक युमक्षित रहने वा पाप दिया था (४.४०, ३५)। ये बहायियों से धिरे हुए उत्तर में सोमगिरि पर निवास करते हैं (४ ४३, ५७)। मयासूर की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे शिल्पशास्त्र में अन्यतम होने का वर दिया (४ ५१, १२)। सब की मृत्यु के पश्चात इन्होंने उसके भवन और उपवन इ यादि को हेमा की दै दिया (४ ५१ १५)। इन्होंने हनुमान को विसी भी शस्त्र मे अवध्य होने का वरदान दिया (४. ६६. २६)। सागरलद्धन के पूर्व हनुवान ने इन्हें नमस्कार किया (४ १. = )। इन्होने स्रसा को बर दिया था ( १ १, १५९ )। इन्होने सिंहिका का बिनाश करने के लिये हनमान की सृष्टि की (४ १, १९९)। लका की निशावरी हैवी की इन्होंने यह वर दिया या कि जिस दिन एक वानर उसे परास्त कर हैता उसी दिन उसे यह समझ लेना होगा कि राक्षसो के विनाश का समय आ गया ( ५, ६, ४७-४८ )। इनका वचन कभी निष्फल नहीं होता ( ५ ३, ४९)। विश्वकर्मा ने इनके लिए पुष्पक विमान बनाया था किन्तु इन्होंने उसे कुपापूर्वक कुवेर की वे दिया ( ५ ९, ११-१२ )। राम के दूत के रूप मे हनुमान के उपस्थित होने पर सीता ने इन्हें नमस्कार किया ( १ ३२. १५ )। अदिवनो का मान रत्नने के लिए इन्होंने द्विविद और मैन्द को अमरत्व का बर दिया था (५ ६०, २-३)। पुञ्चिकस्यला के साथ यलाखार करने के कारण इन्होंने रावण को खाप दिया (६ १३, १३-१४)। इन्होंने रावण को स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसे मनुष्यों से भय प्राप्त होगा (६ ६०, ६-७ )। इन्द्र सहित देवो भी बात सुनकर जगत के करवाण के लिए इन्होने बहा कि कम्भकर्ण सदैव सोता ही रहेगा, किन्तु रावण की प्रार्थना पर यह निणंय दिया कि प्रति छ मास के बाद बहु ( शुम्मकणं ) एक दिन के लिए

यसा ]

जाग जाया करेगा (६ ६१, १६--२९)। इन्ह्रजित् की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे बीधगामी अपन तथा बहाबिरम् बस्त्र प्रदान किया (६ ६४, १३ ) । 'इन्होने इन्द्रजित को बर देते हुए उससे कहा: 'निक्मिला नामक यट हुन के पास पहुँचने तथा हवन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के पूर्व ही जो शत्रु तुम्हे मारने के लिये आत्रमण करेगा उसी के हाथ तुम्हारा वस होगा।" (६ ६५, ११-१६) ।" देवो की स्तुति से प्रसन्न होकर इन्होने कहा कि चस दिन से समस्त राज्ञस तथा दानव अय से युक्त होकर ही तीनो लोको में विचरण करेंगे (६ ९४, ३२-३३) 'कर्ता सर्वस्य कोकन्य बह्या ब्रह्मविद्या बर, (६ ११७,६) । सीठा की उपैक्षा करने पर शीराम के सम्मूल उपास्त्रित होतर इन्होने भी उन्हें (राम को) समझाने का प्रयास किया (६ ११७, ३-१०)। राम के पूछने पर इन्होंने उन्हें विष्ण के सथा सीता की एक्सी के साथ समीवृत्त करते हुए इस बात का स्मरण दिलाया कि उन्होंने रावण वध में छिए ही मानव रूप बहुण किया है (६ ११७, १६-३४)। मुचेर की तपस्या से असप होकर इन्होंने चनसे वर माँगने के लिए कहा ( ७ ३, १३-१४ ) । मुकेर की प्रार्थना स्त्रीकार करते हुए इन्होने उन्हें बीधा छोह-पाल बनाया और पुष्पव विमान भी प्रदान किया (७ ३,१६-२३)। जल से प्रबट हुए बमन से उत्पन्न सहग्र ने पूर्वकाल में समुद्र-जल की एटि करने उसकी रक्षा के लिए अर्देक प्रकार के जल-जन्तुओं की उत्पन्न किया (७ ४,९)। सुजित प्राणियों ने अब इनमे कपने नाम के सम्बन्ध म पूछा तो इन्होने उन्हें यहनपूरक जल की रहा। करने के लिये कहा ( ७, ४, १०-११ )। "उन मुबित प्राणियों में से कुछ ने नहां कि वे इस जठ नी रक्षा करेंगे, और अन्थ ने नहा कि वे इसका पूजन ( यसण ) करेंगे। उनकी बात सुनकर इन्होंने वहा कि जिन लोबो ने रक्षा वरने की बात कही है वे 'राशस' समा जिन लीगो ने मध्य की बात कही है वह 'यश' के नाम से विद्यात होंने ( ७ ४, १२-१३ )।" माल्यवान शादि से प्रसन्न होकर प्राष्ट्रीत उ हे बिरजीवी और वायुओं पर विजयी होने वा वर दिया (७ ४, १२-१६)। रावण को अपना दसवा मत्तक मेंट करने से रोवते हुव इन्होंने उसे वर देने भी इच्छा प्रकट नी (M १०, १२-१४)। रावण को अगरत्व का बर देवा अस्वीरार निया (७ १०, १७)। रावण को वरदान देते हुने इन्होंने उसरे मस्तनो मी भी समास्याव उत्पात कर दिया, साथ ही बन्होंने उसे इन्डानुसार रूप वारण नरने ना भी वर दिया ( ७ १०, १८-२४ )। इन्होंने विजीवण मो बर देते की इच्छा प्रकट की (७ १०, २७-२८)। विभीषण की चिरतीयों होने का बर देवर इन्होने कुम्मवर्ण को भी वर देने की इच्छा प्रकट की

घसा 🕽

( ७. १०, ३३-३५ )। जब देवो ने इनसे कुम्मकण को वर न देने की विननी की तो इन्होंने सरस्वती से कुम्मकर्ण की वाणी वो प्रभावित करने के लिये कहा (७ १०, ४१-४३)। तदनन्तर इन्होने कुम्मकणं से वर मौगने के लिये कहा (७ १०, ४३-४४)। इन्होने कुम्मकर्ण को वर दिया (॥ १०. ४५)। यम और राजण के युद्ध को देखने के लिये ये भी उपस्थित हुये (७ २२, १७)। जब यम अपने कालदण्ड से रावण पर प्रहार करने को उद्यत हुये तो इन्होने सृष्टि के कल्याण की दृष्टि से उन्हें ऐसा करने से रोका ( ७ २२, -३६-४५)। जब निवातकवचो और रावण का युद्ध सतत् एक वर्षतक चलता रहा तो इन्होंने दोनो के बीच सथि कराई (७ २३, १०-१३)। रादण की चन्द्र पर प्रहार करने से रोकते हुये इन्होंने उसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक मन्त्र बताया (७ २३घ, २२-५०)। देवो सहित इन्होने रावण के पास जाकर उससे इन्द्र को छोड देने का निवेदन हिया (७ ३०, १-७)। इन्द्रजित् को अमरत्व का बर देना अस्वीकार कर दिया (७ ३०, ९-१०)। "जब ब्रह्मा के अनुरोध पर इन्द्रजिल ने इन्द्र की मुक्त कर दिया ती उस समय उनका तेज नष्ट हो गया। ब्रह्मा ने इन्द्र की बताया कि अहत्या के साथ बलारकार ही उनके उस पराभव का नारण है। तदन-तर इन्होने इन्द्र की बैटणव यज्ञ करके स्वर्ग लीटने का परामर्श दिया (७ ३०, १८-४८)।" देवो के निवेदन पर इन्हाने वायु के कीप का कारण बताया और उसके बाद बायु को प्रसन्न करने के लिये गये (७ ३४, ५७-६५)। वेदवेत्ता ब्रह्मा ने अपने लम्बे फैले हये. और बागरण मिपत हाब से बाय-देवता को उठा कर खडा निया तथा उनके उस शियु पर भी हाथ फेरा (७ ३६,३)। बायु देवता को प्रसप्त करन के लिये इन्होंने वहाँ एकत्र देवो से बायु-पुत्र को बर देने के लिये वहा (७ ३६,७–९)। इन्होते बायु वे बालक को अस्त्र-शस्त्रो से समध्य तथा चिरजीयी होने का बर दिया (७ ३६, १९-२०)। बायु पुत्र हुनुमानुको अनेक प्रकार वाबर देकर ये अपने लोग चले गये (७ ६६, २१-२४)। इनका भवन मेर पर्वत के केन्द्रीय शिखर पर स्थित या (७. ३७४, ७-८)। योग-साधना वरते समय जब इत्ताने अपने नेत्रो से अगी पर गिर अभुविदु को मला तो उससे एक बानर की उत्पत्ति हुई (७ ३७४, ९-१०)। इहोने उस बानर को निकट के ही पर्वतों पर पण मूल साकर निवास करने वे लिय कहा (७ ३७४, ११-१३)। ऋसराट समा जाने पुत्रों का लिशन दा करने के बाद इन्होंने उन्ह कि एक या में उनकर बापरो पर बासन बरों के लिये वहा (७ २७४, ४४-५२)। जब निवि के पाप से दहहीत हुये बसिष्ठ ने इतसे दह के त्यि पुन प्राचीता की से हाने इसके

रिये उनसे मित्र और वरुण के छोडे हुये तेज ये प्रविष्ट होने वे लिये वहा (७ ५६, ९-१०)। जब छवणासुर का वध करने के लिये राजुष्त ने अमोध बाग का संधान किया हो इन्होंने भयभीत देवताओं बादि को उस दिव्य बाग ना इतिहास बताते हुये उनके मय का निवारण किया (७ ६९, २२-२९)। 'क्वेत के पूछने पर इन्होंने उनसे कहा 'तुम मर्खळीन में स्थित अपने ही धरीर का मुस्वादु मास प्रतिदिन साथा करो ।... वब दुर्धर्प महर्षि अवस्त्य सुम्हारे वन मे प्रधारेंग तब तुम इस वष्ट से मुक्त हो जाओने ।' (७ ७८, १३-१ द )।'' सीता ने दापव ग्रहण की देखने के लिये वे भी श्रीराम की समा मे उपस्पित हुये ( ७ ९७, ७ ) । सीता वे रसातल य प्रवेश कर जाने पर इन्होने राम को सारदक्ता देने हुये भाषी जीवन ने सम्बन्ध मे ज्ञान प्राप्त करने के लिये चन्ह रामायण ने उत्तरकाण्ड के श्रवण का प्रसमर्थ दिया ( ७ ९८, ११-२१ )। जब घरीर स्वाग ने लिय श्रीराम सरयू ने निकट आये तो इन्होने करोड़ी दिव्य विमानी महित जनका स्वागत विचा (७ ११०, ६-४)। इन्होने राम और उनने प्रातामी का स्वागत करते हुये उन्हें किन्तु-तेज में सम्मिलन होने के किये शामन्त्रित किया ( ७ ११०, =-११ )। विष्णु के अनुरोध पर इन्होने उनके अनुवरी की 'सतानक' नामक लोक में जाने का आशीर्वाद दिया ( ७ ११०, १८-२० ) । इस प्रशार, यहाँ आये सब प्राणियों की सतानक छोके मे स्पान देवर बहुा। देवो सहित अपने छोब से बसे गयें (७ ११०, २८)।

प्राह्मण्य-"प्रपुष्प वो मयुष्य अंजकर ध्यवान् याय जब मदत कीर एत्सण हे साथ राज्य का पाणन कर रहे वे तो कुछ दिलों के परवान् पत्र कुड बाहुन, जो उमी जनपर का निवासी था, अपने मृत बालक कर एवं केएर राज्य के खाया और राज्य को दोवों बवाजर कियाब करने क्या । उनमें बहुत कि उनने कमी भी मूठ नहीं बोला, कमी किसी की हिंसा नहीं की, और न कभी निसी साभी दो ने पर्युवाय , कर उनके पुत्र को मुख्य राज्य के हो किसी दुष्प में के कारण हुई है (%, ७३, २-१४)!"

भ

भ्रा-करवास ने समय थोराम नी रक्षा करते ने लिय नीमत्या ने इसरा आवारन रिवा या (२ २४,८)। शीराम ने अगस्य न आत्रम प्र रुतके स्थान नो भी देवा या (१. १२,१८)।

अभीरूच, राजा दिलीर के सुवाधिक पुत का नाम है (१. ४२ ७, ७०, १६)। इनते दिना ने इन्हें राजा बनाया (१. ४३, १०)। ये एक वर्षन्यस्य राजदि थे (१ ४३, ११)। गया की मूरण पर लात तथा दुव-प्राप्ति के लिये इन्होंने मोक्ना नामन सीर्थ पर दोपेशाल तक सरस्या की भगीस्थ ] (196) [ भगीरथ (१. ४२, ११-१३)। "ये दोनो मुजायें कपर उठाकर पञ्चाग्नि का सेवन करते और इन्द्रियों को वंश में रखते हुये एक-एक मास पर बाहार ग्रहण करते थे ! इस प्रकार तपस्या करते हुये इनके एक सहस्र वर्ष व्यनीत हो गये (१४२. १३-१५)।" इनकी तपस्या से इन पर ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्त हुये और इनके सम्मुख उपस्थित होकर इनसे वर माँगने के लिये कहा (१.४२,१६)। इन्होंने ब्रह्मा से यह वर माँगा कि सगर-पुत्रों की भस्मराश्चि को इन्हों के हाथ से गगाका जल प्राप्त हो और इन्हेएक सन्तान भी मिले जिससे इनकी कुल-परम्परा पष्ट न हो (१ ४२, १६-२१)। ब्रह्मा ने इन्हें मनोवाधित वर देते हुय, गग के वेग को सहन करने मे एकमात्र समर्य शकर की प्रसन्न करने का परामशंदिया (१ ४२, २२-२५) । तदनन्तर ब्रह्मा ने गुगा से इनपर अनुप्रह करने के लिये कहा (१ ४२, २६)। ब्रह्मा के चले आने पर इन्होने पृथियो पर केवल अँगुटे के अग्रमाग को टिका कर खडे हुये एक वर्ष तक भगवान् चकर की उपासना की (१ ४३,१)। इनकी तपस्या से पसन्त होकर शकर ने गगा को अपने मस्तक पर घारण करने का आश्वासन दिया (१ ४३,३)। गगाको शिवके जटाजूट मे ही उलझा हुआ देखकर इन्होने पुन घोर तपस्याकी जिससे प्रसन्त होकर शिवने अन्तत गंगाको बिन्द-

सरीवर मे छोड दिया (१ ४३,७—११)। उस समय गगा की सात घाराओ में से एक धारा भगीरय के दिव्य स्व के पीछे पीछे चलने लगी (१ ४३, १४-१६)। जिस समय गगा इनके रय का अनुसरण कर रही थी तब ऋषि, राक्षस, गम्पर्व, किञ्चर, देवता, दैत्य, दानव और अध्यरा इत्यादि भी गगा के साथ-साथ चल रहे थे (१ ४३, ३१-३३)। जब जल्ल ने गगा की अपने कान के छिद्रो द्वारा प्रकट किया तो वे पुन इनके रथ का अनुसरण करती हुई चलने लगी (१४३,३९)। ये गगा की उस रसातल प्रदेश में ले गये जहाँ सगर-पुत्रो की भस्मराशि पडी हुई थी (१ ४३, ४०-४१)। "इस प्रकार गगा की साथ सेकर इन्होंने समुद्र तक जाकर रसातल में प्रवेश किया जाही इनके पूर्वजों की अस्मराधि पढ़ी हुई थीं। जब यह अस्मराधि गगा के जल से आप्लाबित हो गई तब ब्रह्मा ने वहाँ उपस्पित होकर इनकी उस कार्य मे सफलता प्राप्त कर क्षेत्र के लिये प्रशस्ता की जिसमे इनके पूर्वज असफल हो चुके थे (१ ४४, २-१५)।" 'तारिता नरसादूँल दिवं यातास्य देववत'.

(१ ४४, ३)। पितामहाना सर्वेषा त्यमत्र मनुवाधिप । कुरूप्य सलिल राजन्त्रतिज्ञामपवर्जय ॥', (१ ४४,७)। 'पुनर्न राकिता नेत् गगा प्रार्थयता-नय', (१ ४४, ११)। 'सा स्वया समतिकान्ता प्रतिज्ञा पुरुषयम', (१ ४४, १२)। भगीरयस्तु राजिय इत्वा सिल्लमुत्तमम । ययात्रम ययान्याय साग-

्रि. भरत (199) 1. মর্ 🕽

राणा महायशा ॥', (१. ४४, १७ )। ब्रह्मा के देवलोक औट जाने पर (१ ४४, १६) इन्होने गगा के पवित्र जल से ऋमश सभी समर-पुत्रों वा विधिवत् तर्पण किया (१ ४४,१७) । इस प्रकार सफल मनोरम होकर ये अपने राज्य को स्रोट गये और राज्य का सासन करने लगे (१.४४, १८)। इनके पुत्र का नाम कजुत्स्य वा (१ ७०,३९)।

१. भद्र, उत्तर दिया में स्थित हिम वे समान श्वेत एक दिगाज का नाम है जो अपने घरीर से इस पृथिवी को घारण किये था। सगर के साठ हजार पुत्रो ने इसकी प्रदक्षिणा की (१. ४०, २२-२३)।

२. भद्र, एक हास्यकार का नाम है जो राम का मनोरंजन करने के लिये छनके साथ रहताथा (७. ४३,२)। राम के पूछने पर इसने बताया कि पुरवासी मुल्यत रामण के विनास और राम की विजय की ही विशेष रूप से चर्चा करते हैं (७ ४३, ७⊶६) । राम वे बहुत आग्रह वरने पर इसने वेताया कि नगर के लोग रावण डारा अपहुल होने के बाद भी सीता को पुन पहण कर

सेने को बहुन अच्छा नहीं मान वहें हैं (७ ४३, १२-२०)। अद्भावा, त्रोधवता और अवयव की एक पुत्री का नाम है (३.१४,

२१)। यह इरावती की माता थी (३ १४, २४)। भाग, यम की बहन का नाम है जिसका हेती से विवाह हुआ था। इसने

विद्युनवेदा नामक पुत्र उत्पन्न विद्या (७. ४,१६-१७)। भरगड, एक बन का नाम है। वेक्य से लोटते समय भरत इससे होकर

आमे ये (२ ७१, ५)।

१. भरत, प्रवसन्धिके पुत्र और असिन में पिना का माम है (१. 40, 74)1

२, भरत, उत्तर ने एक देश का नाम है जहां तीना की लोज के निये मुपीय ने राजबल को भेजा था (२ ४३, ११)।

३. भरत, वंदेमी के मर्भ से उलाई दरास्य के पुत्र का नाम है। वंदेमी ने रुनके राज्याभिषेक तथा राम वे बनवान वा आयह विचा (१.१, २२)। दराग्य की भृत्यु के परकान् विनष्ठ आदि बाह्यको ने इन्हें राजा बनाना चाहा परस्तु मे श्रीराम ने अधिनार का अपहरण नहीं करना चाहते थे अन कन मे जारर इन्होंने राम को सीटाने वा प्रयक्ष विया (१.१.१९-१६)। जर राम ने पुन अयोच्या सोटना वस्वीचार वर दिया तो ये उनकी करण-पादुका सेक्ट लोट आये और मन्दियाम में निवास करने लगे (१.१,३६-३९)। हन्मान् इनवे पास सीराम का समाचार लावे (१.१, ६७)। राम हे बनवास के समय इनके बन में जाकर बाम से मिलने की घटना का बाल्मीकि ३. भरत ( २०० ) ३. भरत ने पूर्वदर्शन किया (१ ३,१६)। इनके द्वारा राम की पादुकाओं के अभिषेक तथा नन्दिप्राम मे निवास का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१ ३, १७)। ये

कैंकेयी के गर्भ से उत्पन्न हये . 'भरती नाम कैंकेय्या जज्ञे सत्यपराकम । साक्षाद्विष्णोश्चतुर्भाग सर्वे समुदितो गुणै ॥', (१ १८, १२)। इतका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा भीन लग्न में हुआ और ये सदैव प्रसन्न रहते थे (१ १०, १४)। दशरम ने इनका नामकरण किया (१ १८, २१)। शत्रुध्न को भरत् प्राणी से भी अधिक त्रिय थे (१.१८,३३)। विश्वामित्र की सम्मति (१ ७२, १- प ) के अनुसार जनक ने कुशब्बज की कन्या ना भरत के साथ पाणिप्रहण कराने की अनुमति दी (१ ७२, ९-१२)। ये रूप और गौवन से सम्पन्न, लोकपालों के समान तैजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी थे (१ ७२, । इनके समे मामा, केकय राजकुमार बीर युवाजित , इन्हे देखने अयोध्या आये (१. ७३, १-५) । इनका माण्डवी के साथ विवाह हुआ (१ ७३, २९)। विवाह के पश्चात अयोध्या लौटकर इन्होंने जनता का स्वासत प्रहण किया (१ ७७, ६-९)। विवाहित जीवन वा बानन्द प्राप्त करते हये ये अपने पिता दशरय की सेवा करने लगे (१. ७७, १४-१४)। दशरप ने भरत की अपने माना गुधाजित के साथ केकब जाने की आज्ञा दी ( १. ७७, १६-१८ )। दशरम, श्रीराम, तथा अपनी माताओं से पूछकर, ये शत्रुष्त के साथ वहाँ से चल दिये ( १. ७७, १९-२० )। इनके मामा इनको पुत्र से भी अधिक स्नेह तथा लाइ-प्यार से रखते और इनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते थे, किन्तु इन्हें अपने बुद्ध पिता दशरय की सदैव स्मृति बनी रहती थी (२ १, २-६)।

राजा दशरय भी महेन्द्र के समान पराक्रमी अपने पुत्र भरत का सदैव स्मरण किया करते थे (२ १.४)। काम खल सता बत्ते भाता ते भरत स्थित । ज्येष्ठानुवर्ता धर्मात्मा सानुकोशो जिलेन्द्रिय ॥', (२ ४, २६)। दशरप कीराम का राज्याभिषेक भरत की अनुपश्चिति में ही कर देना चाहते थे (२ ४, २४-२७)। दशरथ के दितीय पुत्र होने के कारण ये श्रीराम के बाद ही राज्य में अधिकारी हो सबते थे (२ ८, ७)। भनु ते राधवस्तुत्यो भरतेन महात्मना', ( २, १२, २१ ) । 'न क्यविद्दत रामान्द्रस्तो राज्यमावसेत् । रामा-द्यि हि ॥ मन्ये धर्मतो बलवत्तरम् ॥, (२ १२,६२)। 'भरतस्वापि धर्मात्मा सर्वभूतिप्रयंवद ॥ भदतीमनुवर्तेत स हि धमरत सदा ॥, ( २ २४, २२ )। 'पितृवदाचरित्रज्ञ', (२ ३७, ३१)। 'स हि कन्याणचारित्र कैनेस्यानन्द-यर्धन ', (२ ४४, ७)। 'ज्ञानवृद्धो वयोवालो मृदुवीर्यंगुणान्वित । अनुरूप m वो भर्ता मविष्यति भयावह ॥', (२ ४४, =)। 'स हि राजपुर्णयुक्तो युवराज समीक्षित ', (२ ४४,९)। 'भरत खलु धर्मा मा', (२ ४६,७)।

३. भात ी ( 808 ) 🤋. भरत

राम के यनवास पर विलाप करती हुई बयोध्या की स्त्रियो द्वारा इनका धर्मन (२ ४८, २८)। राम ने समन्त्र को छोटाते हमें भरत के जिस सदेश भेजा

(२. ५२, ३४-३६) । श्रीराम ने इनने मुखी जीवन का बर्णन किया (२

भ्र, ११-१२) । दसस्य की स्पन्यित में समन्त्र ने बरत के प्रति थोराम का सदेश सुनाया ( २ ६८, २१-२४ )। 'वलव्यश्थ यहावाहरिदवाहुबुलनादनः । वितर योबराज्यस्यो राज्यस्यमनुपास्य ॥,' (२. १८, २२) । दशरप की मृत्य वे समय ये नेवय देश में थे (२ ६७, ७) । इनको नेवय ने सयोच्या लाने के लिये दूर भेंते गये (२ ६८, १) । जिस रात दती ने केवय नगर से प्रवेश विया उभी रात इन्होंने एव अप्रिय स्वप्न देखा (२. ६९, १) । अप्रिय स्वप्न मांदेलकर ये मन ही यन अत्यन्त संतत हुये (२ ६९, न)। मृहदीं द्वारा इनकी अप्रसम्रता का कारण पूछ जाने पर इन्होंने अपने इ स्वप्न का वर्णन निया (२ ६९, ६-२२)। हुत केक्य देश में भरत से आ मिले, और भरत ने उनका स्वापत किया (२,७०,२)। "अरत ने दुनो बारा शाई गई उपहार की बस्तुर्वे अपने मामा और नाना के लिये अधिन कर दी । सत्यक्षान प्रच्यानगार वात्री

देणर दूनो का शुरकार करने के अनग्तर जनते दश्चरण, धीराम, लडमण, पीसत्या सुमित्रा और वेदेवी वा बुराल-गमाचार पूछा (२ ७०, ६-१०)।" प्राहीने देनी के समक्ष केक्यराज से अयोध्या चराने की साता माँगने के प्रस्ताय

३. भरत ] (२०२ ) [३. भरत

३)। इनकी माता ने इन्हें छाती से लगा लिया और इनका कुशल समाचार पूछा ( २. ७२, ४-६ )। 'भरत'''राजीवलोचन.', ( २. ७२, ७ )। "कंकेयी के पूछने पर इन्होंने बताया कि नाना के घर से अयोध्या पहुँचने मे इन्हें सात रात्रियाँ मार्ग मे व्यतीत करनी पडी। इन्होंने यह भी बताया कि भाग मे दूतों के जल्दी चलने के आग्रह के कारण इन्होंने अपने दल को पीछे ही छोड दिया। सदनन्तर इन्होने पिता के सम्बन्ध में पूछा (२.७२, ८-१३)।" 'तच्छ त्या भरतो वावयं धर्मीभिजनवारुच्छुचि.', ( २. ७२, १६ )। 'महाबाह ', (२. ७२,-१७)। 'देवसंकादा.', (२. ७२, २२)। ये दशरण की मृत्यु का समाचार सनकर विलाप करते हुवे भूमि पर गिर पड़े ( २. ७२, १६-२२ )। मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चन्द्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने इस पुत्र को भूमि पर पडा देखकर कैकेयों ने उठाया (२.७२,२६)। "इन्होने पूछा कि दशरथ की मृत्यु कैसे हुई ? श्रीराम कहाँ हैं ? और दशरथ के अस्तिम शब्द क्या थे? (२.७२, २६-३४) ।" इन्होंने राम आदि के सम्बन्ध मे पुन. पुछा ( २, ७२, ३९-४० )। इन्होंने कैनेयी के नचन को सुनकर पुन: राम आदि के सम्बन्ध मे पुछा (२ ७२, ४३-४५)। 'दशरय की मृत्यु और श्रीराध के वनवास के लिये वैक्यी को दोषी वराते हुये इन्होने उसे फेटकारा । तदनन्तर इन्होने बन से जाकर श्रीराम को लौटाने तथा सिहासन पर बैठाने का निश्चय किया (२. ७३, २-२७)। इस प्रकार कह कर ये पून: जोर-जोर से कंकेयी की फटकारने लगे ( २ ७३, २८ )। "इन्होने अत्यन्त कदु शब्दों में कैकेमी की धिकारते हुये बताया कि उसने अपनी कृटिलता के कारण किस प्रकार माता कौसल्या की दुखी किया। तदनन्तर इन्होने श्रीराम को राजसिंहासन पर बैठाकर स्वयं वन चले जाने वा निश्चम किया जिससे कैकेयी के पाप का प्रायश्चित हो सके ( २. ७४, २-६४ )।" इस प्रकार कहते हुये ये कोध से मुस्कित हो गये (२. ७४, ३५-३६)। "जब इन्हें पुत होश आया तो अपनी माता की और देखते हुये उसकी निन्दा की और मन्त्रियो से कहा : 'मुझे राज्य नहीं चाहिये । महात्मा श्रीराम के वनवास और सीता तथा लढ़मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब और कैसे हुआ ।'(२ ७४,१−३)।" इस प्रकार कह कर ये शतुष्त के साय कौसत्या के अवन से गये, जहाँ उन्हें अचेत देख कर उनकी गोद में लिपट कर पूट-फूट कर रोने लगे (२.७५,७-९)। कौसल्या मा गोनपूर्ण वचन सुनवर इन्होंने विविध प्रकार से शपथ खाते हुये अपनी निर्दोपिता प्रमाणित करने का प्रवास किया (२. ७५, १७-५०)। इस प्रकार अपने की रापयपूर्वक निर्दोप सिद्ध करते हुये ये कौसल्या के चरणों में अधेत होकर गिर

पडे, और सारी रान उसी प्रकार घोक करते रहे (२ ७५, ६३–६४)। वसिष्ठ के कहने पर इन्होंने दशरय के दाह-सस्कार की व्यवस्था करने की आझा दी (२ ७६,३)। दशरम के शव को देखकर में अत्यधिक विकास करने रूपे (२, ७६, ५-९)। बसिष्ठ के कहने पर ये कुछ द्यान्त हुये (२ ७६,१२)। दशरण की रानियो सहिन इन्होने दशरय को जलाञ्जलि दो (२ ७६, २३)। दशाह व्यतीन हो जाने पर इन्होंने ग्यारहवें दिन आत्मशुद्धि के लिये स्नान श्रीर ध्याद तथा बारहवें दिन अन्य घाद सम्पन्न करके बाह्मणी की प्रचुर दान दिया (२.७७,१-२)। तेरहर्वे दिन जब ये पिता वे चितास्थान पर आये सी फूट-फूट कर रोने लगे और मूमि पर गिर पडे (२ ७७, ४-९)। इनके मिनियों ने इन्हें उठाया (२. ७७, ९-१०)। विसिष्ठ ने इन्हें सालवना दी (२ ७७, २०-२३) । मन्त्रियों के बादेश पर इन्होने अन्य नियायें सम्पन्न की (२ ७७, २४-२६)। बत्रुष्त का कठोर वचन सुनकर अयभीत कैकेपी इनकी द्वारण में बाई (२ ७०, २०)। इन्होने मन्यरा को और अधिक बातना देने से राष्ट्रध्न को रोका (२ ७८, २१–२३)। ''दशरय नी मृत्यु ने चौदहर्वे दिन जब राजकर्मचारियो ने इनसे राज्यसिंहासन ग्रहण करने का निवेदन दिया सब इन्होंने विनजतापूर्वक इस प्रस्ताव की अस्वीकार करते हुये कहा कि राज्य के वास्तविक अधिकारी श्रीसम ही हैं। इंग्होने वन मे जाकर स्रीराम को राजा बनाने तथा उन्हे लीडा कर अयोज्या हाने का निर्णय करत हुये सेवको और खिल्पियो से एतदर्य मार्ग ठीक करने के लिये कहा (२. ७९, ६-११)।" "उस दिन राजि के बोडा द्येप रहने पर गून और मागभो ने अरत को जगाने के लिये स्तवन धारम्म क्या। इन व्यनियों को सुनकर अस्त जाग गये और भी राजा सही हूँ, अत इनकी बन्द करी, वह कर पुन विलाप करने लगे (२८१, १-७)।" वसिट्ठ ने बहते पर सभाभवन से बाह्मण, क्षत्रिय, सेनापति, अग्य राजशुमार मादि एकत्र हुने, और इन लोगों ने वहाँ उपस्थित होने हुने भरत का दशरण की ही भौति अभिनन्दन किया (२ =१, १३-१५)। उस समय वह सभा दरारम पुत्र भरत से मुजीभित होकर वैसे ही शोभित होने खवी जैसे पूर्व समय में राजा दशरम की उपस्थिति पर सोभिन होनी मी (२ ८१, १६)। 'तामार्थगणसपूर्णा अरत प्रवाही समाम् । इदर्शे बुद्धिमन्पन पूर्णचन्द्रां निगा-निव ॥', ( २. ८२, १ )। "वसिष्ठ डारा राज्यसिहामन-प्रहार में बाग्रह पर परहोने उनसे कहा कि राज्य सिहामन पर श्रीसम का ही वैध अधिकार है। र-हान जनस वहा रूप सम्बाधक पार का प्राप्त कर का वा वा वास्त्राहि है। तदनलर अपनी माता वे कुकर्म वा प्रायमिषक वास्त्र के लिये रन्होंने यन मे जावर धीराम को लौडाने की इच्छा व्यक्त वी ( २. व.२, ९-१६ )।" "रन्होंने

३. भरत ] ( 808 ) ३ भरत यह भी कहा कि श्रीराम को छौटाने में असफल होने पर ये स्थय वन मे रहेगे। इस कार्य के लिये इन्होने तत्काल प्रस्थान गरने का निश्चय निया (२८२,१६-२०)।" इस प्रकार निश्चय करके इन्होंने सुमन्त्र को सेना आदि सैयार करने के लिये वहा (२ ६२, २१-२२)। इन्होने अपना रय लाने के लिये सुमन्त्र से कहा (२ ६२,२७)। इनकी बाजा से सुमन्त्र रथ लाये ( २, ६२, २६ )। तब सुदृढ, सत्य पराऋमी, सत्यपरायण, और प्रतापी भरत ने बन मे गये हुये अपने यशस्वी भ्राता श्रीराम को छीटा छाने के लिये यात्रा के उददेश्य से समन्त्र को सेना तैयार कर दूसरे दिन ही क्ष्म करने का आदेश दिया (२ ६२, २९-३०)। दूसरे दिन प्रात काल ये रथ पर आहत होकर दल-वल सहित यन वे लिये प्रस्थित हुये (२ ६३,१-५)। गङ्गाजल से अपने पिता का तपंण वरने के उद्देश्य से इन्होने श्रुद्ध वेरपुर मे अपनी यात्राभगकी (२ = ६, १९--२६)। सुमन्त्र के कहने पर इन्होंने गृह की बुलवाया (२ ८४,१४)। बुह के इनके स्वानत सत्कार करने के आग्रह की सुनकर इन्होंने उसे घन्यवाद दिया और उससे भरद्वाज के आध्रम का पता पुछा (२ व४, १-४)। 'तमेवमभिभाषन्त्रमाकाश इद निमल । भरत रलक्षणया बाचा गुह वचनमबबीत् ॥', (२ = ६, =)। गुह के पूछने पर इन्होने बताया कि वे श्रीराम की अपने पिता के समान मानते हैं, और उन्हें लौटाने के लिये ही उनके पास वन मे जा रहे हैं ( २. ≈५, ९~१० )। इन्होने गुह की अस्यधिक प्रवासा की (२ ८५, १२-१३)। रात्रि के समय इन्होने रात्रुघ्त के साथ ही शायन क्या (२ =५,१४-१५)। शीक के कारण इन्हे रात भर नीद नही आई ( २ = १ १६-२१ )। 'गुहेन सार्थ भरत समागतो महानुभावः सजन समाहित । सुदुर्गनास्त भरत तदा पुनः धनै समाध्वासयदग्रज प्रति ॥', (२ = ५, २२)। 'भरतायाश्रमेयाय', (२ = ६, १)। गुह का श्रीराम के जटाधारण आदि से सम्बन्ध रखनेवाला वचन सुनवर से चिन्तामग्न हो गर्म और श्रीराम के सम्बन्ध मे ही चिन्तन करने छगे (२ ८७,१)। 'सुकुमारो महासत्त्व सिहस्कन्यो महामुखः । पुण्डरीकविशालाक्षस्तक्ण प्रियदर्शन ॥, (२. ६७,२)। गुह की बात सुनकर पहले तो इन्होंने धैर्य धारण करने का प्रयास किया किन्तु फिर मूच्छित होकर गिर पढे (२ ८७ ३)। चेतना स्रोटने पर इन्होंने कौसल्या को सान्त्वना दी और गुह से श्रोराम की सम्या तया मोजनादि ने सम्बन्ध में पूछा (२. =७, १२-१३) । गुह से राम का समाचार सुन कर इन्होने इङ्ग्रदी-कृष के नीचे उस कृत समूह को देखा जिस पर श्रीराम ने राति के समय सूर्यन किया था, और उसे अपनी मानाओं को भी दिलाया (२ ==, १-२) । "श्रीराम सीता के वन के क्यों की कल्पना करके इन्हाने

घोर विराप करते हुये रूदमण की भक्ति की सराहना की जो उस परिस्यित में भी राम के साथ थे। इन्होंने कहा कि उस समय, जब सब लोग अयोध्या से दूर हैं, अयोध्यापुरी श्रीराम के बाहूबल से ही रक्षित है। तदनन्तर इन्होंने प्रतिज्ञा करते हुये कहा 'आज से मैं भी पृथियी पर ही शयन, फल-मूल वा भोजन, और दल्कल तथा जटा घारण करूँगा । वनवास के जितने दिन शेप हैं उतने दिन अब श्रीराम के स्थान पर मैं वन से रहूँ या और श्रीराम अयोध्या का पालन करेगे। मैं श्रीराम के चरणो पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेटा क्हेंगा। यदि इस प्रकार आग्रह करने पर भी श्रीराम कीटेने के लिये प्रस्तुत न हुये तो मैं भी दीर्थकाल तक बन में ही निवास व हैंगा !' (२ पन, ३-३०)।" मुद्भवेरपुर में गङ्गा के तट पर एक रात्रि व्यवीत वरके इन्होंने गङ्गा पार कराने के लिये शत्रुधन से गुह को बुलाने के लिये कहा (२ ८९, १-२)। गुह के बृग्नल समाचार पूछने पर इन्होंने बताया कि रात को इन्हें भरो प्रकार निद्धा आई, और इसके बाद गङ्गा-पार उतारने की व्यवस्था बरने के लिये गुह से निवेदन दिया (२, ६९,६–७) । इन्होंने स्वस्तिक नामवाली गुह की नीका द्वारा गङ्गा की पार क्या (२ ६९, १२) समस्त सेना ने साय गङ्गा को पार करके ये प्रयश्य वन से पहुँचे जहाँ अपनी सेना को विश्राम करने का आदेश देकर श्रष्टुरियजो तथा राजसमा के सदस्यो के साय महिप भरद्वाज के आध्यम पर गये (२. ६९, २०-२२)। भरद्वाज-बाधम के निकट पहुँच कर इस्होंने नेवल दो बस्य धारण किया और पुरोहितो को आगे वर केपैंडल ही मुनि के बाधम पर गये (२.९०,१-२)। आश्रम के दृष्टिगत होने पर इन्होंने सन्त्रियों को भी बीछे छोड दिया और केवल पुरोहितो के साथ ही आने गये (२ ९०, ३)। इन्होने अरडाज को प्रणाम विया (२९०, ५)। विधिवत् स्वागत वरते हुये अरहाज ने इनका नुराल-समाचार पूछा (२ ९०,६-०)। इन्होंने भी अंदब्रज वा बुराल-समाचार पूछा (२ ९०,८)। "जब अंदब्रज ने राम के प्रति इनवे उहेग्यो पर प्रणार प्रणाप प्रशासन के आने का बारण पूछा तो दुख वे बारण शहा प्रकट बरते हुंग इनसे बन में आने का बारण पूछा तो दुख वे बारण चरा अरु ० र ८० हुए र १८० । इनने नेत्रों से अनु छल्य पढ़े। इन्होन बनाया वि राम आदि को बनगस देन का निर्णय इनकी अनुपहिषति में ही किया गया जिसके लिय ये तिनत्र भी चन पा सम्बद्ध क्षेत्र अब वे स्रीराम को बासे टीटाने के लिये हो जा रहे हैं दोषी नहीं और अब वे स्रीराम को बासे टीटाने के लिये हो जा रहे हैं दापा नहा आर जब व जाराजा चुन्न राज्यात राज्यात हो दिए प्रहिति (२,९०,१४−१⊏)।" मरद्वात्र का निमन्त्रमा स्वीकार स्पर्ते हुने इस्हेनि अरहा न भागत । २३-२४)। जब मरद्वाम मुनि ने इन्हें शानिच्य ग्रहण नरने या निमन्द्रण रश्चा को रहीने विनम्रतापूर्वन अनेसे बहा . 'वन में जेंसा आदिम्म-सनार ३. भरत ] (२०६) ूँ ३. भरत सम्मव है वह तो आप पादा, अर्घ्यं और फल-मूल आदि देकर कर ही चुके हैं।'

(२ ९१,२)। भरद्वाज के पूछने पर इन्होने बनाया कि आश्रम मे विघन न न उपस्थित हो इसलिये इन्होंने अपनी सेना को पीछे ही छोड़ दिया है (२ ९१, ६-९)। महर्षि भरद्वाज के आग्रह पर इन्होंने अपनी सेना की भी वही बुलवा लिया (२ ९१, १०)। भरद्वाज के आग्रह पर इन्होने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित महल मे प्रवेश निया और वहाँ की व्यवस्था देखकर अत्यन्त प्रसन्त हुये ( २ ९१, ३५-३६ )। "उस मवन मे इन्होने दिव्य राज-मिहासन, चँदर, और छत्र भी देले तथा श्रीराम की भावना करके मन्त्रियो सहित उन समस्त राजकीय वस्तुओ की प्रदक्षिणा की। सिहासन पर श्रीराम के विराजमान होने की भावना से उसका पूजन करने के बाद ये अपने हाथ मे चैंबर लेकर मन्त्री के आसन पर बैठे (२ ९१, ३७-३=)।" यन्यवाँ और अध्यराओ ने नर्तन तथा गायन से इनका मनोरजन किया ( २ ९१, ४०-५० )। दूसरे दिन प्रात काल प्रस्थान की आजा सेने के लिये ये भरद्वाज मुनि के पास गये (२ ९२,१)। भरद्वाज के पूछने पर इन्होने बताया कि आतियय-सत्कार की सुन्द्रर व्यवस्था से ये तथा इनकी सेना अत्यन्त सन्तुष्ट हुई, और तदनन्तर इन्होंने मृति से वित्रकृट में श्रीराम के निवास का पता बताने के लिये वहां (२,९२,४,-=)। भरद्वाज के कही पर इन्होंने उनसे अलग-अलग अपनी माताओं का परिचय कराया (२ ९२, १९-२६)। सैकेयी का परिचय कराने समय ये क्रोध से भर कर फुफकारते हुए सर्प की भौति लम्बी सास सीचने छगे (२ ९२, २७)। महिप भरद्वाज से आज्ञा लेकर इन्होंने अपनी सेना आदि की पात्रा के लिये सन्तद होने का बादेश दिया (२ ९२, ६१)। य स्वय एक शिविका में बैठकर चले (२ ९२,३६)। इस प्रकार अपनी विशास सेना के साथ, जो समुद्र जैसी प्रतीत हो रही थी, घन्त ने यात्रा आरम्भ की (२ ९६, ६-४)! वित्रकृट के निकट पहुँचने पर इन्होंने उस स्थान के प्राकृतिक सौन्दर्य वा वसिष्ठ तथा रात्रुष्म से वर्णन किया ( २ ९३, ६-१९ )। सदमन्तर इन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण का पता लगाने के लिये अपने आदिमियों -को आदेश दिया (२ ९३, २०) । जब सैनिकों ने एक स्थान पर धूँआ उठता हुआ देखकर इन्हें सूचित किया तो अपने समस्त सैनिको की वही रवने का बादेश देवर सुमन्त्र और पृति वे साथ स्वय उन स्थान पर जाने वी इच्छा प्रकट की ( २ ९३, २२-२४ )। जहाँ से खूँआ उठ रहा या उस स्थान पर इन्होने अपनी दृष्टि स्थिर की ( २ ९३, २६ )। इनको और इनकी सेना की देसकर ल्डमण ने रोपपूर्ण उद्गार प्रकट किये (१ ९६ १७-३०)। 'मुतरब्पं तु सीमिति एक्षण त्रोधमूच्छिनम्', (२ ९७,१)। 'महाबने महोत्साह भरते

म्बदमागते', (२ ९७, २)। 'मन्येऽहमागतोऽयोघ्या भरतो छानुबदसल । मम प्राणात्मियतर कुल्लघर्ममनुस्परन् ॥, (२,९७,०९)। इन्होने सेना से उस स्थान की प्रान्ति को भङ्ग न करते हुये विध्याम करने की आज्ञा दी (२ ९७, २९) । "अपनी सेना को एक स्थान परठहरने का बादेश देने के पश्वात् इन्होंने द्मयुष्त तथा गुह और उसके बनुवरों से श्रीराम के आध्यम का पता लगाने के ल्यि पहा । ऋत्विजो और मन्त्रियो सहित इन्होंने भी बाधम 🛭 वा लगान का निश्चय करते हुये कहा कि जब तक श्रीराम आदि का पना नहीं चल जाता इनके मन को शान्ति नहीं मिल सकती (२,९८,१-१३)।" इस प्रकार व्यवस्था करके इन्होंने पैदल ही बन में प्रवेश किया और एक साल-वृक्ष पर बदकर श्रीराम की कुटिया की देखा (२ ९५, १४-१६)। श्रीराम का पता चरू जाने पर ये अत्यन्त हों पति हो पाथियो सहित उनके स्थान की क्षीर चले (२,९६,१७-१६)। "अपनी सेनाको ठहरा कर ये श्रीराम के दर्शन के लिये शतुष्त के साथ चले। उस समय ये शतुष्त से मार्ग का वर्णन करने जाते में (२ ९९,१)। इन्होंने—मुरवत्सल —महॉप वसिष्ठ से वहा कि वे इनकी माताओं को लेकर आयें (२ ९९, २)। श्रीराम की कृटिया को देखकर इन्होंने समझ लिया कि ये अब मन्दारिनी के तट पर विदाल हावियो सया ऋषि मुनियों से सेविन उस स्थान पर पहुँच गये हैं जिसका मुनि भरहाज ने निर्देश किया था (२ ९९, ४-१३)। "सन्दर्शिनी के तट पर स्थित चित्रकृट मे पहुँचकर यह इस बात को सोचकर विलाप करने लगे कि श्रीराम को इन्हीं के कारण बनवास मिला । इस प्रकार सोवकर इन्होंने धीराम, सीता तथा सहमण के चरणों में शिरकर उन शोगों की सनाने का निश्चय किया (२ ९९, १४-१७)।" इस प्रवार विलाप करते हुवे बुटिया के सम्मुख खडे होकर इन्होने देखा कि बेबी पर श्रीताम बीरासन में, सीता तथा एक्षमण के साय, विराजमान हैं (२ ९९, १८-२६)। "श्रीराम को देखने ही इनका धैये चान, ज्याना है। समाप्त हो गया और में बीन के आवेग नो रोन नहीं सके। इन्होंने अनु ्रात्ता ए ..... १९०७ वर्षु बहुति हुमें मद्वद वाणी ने वहा 'जो सर्वया सुख-वैभव के ही योग्य हैं वे श्रीराम "मेरे कारण ऐसे दु ख में पढ़ संये हैं। मेरे इस छोन मन्दित जीवन की घिरनार है।" (२.९९, २९-३६)।" इतना कहते दुवे वे खावे!" वह कर मूमि पर िर पड़े और शोक के कारण इसके अतिरिक्त कोई शब्द इनके मुख से निकल ागर प⇒ कार पार कर कर है। श्रीराम ने इन्हें छानी से रूपीते हुये अपनी मही सको (२ ९९, ३७–३९)। श्रीराम ने इन्हें छानी से रूपीते हुये अपनी नहा सका १ र र र १९, ४०, १००, १-३)। स्रीराम ने कुदाल प्रस्त गोद मे बैठा लिया (२९९, ४०, १००, १-३)। के बहाने इन्हें राजनीति का उपदेश दिया (२,१००,४-७६)। वन्कल क वहात थए स्वाप्तास स्वतं, समा वन में आने वा जब श्रीराम और रहमण भारण करने, जटा जूटा रखने, समा वन में आने वा जब श्रीराम और रहमण ३. भरत ] (२०८) [३. भरत ने इनसे कारण पूठा तो इन्होंने श्रीराम से अयोध्या छीट कर राजसिंहासन

ग्रहण करने का निवेदन किया ( २. १०१, ४–१३ ) । इन्होंने पुन. श्रीराम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हुये पिता की मृत्यु का समाचार दिया और उनसे पिता का अन्तिम संस्कार आदि करने का निवेदन किया ( २. १०२. १-९)। पिता की मृत्युका समाचार सुनकर जब श्रीराम मूब्छित हो गये तो इन्होंने उन्हें सहारा दियां (२.१०३, ४)। इन्होंने श्रीराम से पिता को जलाञ्जल आदि देने के लिये कहा ( २. १०३, १७ ) । पिना को जलाञ्जलि देने के लिये, ये भी भी राम के साथ मन्दाकिनी के तट पर गये (२. १०३. २४-२५)। जब श्रीराम और वसिष्ठ ने अपना-अपना शासन ग्रहण कर लिया तो अपने अनुचरो सहित ये हाय जोड़कर बैठे ( २. १०४, २९-३० )। समस्त ,राति शोकपूर्वक व्यतीत करने के पश्चात् इन्होंने श्रीराम से अयोध्या लौटकर सिंहासन ग्रहण करने के लिये कहा (२.१०४, १-१२)। "जब श्रीराम ने अयोध्या न लौटने का अपना दुवनिश्चय व्यक्त किया तब इन्होंने उनसे करवद होकर चरणो से शीश नवाते हुये एक बार पुनः राज्य-सिहांसन प्रहुण नरके क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करने के लिये कहा । साथ ही इन्होंने इस प्रकार निवेदन किया: 'आप पिता की योग्य सतान बने रहें और उनके अनुवित कर्म का समर्थन न करें । कैकेथी, में, पिताजी, बुहुदराण, बन्धु-बान्धव, पुरवासी, तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिये आप भेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आज आप मेरी माता के कलड़ को यो डालें तथा पिता को भी निन्दा से बचायें। यदि आप नहीं लीटेंगे तो मैं भी आपके साथ वन चलेंगा। ( २. १०६, २-३२ )।" श्रीराम ने इन्हे समझाकर अयोध्या लौटने का बादेश दिया (९. १०७, १-१९) । "श्रीराम की अपने निरुवय पर हउ देलकर इन्होंने विना अझ जल ग्रहण किये उसी प्रकार सत्याग्रह करने का विचार प्रकट किया जिस प्रकार साहकार के द्वारा निर्धन किया हुआ बाह्यण उसके घर के द्वार पर मुह ढॅक कर विना अन्न-जल के पढ़ा रहता है। इस प्रकार निरचय करके इत्होंने गुमन्त्र से श्रीराम की कृटिया के द्वार पर नृज्ञ विद्याने के लिये नहा (२ १११, १२-१४)।" सुमन्त्र को सकीच करते देखकर इन्होंने स्वयं ही बुत विछामा (२ १११, १५)। जब शीराम ने इनसे समीच्या छीट जाने मा ' आग्रह विया तो इन्होंने नगर और जनपद के छोगो से यहा कि वे छोग भी श्रीराम को समझायें (२. १११, १९)। विना के यचन की रक्षा के लिये इन्होंने श्रीराम में स्वान पर स्वयं धन में रहने की देच्छा प्रश्ट की ( २. ११६, २४-२६)। उस समय अन्तरिक्ष में बहरूप नाम से राष्ट्रे हुये मुनियो समा प्रत्यक्ष रूप से बैंडे महर्षियों की बान गुनकर इन्होंने श्रीराम से करवद प्रार्यना

३. भरती की कि ये सिहासन को स्वीकार करके वनवास की अवधि के लिये अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दें (२.११२,९-१३)। यह कह कर ये श्रीराम के चरणों पर गिर कर उनसे अपनी वात मानने के लिये प्रवल आग्रह करने लगे ('२.११२,१४)। "इन्होने श्रीराम से कहा: ये दो सुवर्णमृपित पादकार आपके चरणों में अपित है, आप इनपर अपने चरण रख दें। ये ही सम्पूर्ण जगत के योग-क्षेत्र का निर्वाह करेंगी । (२. ११२, २१)।" "श्रीराम की अरण-पादुका को बहुण करते हुये इन्होंने श्रीराम से कहा : 'मैं भी वौदह वर्ष तक जड़ा और चीर घारण करके फल-मूल का आहार करता हुआ आपके आयमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही निवास करूँना । यदि चौदहवाँ वर्ष पुण होने पर जूतन वर्ष के प्रयम दिन ही मुक्के आपका दर्शन न मिला तो में अभिन में प्रवेश कर जाऊँगा।' (२, ११२, २३-२४)।" इन्होंने, श्रीराम की घरण-पादकाओं को राजकीय हाथी के मस्तक पर स्थापित किया और श्रीराम से विदा ली (२.११२,२९)। श्रीराम की दोनों चरण-पादकाओं को अपने मस्तक पर रखकर ये सनुद्रा के साथ रखपर बैठे (२. ११६, १)। चित्रकृट वर्वत की परिक्रमा करके ये महर्षि भरद्वाज के आध्यम मे पहुँचे (२.११३,३—४)। इन्होने आदरपूर्वक महर्षि का स्रभिवादन किया (२.११६,६)। सहिंप के पूछने पर इन्होंने बताया कि श्रीराम ने अयोध्या नंकोटने का दढ निष्वय कर लिया था और इसिच्ठजीके कहने पर अपनी अनुपस्थिति मे अपनी चरण-पादुवाओं को अपना प्रतिनिधि मानना स्वीकार किया (२. ११३, ८-१४)। 'भरतस्य महारमनः,'(२. ११६, १४)। इनके उच्च विचारी की महर्षि भरद्वाज ने अस्यन्त प्रशंसा की (२. '११३, १६-१७)। इन्होने महर्षि भरदान से विदा ली (२,११३,१=-१९)। यमुना तथा गङ्गा को पार करने के पाचात् शुक्तदेरपुर होते हुए ये अयोध्या आये जो निदत्साह, अन्यकारपूर्ण और उदास दिलाई पड़ रही थी ( २. ११३, २०-२४ )। इन्होंने अयोध्या की उदात देला (२. ११४, १९-२६)। इन्होंने अधुपूरित नेत्रों के साथ दत्तरय से रहित महल म प्रवेश किया (२. ११४, २७-२९)। अपनी माताओं को पहुँचा कर इन्होंने घीराम के छोटने तक नन्दियाम में निवास बारने का निकाय ब्यात किया (र. ११६, १–३)। जब मन्त्रियों ने इसकी स्वीकृति दे दो तो इन्होंने सारिय से अपना रथ हैयार करने के लिए वहां (२. १४४, छ)। मानाओं से विदा लेकर इन्होंने धत्रुघन और मन्त्रियो-सहित नन्दियाम के लिए प्रस्थान क्या। (२ ११४, ८−६)। भ्रातृबत्मल भरत अपने मस्तक पर धीराम की

चरण-पादुरा लिए हुए रथ पर बैठकर धीम्नता से नन्तियाम की ओर पने

१४ या॰ को॰

(२ ११४, १२)। तिह्याम पहुँच कर इन्होंने गुरुवती से कहा 'भेरे आता ने यह उत्तम राज्य मुझे घरोहर के रूप में दिया है और उनकी ये चरण-पादुकार्ये ही समके योग-कोम का निर्वाह करने बाळी है।'(२ ११४, १३-१४)। तदनन्तर मस्तक झुकाकर टम चरण पादुकाओ के अपने घरोहरस्वरूप राज्य को समिप्त करते हुए इन्होंने समस्त अकृतिमण्डल से भी यही बात कही

( २१० )

३. भरत

३. भरत

( २. ११५, १६-२० )। बल्कल, जटा, तथा मुनि का वेश घारण करके भरत अपने मुन्त्रियो सहित नन्दिपास में पादुकाओं को श्रीराम का प्रतिनिधि मानते हुये निवास करने लगे (२ ११५, २१-२४)। इनके तपस्या के इस बत की लक्ष्मण में सराहमा की 'अस्मिस्तु पुरुषव्याझ काले दु खसमन्त्रित । तपश्चरित-घमरिमा स्वद्भवस्या भरत पुरे ॥ ( ३ १६, २७ )। 'बत्यन्तमुखसबुद्ध सुकुमारी हिमादित , (३ १६, ३०)। 'पञ्चपत्रेक्षण श्याम श्रीमाश्रिरदरी महान्। धर्मज सत्पवादी च ह्वीनियेघो जिलेन्द्रिय ॥ विवासिमाणी मधुरो दीर्घशहर-रिंदम । सत्युज्य विविधान्भोगानार्यं सर्वात्मना श्रित ॥,' (३,१६ ३१-३२)। इन्होंने इस उक्ति को मिथ्या प्रमाणित कर दिया कि 'मनुष्य प्राय पिता के नहीं वरन् माता के गुणो का ही अनुवर्तन करते हैं। (३, १६ ३४)। राम उस दिन की उद्धिमतापुर्वक प्रतीक्षा करने लगे जब उनका इनसे पुनर्मिलन होगा (३,१६,३९-४०)। 'ता पाल्यति धर्मात्मा भरत सत्यवागुजु । घर्मकामार्यंतस्वको निग्नहानुबहे रत ॥ नवश्च विनयश्चोभी वस्मिन्सत्य च सुस्थितम् । विक्रमश्च यथा रष्ट स राजा देशकालवित् ॥, (४, १८, ७-८) 'यस्मिन्नपतिवाद्'ले भरते घमवत्सले,' (४ १८, १०)। श्रीराम ने इनका स्मरण क्या (४ २०, ५५)। "अयोध्या से एक कोस की दूरी पर हनुमान ने आश्रमदासी भरत को देला जो चीर वस्त्र और काला मृगू वर्ष 'धारण किये हुए दु स्त्री एव दुर्भल दिलाई पड रहे थे। उनके मस्तक पर वदी हुई जटा और परीर पर मैल थी। आता के बनवास वंदुख ने उन्हें बहुत क्य कर दिया या। फल-मूल ही उनका आहार या। वे इन्द्रियो का दमन करके तपस्या मे लिस हथा धर्माचरण भरते थे। उनके सर पर जटाना भार बहुत के वाही गया था, और उनका खरीर भी वल्कल तथा मृग चम से ढेंका था। वे बडे सपम से रहते थे। उनका अन्त वरण अध्यन्त निर्मल था, और वे एक प्रहापि के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहेथे। ये श्रीराम की चरण पादुकाओं नो आगे रखकर पृथिवी का द्यासन करते थे। (६ १२४, २९-३४)। "जब इनुमान ने इन्हें श्रीराम के सबुबल लौट बाने का समाचार दिया तो पहले तो ये हुएं से मूर्छित हो यय बिन्तु चेतना लौटने पर हनुमान् वा आलि द्वन करने उन्हे अध्यक्षी से सिनित कर दिया । तदनन्तर इन्होने हनुमान को यहुमून्य

३ भरत]

रपहार दिये (६ १२५ ४०-४६)। अनेक वर्षों ने पश्चात् श्रीराम ना नाम मुनकर इह अपार हप हुआ, और इहोने हनुमान से पूछा वि शीराम और वानरो की मैत्री क्लि प्रकार हुइ (६ १२६ १-३)। हनुमान् से समस्त बुत्ताल सुन कर इहान कहा कि इनकी मनीकामना पूण हा गई (६ १२६, १६)। धृत्वातु परमानन्द भरत सत्यविकम, (६१०७१)। 'इहाने रायुष्त से महा 'शुढाचारी पूक्त मुल-देवताओ तथा नगर व समस्त ध्वस्यानों का मुगा वन पुष्पों द्वारा ससमारोह पूजन करें। नगर की भरीभौति सजाया जाय तथा समस्त पुरवासी श्रीराम के स्वागन के लिए नगर से बाहर चलें। इनकी बात को सून कर नाशुच्या ने तदनुरूप व्यवस्था करन की आचा दी (६ १२७, १-४)। ये भीराम की चरण-पाडुकाओं को अपने मस्तक पर धारण करके मानात्रा अयोध्यावासिया, मनियो इत्यादि के साथ श्रीराम के स्वागन ने लिए नदियाम आये (६ १२७ १४-१९)। बुछ दूर चलने ने पश्चात् इ होन हमुमान् से पूछा कि उन्होंने सस्य समाचार दिया था या नहीं बयोंकि उम समय तन श्रीराम का कोइ कि ह नहीं लगित हुआ (६ १२७, २०-२१) । जब श्राराम वा विमान इनकी और बढ़ा सी य उसपर एटि लगा कर भरबद्ध लड हा गये और दूर से ही अध्य-पाद्य आदि से श्राराम का विधिवत् पुरत क्या (६ १५७ ३०-६२)। 'नव थीराम का विमान मूमि पर उनरा हो इक्षेत्र एवं बार पुत्र श्रीराम का अभिवान्त करने के बाद उनका आलिङ्गन किया । इसके बाट स्टमण तथा मीता का अभियादन करके इन्होंने वानरयूवपतियों का आलिजून तथा मुग्रीय और विभीषण का स्वागत किया (६ १२७ ३६-४४)। इन्होंने श्रीराम की नरण पादकार्ये उनके भरणों न पहना दी और बोने मेरे पान परीहर के रूप मे रक्षा हुआ समस्त राज्य बाज मैंने बापक श्रीचरणों म लौता दिया श्रिससे मेरा जाम सपट हो गया (६ १२७ ५०-५३)। इन्होंने बरबढ होक्र श्रीराम से प्रापना की किय अब राज्य सिहासन प्रहण करें (६ १२८ १-११)। तन्त्रन्तर इन्होंने स्नान आदि बरके नवीन वस्त्र धारण विया (६ १२८ १४-१४)। यश्रीराम केरण के गारिय यन (६ १२८ २८)। राम की बाला स इन्होंने सुन्नीय की श्रीराम के बलोकवाटिका 🏿 विरेहर मदन m प्रदेश कराया संया थीराम के अभियेश के निमित्त जल लाने के लिय उत्ता बानरों को चबने क लिये कहा (६ १२० ४६-४०)। लम्मन के बस्तीकार भारत पर इन्हें सुवराज-पद पर अभिषितः किया गया (६ १२८ ९३)। राम के राज्यामियक के दूसरे तिन अन्य भाताओं के साथ ये भी उनकी सभा म उपस्थित हुवे (७ ३७ १७)। वन में सीता क बाहरण का मनाबार

३. भरत र ( 959 ) 4 3. भरत सुनकर इन्होने अनेक भूपालो को राक्षसो पर आक्रमण करने के लिये एकक्ष किया था (७ ३८,२४)। राजाओं ने जो रत्नादि के उपहार दिये थे उन्हे लेक्ट्र लक्ष्मण और बाबुच्न सहित थे अयोच्या व्यये (७ ३९, ११-१२)। इन्होंने थीराम के विलक्षण प्रमाव के अन्तर्गत अयोध्या की समृद्धि के लिये श्रीराम की प्रशसा की (७ ४१,१७-२२)। राम के बुलाने पर ये तत्काल जनसे मिलने में लिये पैदल ही जनके भवन की ओर चल पड़े ( 🗷 😗 ७~ क) । 'राम ने पास पहुँच कर इन्होंने उन्ह अत्यन्त उद्घान देखा । उनके चरणो मे प्रणाम - करने के पदचात् इन्होंने आसन ग्रहण किया (७ ४४, १४-१८)।" राम के शब्दों को सुनकर इनको यह उत्सुकता हुई कि श्रीराम क्या कहना चाहते हैं (७ ४४, २१)। श्रीराम के पूछने पर ये स्वयं लवणासुर का वध करने के लिये प्रस्तुत हुमें (७ ६२, ९)। राम के आदेश पर इन्होने शत्रुष्त के अभिषेक्त की आवश्यक व्यवस्था की (७. ६६, १२)। ये शत्रुष्म को पहुँचाने के लिये गये (७ ७२, २१)। श्रीराम के उपस्थित होने पर ये उनके दर्शन के लिये गये (७ ८३, १-२ ) । श्रीराम द्वारा राजसूय यश का प्रस्ताव करने पर इन्होंने वितम्रता-पूर्वक विरोध वरते हुये कहा कि इस प्रकार के यज्ञ से भूमण्डल के समस्न राजवशो का विनाश हो जायगा (७ ६६, ९-१%)। श्रीराम द्वारा इल की क्या कहने पर इन्होंने उत्सुक होकर पूछा कि बाद में इल का क्या हुआ (७ ६६, १-६)। किंपुरुष जाति की उत्पत्ति का प्रसय सुनकर लदमण सहित इन्होंने अत्यन्त आश्चयं प्रगट किया ( ७ ८९, १ )। पुरूरवा के जन्म का बुत्तान्त सुनने के पश्चात इन्होंने पुन श्रीराम से इल के सम्बन्ध में पूछा ( ७. ९०, १~२ )। राम के आदेश के अनुसार ये उस स्थान पर गये जहाँ यह भी व्यवस्था हो रही थी ( ■ ९१, २७ )। यज्ञ के समय ये शत्रुष्त के साथ आमिनित राजाओं के स्वागत सरकार के लिये नियुक्त विये गये थे (७ ९२, प्राम नै आदेश पर इन्होंने अपने पुत्रो सहित एक विद्याल सेना लेकर शासवीं के देश के लिये प्रस्थान किया (७. १००, २०-२४)। ये पन्द्रह दिन के पत्रवात नेकय पहुँचे ( ७. १००, २५ ) । युधाजित ने साथ मिलकर इन्होंने गर्ववी ने देश पर आक्रमण किया (७ १०१, १-३)। मप्ताहान्त तक इहीने तीन करोड गन्धर्वों का विनाश कर दिया (७ १०१, ५-५)। "गन्धर्व देश को विजित करने इन्होंने उसकी दो राजधानियो, तक्षशिया और पुष्पलावह

बी स्थापना की जहीं से इनने पुत्रयण यात्यार देश पर शासन वरते रूपें। तदनत्तर पीच वर्ष के पदचान इन्होंने अधोष्या रौटवर श्रीराम वो सम्पूर्ण पुतान्त से अवगत विमा (७ १०१,१०-१८)। श्रीराम वे बहुने पर इन्होंने राजदुमार अङ्गर को बारूप का और राजदुमार चन्नकेतु को चन्द्रकाल का गामन करान का प्रसान किया [क १००, १–६] । तेनो राम परा शांत करवानो मरसरावा । यसुर्वेद दुराचर्या ,विमेनेक च चक्रिये ॥', (७. १०२, १० १) ऐए रचे सक चन्द्रकेतु के साथ रहने वे परनार् ये व्यक्तियाः तोटे (७. १०२, १२–१४) । इस प्रकार ने दम सहस्र-वर्ष तक आनन्द्रपृक्ष जीवन व्यक्तीय रपते रहे (७. १००, १९–१७) । सब इन्होंने यह समावार सुना कि सीराम इन्हे राज्य मौर वर वन पने जाना चाहते हैं तो में जैसे कार्राम होन हो में वि एक १–५) । राज्य को अन्त्रीपर तमते हुने इन्होंने वि अर्थे के इस्त्र भीराम वर्षेत्र करा साथा प्रकार प्रक्ति हुने इन्होंने विक और कुरा का राज्य विचयन पर साथा साथा हुने के झारा भीराम वर्षित करने । प्रश्वाच का सामावार राष्ट्रक वे रास में जा (७. १०७, १–६)। श्रीराम के परस्थाम जाने के समय में भी उनके साथ गरें (७. १०६, ११) ।

ै. अरहाज. एम पहिंप का नाम है जिनके परामधे पर ही श्रीराम ने चित्रगृष्ट म अपना आध्यम बनाया (१ १,३१)। लह्ना से लीटते समय श्रीराम नै इन्ही के आश्रम में रक कर हनुमान के द्वारा भरत ने पास अपने आगमन का मधाचार भेजा (१ १, ६७)। इनके साथ धीराम के भिलन की घटना का बाल्मीकि न पूर्वदर्शन किया (१. ६, १४-३७)। इनकी पर्वशाला में प्रवेश करने श्रीराम ने, तपस्या के प्रभाव से हीनी काली की समस्त यानों को देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेनेवाले प्रकारचित समा सीक्ष्म प्रनमारी महात्मा मरहात का, दर्शन किया जो अग्निहीय करके शिष्यों से पिरे हुवे बासन पर विराजमान थे (२ ४४, ११-१२)। श्रीराम सादि मा हारित स्थागत करने के पश्यात इन्होंने उन लोगो नी विविध उपहार दिय ( २ ४४, १७-१९ ) । इन्होंने श्रीराम से बनामा कि य उन लोगा के बनपास का कारण जानत है, और इसके बाद इन्होंने उन सोगी की अपने भाधन में दहने के रिच आमन्त्रित किया (२ १४, २१-२२)। श्रीराम के आपति बारने पर इन्हाने उन्हें विश्ववृत्र नामक स्थान पर आवास बनाने का परामनं दिया ( २ ६४, २८-३२ ) । 'प्रमाताया तु रावया मरदाजपुरागमन् । उदाच नरपार्रको मनि उद्यक्तिनेजसम् ॥ दावेसी मगवप्रयः गरपद्योग तदायवे । उपिता स्मेह बमनिमनुमानानु नो मवान् ॥'. (२ १४,३६-३७)। दूसरे दिन प्राप्त गाल श्रीराम ने पूछन पर इन्होंने वित्रवृद्ध का वर्षन गरते हुछे पूत उसी का ए देन किया (२ १४, ३६-४३)। जब शीराम आदि जिपकट ने दिये प्रत्यात करने लगे हो इन्होंने उन लोगों का 'स्वस्थ्यन' स्था ( ? १४, १-२) । वितर् ने मार्ग का विस्तृत वर्णन करते के परवात से लीट

१. भरद्वाज ] ( 518 ) १. भरहात आये (२ ५५,३~१०)। भरत ने गुह तें इनके आश्रम का मार्ग पूछा (२ ८१, ४)। 'भरद्वाजमृषित्रवर्यम्', ( २- ८९, २१ )। 'स बाह्यणस्याध्रममन्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य । ददशं रम्योटजवृक्षदेशं महद्वन प्रियवरस्य रम्यम् ॥', ( २ ८९, २२ )। महींप वसिष्ठ को देखकर महातपस्वी भरद्वाज अपने आसन से उठ लडे हुये और अपने शिष्यों से बीझतापूर्वक अर्घ्य लाने के लिये कहा (२ ९०, ४)। जब भरत ने इनके चरणों मे प्रणाम किया तो उन्होंने इन्हेपहचान लिया ( २ ९०, ५ )। इन्होने वसिष्ठ और भरत को अर्थ, पाद्य तथा फल धादि निवेदन करने के पश्चार चन दोनों के कुछ का कुशल समाचार पूछा (२ ९०, ६)। यह दशरप की मत्यु का समाचार जान गये थे अह जनके सम्बन्ध में कुछ नहीं पूछा (२ ९०, ७)। 'मरद्वाजी महायशा', (२. ९०, ९)। इन्होने राम के प्रति करत के उद्देश्यो पर शका प्रयट करते हुये उनसे एतद्विषयक प्रश्न किये (२ ९०,९–१३)। भरत के उत्तर से अस्यन्त प्रसन्न होकर इन्होने श्रीराम का पता बताते हुये भरत को अपने आश्रम मे ही वह रात्रि व्यतीत करने के लिये आमन्त्रित किया (२ ९०, १९-२३)। इन्होंने भरत का सतकार करने की इच्छा प्रगट की (२ ९१,१)। जब भरत ने इनके इस प्रस्ताव पर कुछ सकीच का अनुभव किया तब इन्होंने उनकी सेना का सत्कार करने का प्रस्ताव करते हुये पूछा कि उन्होने सेना को पीछे क्यो छोड दिया है (२ ९१, ३-५)। इन्होंने भरत से सेना की आधम म ही बुलाने के लिये कहा ( २. ९१, १० )। इन्होंने अपनी अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आसमन करने के पश्चात भरत के आतिच्य सत्कार के लिय विश्व-कर्मा तथा अन्य देवताओ, गन्धवीं आदि का आवाहन विया (२ ९१, ११-२२)। इन्होंने भरत से विश्वकर्मी द्वारा निर्मित भवन मे प्रवश करने का अनुरोध किया (२ ९१, ३४)। जो फूल देवताओं के उदानों और चैत्ररम

छोड दिया है (२ ९१, १-५)। इन्होंने अरत से सेना को आध्रम म हो बुलाने के लिये कहा (२. ९१, १०)। इन्होंने अपनी अनिनाला में प्रदेश करने ले लिय कहा (२. ९१, १०)। इन्होंने अपनी अनिनाला में प्रदेश करने लाक का आध्रमन करने के परवाद परत के शाविष्य सरकार के लिय दिवरकमां तथा अपने इन्होंने मरत से निवककर्मी हारा निषित भवन में प्रदेश करते के अनुरोप किया (२ ९१, १५)। जो फूल देवताओं के उदानों और पैनरम बन में उत्पन्न हुआ करते थे वे महींप भरहाज के अताप से प्रयाग म वृष्टिगत होने करी (२ ९१, १५)। हुकरे दिन प्रात वाल इन्होंने गण्यो तथा समस्त मुग्दरों अपनाओं आदि को बिदा क्या (२ ९१, ६२)। प्रात काल कुछ स्त्रा मरत करता हुआ करते समुख उपस्थिन हुसे तो इन्होंने गण्यो तथा समस्त मरत करता हुआ के से निज्ञ आदि को स्वया तही (२ ९२, २२)। प्रत काल करते पात काल करते हुआ कि उत्हों पात के प्रति प्रयाग कि प्रयाग किया (२ ९२, १०)। भरता के प्रति पर इन्होंने विवक्त के पात का वर्णने विचा (२ ९२, १०)। अरता के प्रति पर इन्होंने विवक्त के पात का वर्णने विचा (२ ९२, १०)। अरता के प्रति पर इन्होंने परत से उत्हा पात का वर्णने विचा (२ ९२, १०)। अरता के प्रति पर इन्होंने विवक्त के पात का वर्णने विचा (२ ९२, १०)। अरता के प्रति पर इन्होंने विवक्त के पात का वर्णने विचा (२ ९२, १०)। अरता के प्रति पर इन्होंने विवक्त से पात का वर्णने विचा (२ ९२, १०)। अरता के प्रति पर इन्होंने विवक्त से पात के प्रति के लिये कहा (२९, १८-१९)। "अरदा से महास्त्र परती तहा ता प्रति तहा परती हिंदर विचकता स्वाविद्य विवक्त विचकता सरती तहा । अपना सहाविद्य विवकता स्वाविद्य विवकता स्वाविद्य विवकता स्वाविद्य विवकता सरती हुआ है।

२. भरताल, बाल्मीक मुनि के एक शिष्य का नाम है जो तमेशा नदी के तट पर अपने शुद्र के शांव उपस्थित वे (१. २.४)।

सार्गय — इन्ह कान ने परनो रेनु पा के निकले को उसनेस (१. ५१) में भीरान के दर्शन के किये नुकल को सबसे सामयन को सुपना देते हैं (७. ६० ४)। भीरान ने उत्तर से सार्गक सार्विक हिए किए से सार्विक कार्य को मिद्र करने के सिमे पूजा (७ ६१, १)। इस्त्रीने कम्यानुर ने बल क्षया अस्पारा पा सार्गन परने करके उससे आह होने वाले सब को दूर वसने के लिये भीराम से प्रार्थना की (७ ६१, २-२४)। सनुष्ण ने समुना-नट पर मार्गव सार्वि मुन्तियों के साथ वस-वार्ति हारा कारणेप करते हुँवे निवास किया (७. ६६, १६)। सीना के साथ वस-वार्ति हारा कारणेप करते हुँवे निवास किया (७. ६६, १६)। सीना के साथ वस-वार्ति हारा कारणेप करते हुँवे निवास किया (७. ६६,

भासकर्ष, रावण के एक वेनापित का नाम है। इसने रावण की आता-नुष्पर (४ ४६, १-१४) अपना को साथ हेकर हुनुसान पर आजनत्व किया राज्य हुनुसान ने अक्ता नियम हिसा (४. ४६, व१-व४)। यह केनुसानी और नुसानित् का पुत्र था (७ ४, ३६-४०)।

भारती, तावा और वश्यव की एक पुत्री का नाम है (व. १४, १७)। इसने भाग नामक पक्षियों को जन्म दिया (व. १४, १८)। भीम] (२९६) मेगेगवती

भीम, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन का हनुमान् ने दर्शन किया था (५ ६, २३)।

१. भृगु, हिमालय पर्वत के एक जिल्हर वा नाम है (१ ३८, ४)।

2. सृप्तु, एकं महिप का नाम है जिन्होंने राजा सगर और जनकी पत्नी के सो बर्प जरस्या बरते से प्रवल होकर वर विधा (१. ३६, ६)। इन्होंने सगर को करस्यान बेते हुए बताया कि जनकी एक पत्नी एक पुत्र को, कीर हिसीय पत्नी ६०,००० पुत्रों को जन्म देगी (१ ३६, ७६)। 'मृगु सरवक्ता बंर', (१ ३६, ६)। 'मापमण' नरव्याप्त्र राजुज्यी प्रवास को पत्नियों के यह पुत्रों वर्ष को इन्हों ने स्वास को पत्नियों के यह पुत्रों वर्ष को इन्हों वर्ष को इन्हों वर्ष हों है। इन्हों ने बताया कि यह जनने इच्छा पर निमंद करता है (१, ३६, ९-१२)। आधाम से उपद्रबन्भण कार्य करने के कारण इनवे वर्धा में हुनुमान को छाप दे दिया(७ ३६, ३२-३४)। विष्णु हारा इनकी पत्नी का वर्ष कर होने पर इन्हों विष्णु को शाप दे दिया (७ ४१, ११-१६)। पात्र की विष्करता के भण से पीडित होकर मृगु ने तथस्य हारा भगवान विष्णु की बाराधना की (७, ११, १६-१०)। राजदि निमि ने अपता यक कराने के लिये हन्हें आनन्तित किया (७ ४६, १९)। यक्त समाप्त होने पर सन्हों हिनि के जीव-बेतस्य वो पुत्र. जनके दारीर से हा देने के लिये कहा (७ ४७, १२)।

सूरा-परनी—रेवासुर-समान थे देवताओं से गीडिन हुये देखों नो भृगु-परनी में असर प्रदान किया जिससे कुपित होगर विष्णु ने चक से उनका (मृतु-परनी का ) सर काट लिया (७ ४१, ११-१३)।

भुगुतुह, एक पर्वत का नाम है जहाँ पत्नी. और पुत्रों के साथ बैठे हुये कृष्णीक मुनि का अन्वरीय ने दर्वन किया (१. ६१, ११)।

भोतास्तरी, पाताल की एक नगरी का नाम है जो नायराज बागुकि की राज्यानी थी। रावण ने इस पर आजमण करके इने अपने अधिकार में कर जिया था (३ ३२, १३)। "जुरुजर पर्वत पर स्थित यह पुरी दुर्जय थी। इसमी सहफ़ बहुत बड़ी और पिरनुत थीं। यह सत्र ओर से सुरक्षित थी और तीसी दार्धों वाले महावियेंने सपूँ इसमी रहा करते थे (४, ४१, ३६-३६-)।" यहाँ सपराज बागुकि निवास करते थे: सुधीव ने अञ्चर को विषय रूप से इस नामा में प्रदेश करने सो सामा प्रदेश कर से सामा प्रदेश कर से सामा प्रदेश कर से सामा प्रदेश कर से सामा से प्रदेश करने सी सामा से सुरक्षित कर से सी सामा से सुरक्षित कर से सी सामा से सुरक्षित कर देने का उन्लेख (६. ७, ४; ७. २३, ४)।

म सकरादा, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान ने आग लगादीची (५.५४,१४)। यह खर का पुत्र या (६.७८,२)। बानरीं सहित राम और लक्ष्मण का यथ करने की रावण की आज्ञा ( ६. ७८, २-३) को इसने स्वीकार कर लिया (६.७८,४)। इसने रावण की आज्ञा पर सेनाध्यक्ष से रथ और सेना लेकर इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले निशाचरों के साथ युद्धभूमि की खोर प्रस्थान किया। इस समय इसके मार्गु मे बहुत से अपराक्त हुये ( ६. ७८, ४-२१ )। "वानरों और राक्षसों का युद्ध हुआ। इसने वानरों को बाणसमूहों से चायल कर दिया जिससे वे युद्धमूमि से इधर-उधर भागने लगे (६. ७९, १-७)।" इसने राम के पास जाकर उन्हें हुन्द युद्ध के लिये ललकारा (६. ७९, ९-१६)। "इसका राम के साथ युद्ध हुआ। राम ने इसके धनुष, रय और तूल के टुकडे-टुबडे करके अन्त में अपने आगोपास्त्र से इसका वध कर दिया (६ ७९, २१-४१)।"

मगध, एक देश का नाम है जहाँ के धूरवीर, मर्वशास्त्र-विशास्त्र, परम उदार और पुरुषों से श्रेष्ठ राजा, प्राप्तिज्ञ, को दशरण ने अपने अध्वमेष यज्ञ मे क्षामन्त्रित किया था(१.१३.२६): बोण नदीका इम देश मे बहने के नारण 'मागबी' का नाम पडा (१.३२, द−९)। दश्चरव का यहाँ आधिपत्य था, अतः उन्होने कैनेयी को शान्त करने के लिये इस देश में उत्पन्न होने वाली बस्तुर्ये भी प्रस्तुन करने के लिये कहा (२.१०,३९-४०)। सुग्रीव ने बिन्त को यहाँ सीला की खोज के लिये भेजा वा (४.४०, २२।।

मझल, एक हास्यनार का नाम है जो श्रीराम का मनोरंजन करने के लिये

उनके साथ रहता वा (७.४३.२)।

मणि-भद्र, कुवेर के सेनापति का नाम है जिसे रावण के सेनापति प्रहस्त ने कलास पर्वत पर घटित हुये युद्ध मे पराजित किया था (६. १९, ११)। क्वेर की आजा पर (७. १४, १-२) इन्होने ४,००० वक्षी की साम लेकर राक्षसो पर आश्रमण क्या ( ७. १६, ३-६ )। "इन्होंने घूम्राक्ष पर गदा का प्रहार करके उसे पराजित कर दिया, जिस पर कुपित हुये रावण ने इनके मूजूट पर प्रहार किया। रायण के इस प्रहार से इनका मुकूट खिसक कर पात्रवं में आ गया जिससे वे 'पादवंगीलि' के नाम से प्रसिद्ध हुये ( ७. १५, 20-24 ) 1"

मतङ्ग, एक ऋषि ना नाम है जिनका आध्यम कौश्वारण्य से ३ कोस दर पूर्व में स्थित था (३. ६९, ८)। इनके नाम पर प्रसिद्ध मतङ्ग दन पत्पा सरोवर के तटवर्ती ऋष्यभुक पर्वत पर स्थित था जिसमें इस ऋषि की इच्छा के अनुतार गजरावों से कोई भी अय नहीं था (३. ७३. २६-२०)। यह वन मेंगो की पटा के समान क्याम और नाना प्रकार के पनु-पतियों से युक्त था (३, ७४, २१)। इस वन में इनके शिष्यणां निवास करते से और यही गवरी भी रहतों थी (३. ७४, २१-२७)। दुन्तुंत्रि के मृत दारीर से निकले हुये रक्त-विन्तु जब हुवा से उटकर इनके आध्यम में आ गिरे तव इन्होंने उन यानरों को इस वन में प्रवेच करने पर मृत्यु हो जाने का साथ दे दिया जिनके कारण वे रक्त-विन्तु इनके आध्यम में आ गिरे थे (४ ११, ४६-४६)। जब याजिन हमा-याचना के छिये इनके आध्यम में आधा तो इन्होंने उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया (४. ११, ६२-६१)। बालिन् को दिये गये इनके शाय

मस ]

का हुन्मान् न हुत्त्या आर बुधाव न भा उत्तका स्वरणा क्या (४, ४६, २५)।
मत्ता, एक रायास-पृष्ठ का नाम है जिसके भवन से हुन्यान् पदारे थे
(४, ६, २४)। हुन्यान् ने इसके भवन से आम लगा दी (४, ४५, १६)।
रावण ने इसको अपने पृत्रो की रक्षा करने के लिये युद्धभूमि से भेजा (६, ६९, १६)। इसने ऋषम के साथ युद्ध किया जिससे ऋएम ने इसका वम कर
दिया (६ ७०, ४९-६४)। यह मात्यवान् और सुन्दरी का पुत्र पा
(७४, १५-१७)।

सस्त्य, एक समृद्धिसाठी देश का नाम है। दशरप ने कैकेपी की साम्य करने के लिये इस देश में उत्पन्न होनेवाली बहुमून्य वस्तुर्ये भी प्रदान करने के लिये कहा (२. १०, १९-४०)। सुधीव ने अञ्जद को यहाँ सीता की स्रोज के लिये मेजा (४. ४१, ११)।

१. मदयस्ती, मिनसह की रानी का नाम है जिसने मासपुक्त भीजन की विस्तित की सानने रणका (ठ ६४. २६)। इसने राजा सीदास की समिष्ठ को सार देने से रोक दिया (७. ६४. २६-२०)। इसने विस्तित को प्रणाम करने कराया कि उनका रूप धारण करने किसी ने इसे ऐसा भीजन देने के लिये प्रेरित किया था (७. ६४. ३३)।

२. मद्यन्ती, सीदास की मितियती पत्नी का नाम है (१. २४, १२)। मद्रक, उत्तर दिशा के एक देश का नाम है जहाँ सुमीन ने शतवल की

सीता की खोज के लिये भेजा था (४. ४३, ११)।

१. सञ्जु, एक देश्य का नाम है निखन विष्णु ने दिल्य बाण से वय किया था (७. ६३, २२; ६९, २७)। इसके अस्यि-समूही से भरी हुई पर्वती सहित पूजिबी प्रगट हुई (७ १०४, ६)।

२. मधु, एक शक्तिशाली राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसने रावण की मीसेरी बहन, कुम्मीनसी, का बपहरण किया या (७ २४, २२--२७)। कुम्भीनसी की मध्यस्यता से रावण ने इसके सनिय कर की (७ २५, ३०-५१)। "को का कोच्छ पुत्र मधु अरम्य जासक साम्राज्य तथा शरणागवनस्य या। इसकी मुद्धि सुरियर, और अरम्य वसार स्थानकार देवताओं के साथ इसकी अदुकरीय निम्ता थी। वक्त निकस्य से सम्प्राय यह एकाय विच होकर धर्मानुष्ठान में कार स्वृद्ध था। इसने भयवान विच की आराध्या की निससी करतेने अद्भुत अर दिया (७ ६१,३-६)।" इसकी सपस्या से प्रवस्न होकर विच ने एक धर्मानुष्ठान में कार प्रवस्त वर दिया (७ ६१,३-६)।" इसकी सपस्या से प्रवस्त होकर विच ने एक धर्मानुष्ठान के स्वरा वर्ष हो हो वह कुक इसके पाय रहेगा अप्या वस्त्र हो आया। (७ ६१,०६९)। इसने विच से प्रायंग की कि वह परस क्या मुल इसके बताओं के पास भी सदेव रहे (७ ६१,१०-२१)। "इसकी प्रायंगा को स्वीकार करते हुये तिवन ने बताया कि यह पुत्र इसके पुत्र क्या के पास रहेगा इसने एक सीक्षिमानु भवन बनवाया तथा विचायतु और अनका से पास रही हुम्मीनती से विचाह किया। वचने पुत्र क्या विचायतु और अनका से क्रके हुये मधु ने बहु कुल क्या के दिया। (७ ६१,१४-२०)।"

मधुमच, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का सनोरञ्जन करता था (७ ४३, २)।

मधुमन्त, राजा वण्ड की राजधानी का नाम है (७ ७९, १७-१६)।

संपुरा, एक नगरी का नाम है जिसे मध्युम सर्वणानुर के बारे जाने के पश्याद धूरतेन-जनवर से खबुष्ण ने सताया था। इसे बस्ते में १२ वर्ष स्ते। यह मद्भा के पट पर धर्षकाराकार बसी और अनेकानेक मुन्दर गूरे, वीराहो, बाकारी स्वमा निजयों से सुजीति थी। इसमें बारी बची के लोग निवास करते थे तथा निजिल प्रकार के वाशिल्य-व्यवसाय इस पुरी की बोबा बढाते थे। यह बीज ही समुद्धिवालिनी हो गई (७ ७०, ५-१४)।

बकात पा पह गाम हो समुद्रधालमा हा गई (७ ७०, ४-१४)। मधुयन—पुश्चिम के इस बन की उनके मामा, विध्युक्त नामक बानर, रक्षा करते थे। बीता की शोज के लिये यहाँ यथे हुए बानरों ने इस बन को देखकर दिधमुक्त से इसके यथु का पान करने की अनुस्ति गीमी (४ ६१, ७-१२)।

मापु स्थान्त, विश्वाधिक के 'सत्वयमयरायक' युन का नाम है जिनता जाए समस्य हुन सा बब विस्ताधित तथसम हुन से ११ १७, ३-४)। जिन्दु के लिये प्रक की प्रान्ताम नरते की विश्वसीयन देश हो दिस्ताधित ने दर्दे आहा हो ११ १९, ६)। इन्होने बित के लिय युन घेफ का स्थान नेना सत्वीकार कर दिया जिससर विस्ताधित ने रुद्दे बित्तर के पूत्रों की मीत दुत्ते का मात सानेवाली मुष्टिक बादि जातियों से कम नेकर एक बहुल वर्ष तक पृथिवों पर रुद्दे का साथ दे दिया दि सुर्त का साथ सानेवाली सुष्टिक सार्व आदि वातियों से कम नेकर एक बहुल वर्ष तक पृथिवों पर रुद्दे का साथ दे दिया (१ ६५, ल-१७)।

तुम्हारे पुत्र के प्रति जो कुरतापूर्ण व्यवहार करेंगे उसे सीचकर मैं भय से कांप उटती हूँ। कौसल्या भूगण्डल का निष्कण्टक राज्य पद पाकर प्रसन्न होगी और तुम्हें दासी के रूप में उनके निकट उपस्थित रहना होगा । अरत की भी शीराम की सेवा बरनी होगी और इस प्रकार उनके प्रमुख के नाश होने से तुम्हारी वयुपें शोकपान हो जायेंगी।' (२ =, २-१२)।" कैनेयी में यह बताने पर कि राम ही सिहासन के बास्तविक अधिकारी हैं और राम की राज्य-प्राप्ति के सौ वर्ष के पश्चात मरत को निश्चित रूप से राज्य मिलेगा ही, इसने वहा कि राजा हो जाने पर राम अपने मार्ग से मरत क कण्टक को समाप्त कर देना आहेंगे, अत क्षेत्रेयी को चाहिये कि वह सीराय के निर्वासन की योजना बनाये (२ स, १३-३९)। क्षेत्रेयो के पूछने पर इसने उससे अपने परामधी पर ध्यान देने के लिये कहा (२ ९, १-७)। "इसने कैंदेवी की देवासुर सग्राम में इन्द्र के मित्र के एए में शुब्दर से युद्ध करते समय दशरय की प्राण रक्षा करने के कारण उनके द्वारा दो बर देने के जवन का स्मरण कराया । इसन फैकेबी से कहा कि यह दसरथ से उसी क्यन को पूरा करने का आग्रह करते हये उनसे एक घर के अन्तर्भन श्रीराम को चौदह वर्ष का बनवास और दूसरे के अन्तर्भत भरत को राज्य नाँगे। इस अभीप्रसिद्धि के लिये उसने कैकेयी की यह परामश्री दिया कि वह मैले वस धारण करके कोषायार में चली जाय क्योंकि दशरम अपना प्राण देकर की उसे प्रसन्न करना चाहेगे। इसने अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन स्वीकार न करने के लिये भी वहां (२ ९, ११-६६)।" वैनेयों ने खब इसके परामधे को स्वीकार कर लिया तब इसके उससे शीदाना करते है ियं कहा (२ ९, ५४)। "इसने कैंकेमी से कहा कि यदि राग राज्य प्राप्त कर लेंगे तो यह भरत और उसके छिने मरमन्त सन्ताप का विषय होगा । अत इसने भरत को राज्य दिलाने के लिये हुए प्रकार का प्रयत्न करने के लिये कैकेमी की परामर्श दिया (२. ९ ६०-६१)।" इसकी वालो को स्वीकार करके कैनेपी ने इससे अपना सारा मन्तव्य बता दिया (२ १०, २)। कैकेपी की योजना को सुनकर यह ऐसी प्रसन्न हुई मानी समस्त कार्य सिद्ध हो गया (२ १०, ४-४)। यह समस्त आमृष्णों से विमृष्ति हो राजमवन से पूर्वहार पर लड़ी हो गई (२ ७६, ६-७)। द्वारपालों ने इसे पकड़ लिया और यसीटते हुये रात्रुप्त ने पास लाकर नहा कि ने इसके साथ ययोजित व्यवहार करें (२ ७८, ६-९)। शत्रुष्त ने इसको चलपूर्वन पकड लिया जिससे मयशीत होकर यह आर्तनाद करने लगी (२ ७८,१२)। यमुध्य ने इसे मान पर पटक पर धमीटा जिससे यह जोर-जोर से चीतकार करने लगी (२ ७०० १६ । जब घण्य इसे बसीट रहे थे तो उस समय इसके विविध आभूपग

१. मन्दिकिंगी (२४२) . [मन्देह टूट-टूटनर विसरों लगें (२ ७८, १७)। मरत के कहने पर रामुध्य ने दोत छोडा (२. ७८, २४)। यह कैनेयों के पैरों पर गिर कर घोर विलाप करते लगीं (२ ७८, २४)। व्हें कैंग्री ने इसे सान्त्यना दी (२ ७८, २६)। विम-मूट में श्रीराम के पास आकर समस्त पुरवासियों के नेत्र आंतुओं से मीग गये और वे मन्यरा सहित कुँकेशी की निनदा नरने छगे (२, १०३, ४६)।

(३. ६, १७)।

२. सस्दाकिनी, एक सुरम्य और उत्तम नदी का नाम है जो कैंजास पर्वत पर स्थित थी। इसका जल सुवर्ण-कमलो तथा अन्य सुपर्गियत पुष्पी से ध्याम, तथा तट गण्यमाँ और देवों इत्यादि से सेवित था (७ ११, ४२-४४)।

सन्दार, एक पर्वत का नाम है जिसे सागर-मन्यन के समय मयनी बनाया गया था (१. ४%, १८)। अन्यन के समय यह पर्वत पाताल से प्रवेश कर गया (१. ४%, २७)। इन्हज्ज के रूप से विष्णु ने इसे बारण विधा (१ ४%, २५-३०)। सुनीव ने हनुवान से इस पर्वत पर निवास करनेवाले बानरों को भी आमनित्रन करने के लिये कहा (४. ३७, २)। सुनीव ने दिनन से इस पर्वत के सिवार पर स्थिन आपों से सीना की कोन करने के लिये कहा (४. ४०, २)। प्रवेश ने दिनन से एक पर्वत के सिवार पर स्थिन आपों से सीना की कोन करने के लिये कहा (४. ४०, २०)। प्रमायी नामक वानर-पूथपति इस पर्वत पर निवास करता था (६ २०, २०, २०)।

सन्देह, एक राहास वर्ग वा नाम है जो लोहित सामर में निवास करने ये। प्रतिदिन सूर्योदय के समय ये राहास कर्ज्यमुस होवर सूर्य से जूमने रूपने ये; परन्तु सूर्य-मण्डल के तार्य से सन्ताम तथा बहानेज से निहन हो समुद्र के जल में गिर परने थे। तदनन्तर वहीं से पुन जीवित होवर मैंन सिसरों पर स्टब्स अरे ये। इनवा बारम्बार यहीं कष चला वरता या (४.४०,३९-४०)।

मन्दीदरी, रावण की रूप सम्पन्ना महियी का नाम है जिसे हतुमान ने साते देखा ( ५ १० ५० ) । मुक्तमणिसमायुक्त मूपणै सुमूचिताम् । विभूप यातीमिव च स्विध्या भवनोत्तमम् ॥, (१ १० ११)। बौरी कनकवर्णा भामिष्टामन्त पुरेश्वरीम् । कविमन्दोदरी तत्र सवाना चारकविमीम ॥, ( ४ १० ५२)। रूपयोजनसपदा (५ १० ५३)। यह मय की पुत्री थी (६ ७ ७)। इसने युद्ध असि में अपने पति की मायु पर विलाप किया (६ १११ १-९०)। इसके पिता ने राजण के साथ इसका विवाह किया (७ १२ १६-२३)। इसने मेचनाद को जाम दिया (७ १२ २८)।

#य—रावण ने सीता का हरण करने के परवात लका लाकर उन्हें अपने अन्त पूर में इस प्रकार रख दिया मानो नवासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को बहाँ स्थापित कर दिया हो (३ ४४, १३)। इसने मैनावा पवत पर अपना भवन बनाया (४ ४३ ३०)। मयो नाम महातेना भावावी वानरप्रभा। सैनेद निर्मित सब मायया काञ्चन वरम्।! (४ ५१,१०)। 'पुरा दानव मुख्याना विश्वकर्मा चमुबह । यनेद काञ्चल दिव्य निर्मित भवनोत्तमम्॥ / 🗸 ४१. ११ )। इसने एक सहस्र वय तक बन में भीर तपस्या करने ब्रह्मा से बरदान के रूप में शकाश्वाय का समस्त शिल्प वैभव प्राप्त कर लिया था। सम्प्रण कामनाओं के स्वामी इस वलवान बसुर ने ऋदाबिल के दौन में स्थित समस्त वस्तुओं का निर्माण करके उस महान बन में कुछ कालतक सुखपबक निवास किया था । आग चलकर इस दानव का हैमा नामक अ शरा के साम सन्पक हो गया जिसके कारण देवेश्वर इंड ने अपन वका के द्वारा इसका वध कर दिवा (४ ११ १०-१४)। इसने रावण से भवभीत होनर उसे मित्र बना लने की इच्छा करते हुए अपनी पूत्री को उसे समर्पित कर दिया (६ ७, ७)। एव दिन रावण जब बन ने असण कर रहा था तो जसने मयाम्र तथा उसकी पुत्री मन्दोदरी को देखा (७ १२, ३-४)।' 'रावण के पछने पर इसने बनाया कि बहत दिन तक हेगा पर माससा होकर उसके पाम रहने के पश्चात एक दिन वह स्वगलोक चली गई बीर चौरह दय व्यतीत होने पर भी लीटी नहीं । इसने यह भी बताया कि उसकी पूर्ण म दोहरी उसी हैमा के गम से उत्पन्न हुई थी जिसके लिए वह अब उपयुक्त वर की चिन्ना कर रहा है। तदन तर इसने रावण से उसका परिचय पूछा (७ १२ ४-१४)। रावण का परिचय प्राप्त करने के पश्चात इसने स दोदरी का उसके साथ विवाह कर दिया ( छ १२ १६-१९ )।

भरोचि, ब्रह्मा के पुत्र और वश्यप ने पिता का नाम है (१ ७०, १९)। यह एक प्रजापति से जो स्थाण के बाद एए थे (३ १४. ६)।

( 858 )

१. मरु, सीधम वे पुत्र और प्रशुखुक के पिता का नाम है (१ ৩০,४१)। २. मरु, ह्यंश्व के पुत्र और प्रतीन्यक के पिता का नाम है (१ ७१,९)। मस्त, एक राजा का नाम है जिसे उशीर देश मे देवताओं के साथ यज

१. मरुी

करते हुमे रावण ने देखा (७ १८,२)। महत्त के पास पहुँच कर रावण ने इनसे युद्ध करने अथवा अधीनता स्वीकार कर लेने के लिये वहा (७ १८, ६-७) जिसे सुनकर मक्त ने रावण से उसका परिचय पुछा (७ १८,८)। रायण की चुनौनी को स्वीकार करके जब ये रायण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सैयार हुये तब सबसं ने यज की दीक्षा से चुकने के कारण इन्हें युद्ध से विरत सर दिया (७ १८, ११−१७)। 'ये सवर्त्त में शिष्य थे। इन्होने इलाको पुरुपत्व प्राप्ति ने निमित्त सुर के आश्वम के निकट अश्वमेश यह का आयोजन विया (७ ९०, १४-१५)।

सरद्वण-जब महादेव मरुद्रगणों के साथ सरयू गुमासगम पर जा रहे थे तस काम ने जन पर आक्रमण किया (१ २३, ११)। बलि ने इन्हें विजित कर लिया था (१ २९, ४)। कुमार कालिकेय को दूध पिलाने के लिए इन्होंने छहो कृत्तिनाओं को नियुक्त किया (१ ३७, २४)। राजा भगीरय ने ब्रह्माजी से वर प्राप्त करने के पश्चात् ये भी भगीरण के साथ स्वगलीक की चले गये (१४२,२६)। अदिति ने इन्द्रस यह वर माँगा कि उसके गर्मस्य शिशुके सात खण्ड सात व्यक्ति होकर सातो मरुद्गणो के स्थानो का पालन करनेवाले हो जाँय, और इन्द्र ने इसे स्वीकार किया (१ ४७, ३-य)। इन्होंने कश्यवाहन आदि पितृदेवताओ के पास जाकर इन्द्र की अण्डकीय से युक्त करने की प्रार्थनी की (१ ४९ ४)। राम के बनगमन के समय उनकी रहा करने के लिए कौसल्याने इनका भी आवाहन किया था (२ २५,८): ये सायकाल मेर पर्वत पर आकर सूर्यदेव का उपस्थापन करते थे (४ ४२, ३९)। इन्होंने श्रीराम के राज्याभिषेक के समय आकाश में स्थित होकर स्तवन की मधुर ध्वनिकाश्यवण किया (६ १२०,३०)। इन्द्र की आज्ञानुसार (७ २७, ४) मे रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो गये (७ २७, ४)। मै युद्ध के लिए तैयार होकर अमरावती पूरी से बाहर निकले (७ २७, २२)। में रावण के विरुद्ध मुद्ध करने के लिये इन्द्र के साथ हो लिये (16 २८, २७)। इन्होंने राक्षस सेना का सहार किया (७ २८, ३७ ४१)। सीता ने शपय-ग्रहण के समय ये भी राम की समा में उपस्थित हुए ( ७ ९७, ८)। इन्होंने विष्णुरूप में स्थित हुये श्रीराम की पूजा की (७ ११०, १३)।

मलद-- "जब पूर्वकाल में बृतासुर का वध वरने के पश्चात इन्द्र मल से लिस हो गये तब देवताओं ने समा-जल से भरे हये करकी द्वारा स्नान कराकर

महादेव

यही उनका मल ( और कारप-धुवा ) छुडाया जिससे यह जनपद मलद नाम से प्रसिद्ध हुआ ( १ २४, १६-२३ )।" "यह जनपद दीर्घकाल तक समृद्धिशाली, और धन-धान्य से सम्पन्न रहा । कुछ समय क अनन्तर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली यक्षिणी बाटना और उसके पुत्र मारीच ने आकर यहाँ की प्रजा को त्रास पहुँचाना आरम्भ किया (१ २४, २४-२७)। विश्वामित्र ने श्रीराम को सताया कि यह देश करवन्त रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सक्ता (१ २४, ३१)।

मस्तय, एक पर्वत का नाम है जहाँ हनुमान का बाल्मीकि में पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, २८)। भरदाज के आधम मे इस पर्वत का स्पर्ध करके बहुनेवाली बाय घीरे घीरे वही (२ ९१, २४)। पर्वतराज ऋष्यमुक पर श्रीराम और लक्ष्मण के पघारने से अयभीत होकर अपने साधियों सहित सुबीव इस पर्वत पर चले आये (४ २,१४)। ऋष्यमूक पूर्वत के एक शिलर का नाम है ( ४ १, १ )। इस पर्वत के सभी स्थानों में सुन्दर चन्दन के बुक्त हैं, यहाँ सुबीव ने शीता की लीज के लिये अञ्जद की मेजा था (४. ४१, १४)। अगस्त्य ऋषि इसके समीप निवास बरते थे (४ ४१, १५-१६)। हनुमान् ने इसका दर्शन किया (५१)। बानर सेना के साथ श्रीराम ने इसके विश्वित्र काननी, नवियों, तथा अरनीं की शीमा देखते हुये यात्रा की (६४,७३)।

महा-कपाल, दूपण के एक सेनापति वा नाम है जो राम के विरुद्ध युद्ध करने के लिये आया था (३ २३, ३४)। दूपण की मृत्यु के पश्चात सेना के आगे चलने वाले महाकपाल ने एक विशाल गूल से थीराम पर आक्रमण किया ( ३ २६, १७-१८ )। श्रीराम ने इसका सिर एव कपाल काट दिया ( \$ 25, 20)1

महा-प्राम-नृत्रीय ने सीता की खोज के लिये विनत को कीशल, विदेह, मालव, काशी आदि देशी के महाग्रामों मे मेंजा (४ ४, २२)।

सहादेव-स्थाण-ने सर्यू और गङ्गा के सगम भेत्र में घोर सपस्या की (१ २३,१०)। एक दिन जब ये समाधि से उठकर मध्द्राणों के साथ कहीं जा रहे थे तो कान्दर्प ने इनके मन को विचलित करने का प्रवास किया जिस पर शब्द होकर इन्होने उसे (बन्दर्भ को) भरम कर दिया (१ २३, ११-१३)। 'पूरा राम कृतोद्वाह चितिकण्डो महातपा । दृष्टा च भगवान्देवी मैयुनायोपचत्रमे ॥ तस्य सत्रीडमानस्य महादेवस्य धीमत । शितिकण्डस्य , देवस्य दिष्य वर्षशत गतम् ॥', ( १. ३६, ६-७ )। जब देवी उमा वे साथ त्रीडाकरते इनको सौ वर्ष व्यतीत हो गये कि सु कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हवा

(२२६) ् ्रिक्ट [महादेव

महादेव र

तब देवों ने चिन्तित होकर इनसे नियेदन निया कि तिलोकी के हिन के लिये ये अपने तेज को स्वय अपने मे ही धारण करें (११३६, ७-१२)। 'सर्वलोक महेश्वर ', ( १. ३६ १३ )। देवताओं के अनुरोध को स्वीकार करते हुये इन्होंने पहा कि समस्त लोको के घान्ति-लाभ के लिये जमा सहित ये अपने तेज से ही तेज की धारण कर लेंगे (१. ३६, १४)। इन्होंने देवों से पूछा कि यदि इनका तेज स्खलित हो जाय तो उसे कौन चारण करेगा (१ ३६ १४)। जब देवों ने इस कार्य के लिये पृथिवी का नाम बताया ती इन्होंने अपने तेज की छोड़ दिया, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सम्पूर्ण पृथिवी व्यास हो गई (१. ३६, १६-१७)। 'दिवताओं के अनुरोध करने पर उस तेज की अगन ने अपने भीतर रख लिया। इस प्रकार अग्नि से व्याप्त होतर वह तेज इदेत पर्वत के रूप मे परिणत हो गया और वहीं सरकण्डो वा बन भी प्रकट हुआ। भी सुर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता या । इसी वन में अग्नि-जनित महा-रीजस्वी कार्तिकेय का प्रादमांव हुआ। तदनन्तर ऋषि-एहित देवताओं ने अत्यन्त प्रसम्न हो जमा देवी और महादेव का पूजन किया (१.३६,१८-२०)।" उमा के शाप से देवों और पृथियों को पीडित देखकर ये उसा के साथ उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे (१. ३६, २४-२६)। 'रॉकर.', (१, ६९, ४)। ब्रह्मा ने मगीरथ से कहा कि वे स्वर्ग से गङ्गा के गिरने के देग को धारण करने के लिये महादेव को प्रसन्न करें क्योंकि अन्य किसी मे इसकी सामर्थ्य नहीं को गङ्गा वे वेग को रोक सके (१ ४२, २४-२५)। 'अब संबत्तरे पूर्णे सर्वलोशनमस्कृत । उमापति, पशुपती राजानिवनववीर ॥', (१. ४३, २)। मगीरव की तपस्या के प्रसुख होकर इन्होंने उन्हें गङ्गा की भारण करने का बचन दिया ( १. ४३, २-३ )। "स्वयं से पृथिवी पर आने कै समय गयाने यह विचार किया कि वे बपने देग से शकर की लिये-दिये पाताल मे प्रवेश कर आर्थेगी, परन्तु इन्होने उनके इस अभिप्राय को जान कर उन्हें अपने जटा-जाल में ही वर्षों तक उलझा रववा। इनके जटामण्डल में गङ्गा की इस प्रवार अटक्य देखकर भगीरय ने इन्हें प्रसन्न करने के लिये पुत तपस्या की जिस पर प्रसन्न होकर इन्होंने बङ्गा की निन्द्र सरोवर मे छोड दिया (१ ४३, ४-१०)।" सागर मन्यन के समय वासुकि नाग के विष से प्रकट हलाहल को देवों और विष्णु के आग्रह पर इन्होंने ग्रहण विषा (१. ४५, २१-२५)। ये तपस्या कर रहे विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुये (१. ५५, १३)। इन्होने अध्वामित्र को उनके मनोनुकूल वर दिया (१. ५५, १८ )। दक्ष-यज्ञ के बिष्वस के समय इन्होंने अपने महान धनुप को उठाकर उससे देवों का मस्तक काट देने की घमकी दी जिस धर देवों ने इनकी स्तुति

का अनादर करने पर इ होने राम के सम्मुख उपस्थित हो उ हें समयाया (६ ११७ २-६ )। जब श्रीराम ने सीता की ग्रहण कर किया तब सन्होंने उ हैं मयोध्या औट कर इत्वाकुवश का प्रवर्तन तथा अव्यमेश यन करने का परामश देते हुए इन्द्रलोक से आये राजा दशरय को दिखाया (६ ११९ १~=)। 'एक समय जब ये बैल पर आह्य होकर पावती के साथ आकारा-माग से जा रहे ये ही सालकटदुटा के बालन, सुनेग, के रोने की बाबाज सुना । उस समय पावती की ग्रेरणा से उस बालक पर दया करते हुए इ होने उस आयु में युवा बना दिया । इनना ही नहीं उसे अभरत्य प्रदान करते हुए निवास के िए आकाराचारी नगाराकार एक विमान भी दिया ( ७ ४, <sup>२७-३०</sup>)।" मुकेश आदि रामसो से अस्त होकर देवता उन महादेव की शरण म गये जो जन्त की मृष्टि और सहार करनेवाले, खज्ञमा, अध्यक्त, सम्पूर्ण जगत के व्यापार,

आराप्य देव, परम गुरु, कामनागक, त्रिपुरिवनाशक प्रजास्यक्ष और त्रिनेत्रयारी हैं (७६,१-४)। 'क्पर्ने नोल्लोहित,' (७६९)। देवों की स्तुनि पर

( २२८ ) [ सहानाद इन्होने मास्यवान का वध करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुये उन लोगो

महानदी ]

को विष्णुकी शरण मे जाने के लिए वहा (७,६,९-१२) कुवैर की तपस्या से प्रसम्न होकर इन्होंने उन्हें अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया (७ १३, २६--३१ )। जब रावण ने उस पबंत को उठाने का प्रयास किया जिस पर ये क्रोडा करते थे, तो इन्होने उस पर्वत को अपने पैर के अ गूठे से दबा दिया जिससे रावण की मुजायें उसी पर्वत के नीचे दव गई (७ १६, २५-२८)। 'रावण की स्तुतियों से असन्न होकर इन्होंने उसकी अवाओं की मुक्त करते हुए उससे कहा 'तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यन्त भयानक आर्तनाद ( राव ) किया या इसलिये तुम 'रावण' के नाम से प्रसिद्ध होगे । अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो, निभंग होकर जा सकते हो। वदनन्तर रावण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुये इन्होने उसे चन्द्रहास नामक खड़ा और उसकी आयु के व्यतीत अ श को भी पुन भदान कर दिया। (७ १६ ३२-४४)। "बह्या के कहने पर इन्होंने हनुमानुको अपने आयुद्यों से अवस्य हाने का वरदान दिया (७ ३६, १८)। मध की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे एक शुल देते हुए कहा कि जब तक वह (मधु) ब्रह्मणा और देवताओं से विरोध नहीं करेगा तब तक ही वह जूल उसके पास रहेगा (७ ६१, ५-१०)। मपु के इस अनुरोध पर कि वह शरू उसके बशजों के पास भी रहे, इन्होंने उसके पुत्र, लवणासुर, के पास तक ही शुल को रहने देना स्वीकार किया ( ७ ६१, ११-१६)। <sup>6</sup>जिस स्थान पर कार्तिकेय का जन्म हुआ वा वहाँ ये स्त्रीरूप मे रहकर उमा का मनीरस्जन करते थे। अन्य जो कोई भी उस स्थान पर आदा था, स्त्री रूप में परिणत हो जाता था (७ ८७, ११−१४) : 'राजा इल उस शेव में अपने को स्त्री रूप में परिणत हुआ देश कर इनकी घरण में गये, परन्तु इन्होने उन्हे पुरुपत्व के अतिरिक्त ही बन्य कोई वर मांगने के लिए वहा ( ७ ८७, १६-१९)। "इल के लिए महत्त द्वारा किये गये अश्वमेध से प्रसन्न होकर इन्होने ऋषियो से राजा इल की सहायता करने का उपाय पूछा। सदन्तर ऋ[पियो ने अनुरोध पर इन्होने राजा को पुन पुरवत्व प्रवान किया ( ७ ९०, ₹3-30 ) I" महानदी, दक्षिण दिशा की एवं नदी का नाम है, जहाँ सुबीय ने अज़द

नो सीता की सोज के लिये मेजा था (¥ ¥१, ९)। मदानाद, प्रहस्त थे एक सचिव ना नाम है जिसने अपने स्वामी के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान किया (६ ५७ ३१)। इसने निर्देशतापूर्वक यानरो का वध क्या (६ ४६,१९)। जाम्बवान ने इसका वध कर दिया (६. ५८, २२)।

महापदा, अपने मस्तक पर पृथियों को धारण करनेवाले दक्षिण दिशा के एक दिस्मन का नाम है जिसकी, मूचि का मेदन करते हुये सगर-पुत्रों ने, दर्शन करके प्रदक्षिणा की (१. ४०, १७-१८) १

मदापार्ख, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन का हनुमान ने दर्शन किया (५.६,१७)। हनुमानु ने इसकी रावण के सिहासन के समीप स्पिन देखा ( ५ ४९, ११ )। हनुमान् ने इसके भवन से बाग लगा दी ( ५. १४, ९ )। यह रावण की राजसभा में कवची से सुस्रज्जित होकर राम आदि का वध करने के लिये सम्रद सका था (६, ९, १)। 'महापारवीं महाबक.'. (६ १६,१)। इसने रावण को बीता पर बलात्कार करने के लिये उकसाया (६ १३, १-८)। इसे लका के श्रीवाण-शार की रक्षा के लिये नियक्त किया गमा (६ ३६, १७)। राम के वाषों से आहत होकर इसने मुद्रम्मि से . पलायन किया (६, ४४, २०)। कुम्मकर्ण के वस पर इसने स्रोक प्रगट किया ( ६, ६८, ८ ) । यह छ अन्य यहावली राक्षसों के साथ राम के विरुद्ध युद्ध करने के लिये गया (६, ६९, १९)। यह हाथ मे गदा लेकर युद्धस्पल मे गदाबारी कुनेर के समान शोजित हुआ ( ६. ६९, ३२ )। रावण की लाजा पर (६, ९४, २१)। इसने सेनापतियों से सेना को खीझ ही प्रस्यान करने की भाजा देने के लिये कहा (६ ९४, २२)। पायण की बाजा प्राप्त करके मह रमारू हुआ (६.९५,३९)। "महोदर के वस से संतत होकर इसने बानर-सेना का अबंकर सहार करते हुए गवाक और जाम्बवान की शत-विश्वत भर दिया । अन्ततः अञ्जद के साथ युद्ध करते हुये इसका अञ्जद ने बध कर दिया (६. ९०, १-२२)।" देवों के विरुद्ध बुद्ध करते हुये सुमाली का इसने साथ दिया (७ २७, २८)। इसने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुये रावण का अनुसरण किया (७ ३२, २२)।

महामाली, सर के एक सेताशित का नाम है जो राम के विरुद्ध मुद्ध करने गया या (३ २३,३६)। खर की आज़ा से इस महायीर बलाय्यक्त ने सेना सहित राम पर आजकण किया (३.२६,२७-२०)।

महारण, एव पर्वत का नाम है जहाँ रहनेवाले वानरों को मुलाने के लिये मुद्रीय ने हनुमान् को लाता थी (४ ३७,७)।

महारोमा, कीर्तिरात के पुत्र कोर स्वर्णरोमा के पिता, एक राजा, का नाम है (१ ७१, ११-१२)।

महायीर, मृहदय ने बूरवीर और प्रतापी पुत्र, सथा सुसृति के पिता का नाम है (१. ७१,७)।

्रिमहेन्द्र

मही ]

मही, एक नदी का नाम है जहाँ सुग्रीन ने विनत की सीता की सीज के लिये भेजा था (४ ४०, २१)।

महीधक, विबुध के पुत्र और । की तिरात के पिता का नाम है (१ ७१, 1 ( \$5-0\$

महेन्द्र, एक पर्वेत का नाम है जहाँ परशुराम, कश्यप को पृथियी का दान करने के पश्चान् आश्रम बनाकर रहते थे (१ ७४, ८. २५-२६)। परशुराम महेन्द्र पेदंत से शिव के धनुष के छोड़े जाने का समाचार सुनकर छोराम के पास सनकी शक्ति की परीक्षा लेने आये (१, ७५, २६)। श्रीराम से पराजित होकर परशुराम बीझ ही महेन्द्र पर्वत पर चले गर्व (१ ७६, २२)। यहाँ निवास करनेवासे वानरो को बुलाने के लिये सुप्रीय ने हुनुमान् को आजा दी (४ ६७, २ )। अगस्य ने समुद्र के भीतर इस पर्वत को स्वापित क्या ( ४. ४१, २०)। 'विषयानुनग श्रीमान्यहेन्द्र पर्वतोत्तम । जातक्ष्पमय श्रीमानवगाढी महार्णवम् ॥ नामाविधनेनं, फुल्लैलंताभिश्चोपयोभितम् । देवप्यिक्षप्रवरैरप्त-रोमिश्च सेवितम् ।। सिद्धचारणसङ्ख्यांश्च प्रकीणं सुमनीहरम् ।', (४४१, २१-२३ )। सहस्र तित्रधारी इन्द्र प्रत्येक पर्व के दिन इस पर्वत पर पदार्पण करते थे (४ ४१, २३)। सुपार्श्व मास प्राप्त करने की इच्छा से महेन्द्रपर्वत के द्वार की रोक कर खडा हो गया (४ ५९, १२)। 'नगस्यास्य शिलासंबद-शांतिन ', ( ४. ६७, ३६ )। 'येषु वेश गमिष्मामि महेन्द्रशिखरेष्वहम् । नामा-द्रुपविकीर्णेषु धातुनिष्यन्दशीशिषु ॥', (४ ६७,३७) । 'वृत नानाविधै पुर्णम् गसेवितसाद्वलम् । लताकुसुमसवाच नित्यपुर्यफलदुमम् ॥, (४ ६७, Yo )। सिंहशाईलसहित मत्तमातज्ञसेवितम् । मत्तदिजगणीर्युष्ट सिलली-लोडसकुलम् ॥', (४. ६७, ४१)। 'नीललोहितमाञ्जिक्वप्यवर्षे सितासितं । स्वभावसिद्धैविपलैपितिम समलकतम् ॥ कामरूपिभिराविष्टमभीदण छप-रिच्छदै । यक्षकिन्नरगम्बर्वेडवकल्पैश्च पन्नगै ॥', (५ १, ५-६)। हनुमान् इस पर्वत के समतल प्रदेश में, समुद्र के उस पार जाने के लिय, खडे हुये (५ १, ७ ) । "अब हुनुमान् ने इस पर्वत पर स्थित होकर विनशल रूप धारण किया तो उनके भार से यह पर्वत वापने लगा और मुछ समय तक उगमपाता रहा। इसके उपर जी बुक्ष उने थे उनकी धालाओं के अग्रमाग म लगे पूल भी उस समय नीचे गिर गये जिससे आच्छादित होकर यह ऐसा प्रतीत होने रुगा मानो पुष्पो नाही बनाहों। इस प्रकार, हनुमानृके घरणो से दबकर इस पर्वत ने जलसीत प्रवाहित होने लगे और वही-वही शिलायें भी टूट कर गिर गडी । उस समय इस पर स्थित समस्त जीव गुफाओं में प्रदेश करके तीत्र क्षात्तंनाद वरने लगें (५ १,१२-१७)।" लवा से लीटते समय हनुमान ने

इस पवत पर दृष्टि पडते ही मेघ के समान यह जोर से यर्जना की ( १ १७, १४)। धीराम ने इस पवत ने समीप पहुँचकर भारत मौत के कुक्षों स मुशोभित इसके जिलार पर चडकर कदुओ और मस्यों से भरे हवे समृद्र को देखा ( ६ ४, ९५-९६ ) ।

१. महोदय, एक नगर का नाम है जिसे नुश के पुत्र कुशनाम ने बसाया था (१ ३२ ४)।

२ महोदय-इहोने त्रिशङ्क के यज्ञ म सम्मिलित होने के लिये विश्वामित्र के निमात्रण को अस्वीकार कर दिया (१ ५९, ११)। विश्वामित्र ने इह दीघनात्र तक सब लोगों म निवित, दूसरे प्राणियों की हिसा म तत्तर और दवासूच निपादयोनि को प्राप्त करके दुगति भोगने का शाप दे दिया (१ ५९, २०-२१)।

महोदर, एर राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन को हनुमान् ने देखा था (१ ६ १९)। यह रावण की सभा म कबची से मुसन्जित होकर राम आदि का वप करने के लिये सम्रद सजा या (६९१)। रावग का आदेश पावर इसने शीझ ही गुप्तचरी की रावण के समक्ष उपस्थित होने की आज्ञा दी (६ २९ १६)। इसने नगर के दक्षिण द्वार की रक्षा का भार ग्रहण किया (६ ३६ १७)। राम के बाणो से बाहत होकर यह युद्धभूषि ते भाग गया (६ ४४, २०)। जिसके तत्र प्रात कारू उदित हये सुप के समान छाल हैं तथा जिसकी वावाज घरे की ध्वति से भी उत्कृष्ट है एसे कूर स्वभाव वाले गुजराज पर मारूड होकर जोर जोर से यजना करता हुआ यह महामनस्वी भीर यहभिम में रावण के साथ हो लिया (६ ५९ १७)। 'महोदरी नैत्रीनयोध-मुख्य (६ ६० ६२)। कुम्भनम के बढे हुये दीय रोग से युक्त अहन्द्रारपूण वधन सुनकर (६ ६०, ८०-६१) इसने कृत्मकण की बताया कि पहले रावण की बाद सुनकर गुण-दोप का विचार करने के पश्चात ही वह युद्ध से शत्रुओं को परास्त करें (६ ६० दर-८३)। राजा के सम्मूख क्रामकण द्वारा पाण्डिस्य प्रदेशन करने पर इसने उसे फटकारा (६ ६४ १-१०)। कुत्मकण के इस कवन का कि वह अकेले ही युद्धवूमि मे जाकर शत्रुओं को पराजित करेगा इसने उपहास करते हुवे उसे मुखतापूण बताबा (६ ६४, ११-१८)। सदनन्तर इसने रावण को छलपूबक सीता को विजित करने का परामशं दिया (६ ६४, १९-३६)। इसन अपन आता कुम्मकर्ण की मृत्यु पर शोक प्रकट किया (६ ६= = )। यह एक हाथी पर आख्द हो अतिकाय त्रिणिरा और देवानाक आदि राक्षतों के साथ युद्ध के लिये पूरी से बाहर निक्ला (६ ६९ १९-२१)। नरा तक का यह ही जान पर यह हाथी पर

आरू द ही अङ्गद की ओर झपटा (६ ७०,१−२)। "अङ्गद दारा फॅकेगये वृक्षों को इसने अपने परिष के अग्रमाग से तोड डाला। सदन तर इसने एक वाण से अञ्जद के हृदय को भी बीध दिया (६ ७०, ६-१९)। इसने नील से द्वन्द्वपुद्ध किया जिसमे यह मम्भीर रूप से आहत हुआ (६ ७०, २८-३२)। रावण को आज्ञा से यह एक रथ पर बारूड हुआ (६ ९५,३९)। रावण की आजा का पारुन करते हुये इसने वानर-सेना पर आक्रमण कर के उसका भीषण सहार किया, विन्तु अन्त मे सुप्रीय ने इसका वध कर दिया (६,९७, ६-३४)। रावण के अभिनन्दन के किये सुमाली के साथ यह भी गया (७ ११, २)। रुवेर के विरुद्ध युद्ध करने के लिये यह भी रावण के साथ गया (७ १४, १-२)। इसने यक्षो का भीषण सहार किया (७ १४, १६)। इसने एक सहस्र यक्षीं का वध विया (७ १४, ७)। वश्य पुत्रों के विरुद्ध युद्ध के समय इसने उन सब को रच विहीन कर दिया किन्तु स्वय भी बाहत हुआ ( ७, २३, ३६-४१)। मान्याता के विरुद्ध युद्ध में इसने भीषण पराकम दिलाया (७ २३ग, ६५)। देवो ने विरुद्ध युद्ध के लिये यह भी सुमाली के साथ गया ( ७ २७, २८ )। नमंदा में स्नान करके इसने रावण के लिये पृष्प एकत्र किये (७ ६१,६४-६६)। अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में यह भी रावण के साथ गया (७ ३२, २२)।

मायडकारिय "वण्डव वन से निवास करने वाले एक मुनि का नाम है जिनके तर से अरयन्त व्यथित होत्र र अनि आदि सब देवताओं ने इनकी सप्तमा में विच्न डाकने के लिय पांच प्रधान अपस्ताओं को भेजा। उन अपसाओं ने देवों का कार्य विद्ध करने के लिये इन्हें बाग के अयोन कर दिया। तरनन्तर तपस्या के प्रभाव से पुवाबक्या को प्राप्त हुये दन मुनि ने प्रचाप्त सरोवर, जिसका इन्होंने अपने तप के प्रभाव से तिमाण किया था, के अन्दर सने हुये भवन से अपसाराओं के साथ सुखपूर्वक निवास किया (३ १९,१९-१९)।"

सार्इदी, जनक द्वारा भरत की विवाहित कुशब्बन की पुत्री का नाम है (१ ७३, २९)। कीसल्या आदि इन्हें सवारी से उतार कर मगलगान के सारा राजमारत में हो गईं (१ ७७, ११ १२)। इन्होंने देवमन्दिरों में देवताओं का पूजन करके सास म्बद्ध स्त्राद के चरणों में प्रवास किया (१ ७७, १३-१४)। इन्होंने अपने पति से साथ एकान्त में अत्यान वानन्द के साथ समय व्यतीत किया (१ ७७, १४)।

मातिल, इन्द्र के सार्राय का नाम है। इन्होंने इन्द्र की आज्ञानुसार (६ १०२, ६-७) भूतल पर इन्द्र के दिल्यरम को श्रीराम के समस ले जाकर उनते अपने को सार्याध के रूप में अहण करते के लिये कहा (६ १०२, द-१०)। पीराम के रहे अपने आप-प्रमुद्दों से पायक कर दिया (६ १०२, द ९)। पीराम की दक्ता के अनुसार (६ १०६, द-१२) देवताओं के औठ सार्यात, तित्र की अस्पत सार्यामों के साथ पर होता (६ १०६, १३)। रावण हारा छोड़े गये कास्तत सार्यामों के साथ पर होता (६ १०६, १३)। रावण हारा छोड़े गये कार्याका का कांग्रेज उत्तर प्रकार के त्यों उत्तर प्रकार की कार्य के त्यां के प्रकार विनित्र हा स्वाध का प्रयोग करने की प्रायंगा की (६ १०८, १०)। राय की आजा से (६ ११९ ४) वे दिस्परय पर आवड़ हो पर पुन दिस्पनीक को लोड गये (६ ११९, ४-६)। देवराज इन्द्र की आजा पर (७ २६, २३)। रूप जिल हो स्वाध स्वाध लेकर समुख उपविच्य हुँव (७ २८, २४)। रूप जिल के समुख उपविच्य हुँव (७ २८, २४)। रूप जिल के स्वाध अस्त कर दिया (७ २६, २४)। रूप जिल कर्त हो अस्त अस्त स्वय उत्तर सामुख उपविच्य हुँव (७ २८, २४)।

मातद्वी, कोधवशा और कश्यव की पुत्री का नाम है (३ १४, २२)।

इसने हाथियों को जन्म दिया (३ १४, २६)। १. शानस-कॅलास पात पर स्थित एक सुन्दर सरोवर का नाम है जिसे

 सानस्य-क्लाव पात पर स्थित एक पुन्य वर्धकर का नाम है । असे सहा ने अपने मानशिक सक्त्य के प्रगट किया था। मन के द्वारा प्रगट होने से सैंग्इ जत्तम करोकर 'आनस' कहलाता है (१. २५, ८)। हसी सरोकर से सर्य नदी निक्ली है (१ २५, ९)।

2. मानस, कैंगांस वर्गत के संभीव विषत एक पर्वत शिक्षर का नाम है जहीं गून होने के कारण कभी वर्धी तक नहीं रह याते। इसके विकास और पाटियों में सीता नो सोजने के लिये मुझीय ने सतककि को भेना या (४ ४६, १८-१६)।

सान्धाता, युवनावन के पुन और सुसम्ब के विता, एक राजा, वा नाम है (र 30, २४-२४)। इन्होंन एक व्याप की पाप करने के कारण करो राप दिया (४ १८, ३४)। " सु राजा महालेजा साहोंगेरकरो महानू, (७ २३ग २३)। रुन्होंन सोमसोक से राजण के निक्द एक मध्यस युद्ध किया जिले पुरुष्टा और मानल ने हातांगेप करत हुँचे रोका (७ २३ग, २६-४६)। ये जयोग्या के राजा के और इन्होंने सम्पूर्ण पृथियों को अपने अधिकार म करते देवलोंक पर निजय पाने का उद्योग बारमा किया (७ १३, ४-६)। इन्त ने माणाता से नहां "तुम समस्त पूजी को वाग म निये बिना हो देवलाओं ना राज्य के लेना चाहते हो? "(७ ६७, ७-११)। माधाता ने इन्हों कहां "वताहये इस पृथियी पर वहां मेरे आदेश को

मायावित् ] (२३४) ्र[1. मारीच

अवहलता हुई है' (७ ६७, १२)। इन्द्र ने बताया कि मधुवन मे मधुका पुत्र लदणां पुरं उसकी आक्षा नहीं मानता (७ ६७, १३)। इन्द्र के कवन को मुनकर ये लवणापुर ने विरुद्ध मुद्ध करने के लिये आगे बढे किन्तु लवणापुर ने अपने सूल से सेवक, सेना और समारियों सहित इनको अस्स कर दिया (७ ६७,१४-२२)।

मायाविन्, दुन्दुनि के पुत्र, एक राक्षस, का नाम है जिसका वालिन् के साय येर या (४९,४)। इसने एक दिन अर्थरात्रि के समय वालिन् को युद्ध के लिये लक्कारा (४९,४)। यह वालिन् और सुरीत को देखतर भगभगीत हुमा और भागकर एक विद्याल विक में अतिष्ठ हो तथा (४९,९-११)। वालिन् ने इसका समस्त वन्यु-वान्यवी सहित वय कर दिया (४९,९-१०)। ऐसा भी उल्लेख है कि यह मय और हैमा ना पुत्र तया दुन्दुभि ना भाता या (॥१२,११)।

 मारीच, एक राक्षस का नाम है। अपने बन्ध-बान्धवो का श्रीराम के द्वारा वघ होने का समाचार सुनकर रावण ने इससे सहायवा मांगी ( १ १, ४९-५०)। इसने रावण को समझाने का प्रयास किया परन्तु रावण ने इसकी बातों को स्वीकार नहीं किया (१ १, ५१)। फिर भी, यह रावण के साय श्रीराम के आश्रम मे गया और कपटमून बनकर राम और ल्डमण की माश्रम से दूर बुला लिया जिससे रावण सीता का हरण करने में सफल हुआ। (११, ५२)। बाल्मीकि ने इसकी मृत्यु ना पूर्वदर्शन कर लिया था (१,३, २०)। यह विश्वामित्र की बज्ञवेदी पर रक्त और मास फेककर उनके यन मे विष्न बाला करता था (१ १९, ५-६)। 'वीयोंसितक', (१ १९, १२)। यह मुख्य का पुत्र था (१ २०, २७)। यह ताटका के गर्भ से उत्पन हुआ था 'तो हि यहस्य कत्याया जानी दैत्यकुलोडहो । मारीचरच सुवाहृस्य बीर्यवन्ती सुधिक्षित्री ।। तयोरन्यतर योद्ध् यास्यानि समुहृद्गण । अन्यपा हवनुनेव्यामि भवन्त सहबान्धव ॥¹, (१ २०, २७-२०)। 'ताटका नाम भद्र ते भार्या सुदस्य धीमत । मारीची राक्षम पुत्री सस्या सकररात्रम ॥ युत्तवाहुमेंहाशीपों विपुलास्यतनुर्महान् । राक्षसो भैरवाकारो शिख प्राप्तवत प्रजा ॥ इसी जनपदी नित्य विनाशयति राघव । मल्दाश्य करुपाश्य साटना हुटुचादिणी ॥', (१ २४, २६-२८) । यह अगस्य मुनि वे दाप से रागस हो गया या (१, २४, ४)। सुन्द की मृत्यु होन पर यह अवस्त्य मुनि की ओर सपटा जिस पर कुछ होकर मुनि न इसे रागस बना दिया (१ २४, १०-१२)। मुद्ध होकर यह अगन्त्य के आवास-नेत्र का विष्यम करने समा (१ २४, १४)। "जब विश्वामित यह कर रहे थे तो इसने आकार में स्थित

होक्र भयक्र शब्द किया। तदन तर यह सब ओर अपनी, मार्ग फलान हुय अपने अनुचरा के साथ विश्वामित्र क यणस्यल पर रक्त की वर्ण करन जगा। उस समय योराम न इसे जाकाण म स्थित देखा (१ ३० १०-१३)। राम ने मानवारत्र स इसकी छाती पर प्रहार निया (१ ३० १७)। मानवास्त्र म प्रहार से अचेत होकर यह दूर समुद्र म जा गिरा (१ ३० १७-१९)। इसन रावण पर संघोषित सत्वार वरते हुय उसक असमय पंधारन का कारण पुछा (३ ३१ ३६-३८)। जय रावण ने सीता क हरण क लिय इसकी सहायता मांगी तब इसने नरव्याझ श्रीराम का विरोध करने से रावण का विरत करने का प्रवास किया (३ ३१ ४०-४९)। यह समुद्र के उस पार एक सुदर आध्यन मे निवास करता था ( ३ ३५ ३७ )। तत्र शुक्रेगाजिनधर जटावरुक् लघारियम् । थदा नियताहार मारीच नाम रा सम् ॥ (३ ३५ १ व )। रावण का उचित सरकार करने के पश्चान् इनने उसग इनने सीझ पुन आने का कारण पूछा (३ ३४,३९ ~४१) । तत्सहायो भदत्य मे समर्थी श्रमि राक्षम । बीमें युद्ध व वर्षे च न खरित सङ्गत्तव ॥ उपायनी महारुन्हरा महामायाविद्यारद । एतदममह प्राप्तस्थलसमीप विशापर ।। , (३ ३६ १४-१६)। 'तस्य रामकथा श्रुवा मारीचस्य गहा गन । शुष्क सममबद्धका परि त्रस्तो बमुख व ।। (३ ३६ २२) । रावण व प्रस्ताव स अध्यन्त चितित होकर इसने उसे सत्वरामण दिवा (१ ३६, २२-२४)। इसी रावण की श्रीराम में गुण और प्रभाव को बताया और उसे शीनाहरण के उचान से रोजने का प्रयास किया (३ ३७ १०)।" इयन श्रीराम की पत्ति के विषय म अपना अनुभव बताकर रावण को उनके प्रति अपराध बारने से विरत करन का प्रयास क्यां (६६=)। अपने वन अनुभवोका जब इसने दण्डकारण्य मधीराम पर आत्रमण निया बा बतात हुव कहा नि उस समय राम न इसने साथियी का क्य कर दिया था और यह किसी प्रकार भाग का अपनी प्राणरका करन म सफल हथा। इसने नहा नि उसी समय से राम ने भय म वस्त होकर इसन सायास से निया बयोकि इस भय के कारण इसे सक्क भीराम सड दिलाई देते हैं। तन्तातर इसने रावण को राम ये साथ युद्ध न करने के लिय प्रस्ति करते हुवे कहा कि यदि गुरुवसा का प्रतिनीध सन के लिय सर ने श्रीराम पर बाक्सण किया और उसके पंजस्वरण मारा गरा तो इसम राम या बहा अपराय है ( ३ ३॰ )। पहल सो इसने रावण की उसके कटिल अभिप्राय क लिये 🗷 यधिन मरसना नी परातु बाद म सीनाहरण व काय 🕷 सहायना दना स्वीनार नर लिया (३ ४१ ४२ १-४)। यावण न देवकी प्रणमा की (३ ४२ ६-६)। यह राज्य व साय रच पर वैठवर अतह दणा से हाता

श. सारीच ] (२३६) [१ सारीच हुआ दण्डकारण्य में श्रीराम ने आश्रम के निकट पहुँचा (२ ४२,९-११)। "रावण ने आदेश पर इसने एक गुन्दर गुवर्ण मृग का रूप धारण किया जो देखने में अत्यन्त अञ्चुत या जिसकी सीम के उन्नरी भाग इन्द्र नीलमणि के बने

हुये प्रतीत हो रहे थे, जिसके मुखमण्डल पर श्वेत और काले रग की बुंदें थीं; जिसके खुर वैदूर्यमणि के समान और जिसकी देह-कान्ति अत्यन्त मनोहर थी। इस प्रकार के अद्भुत मृग का रूप घारण करके यह सीता की लुभाने के उद्देश्य से उनके निकट ही विचरने लगा। विविध प्रकार से कीडा करता हुआ यह अन्य मृगो काभी मक्षण नहीं करता या यद्यपि मारीच मृगो के वध मे अत्यन्त प्रवीण था। उस समय पुष्पो को चुनती हुई सीता ने इस रत्नमय मृग को देखा और अस्यन्त स्नेह से इसकी बोर निहारने लगी (३ ४२,१४-२४)। 'एतेन हि नृशसेन मारीचेनाकृतात्मना । वने विचरता पूर्व हिसिता मुनिपुजना ॥', (३ ४३,३९)। "श्रीराम को बाते देखकर यह सुवर्णमृग विभिन्न प्रकार से छिपते और प्रगट होने हुये भागने लगा। यह कभी श्रीराम के अत्यधिक निकट आ जाता या और कथी भय से आकाश में उछल कर दूर चला जाताया। कमी पूरी तरह दृष्टिगत होने लगता था और कमी समन वन में छिप जाताया (३ ४४,४-७)। "इस प्रकार प्रयट और अप्रगट होते हुमे श्रीराम को लाश्रम से बहुत दूर हटा के गया (३ ४४, =)। तदनन्तर यह मुगो से घिरा हुआ पून प्रयट हुआ जिससे श्रीराम इसे पकड़ने के लिये अस्यन्त उद्विप्त हो गये, परन्तु ज्यो ही राम ने इसे पकडने का प्रवास किया यह पुन भागकर दूर वला गया (३-४४, १०-११)। जब यह पुन प्रगट हुना तद श्रीराम ने इसके हृदय को विदीण कर दिया (३ ४४, १५)। वाण के प्रहार से इसने अपने कृतिम वारीर का त्याय कर दिया और ताड के बराबर उछल कर पुन पृथियी पर गिर पडा (३ ४४, १६)। मृत्युके समय इसने अपने कपट रूप का परित्याग करके रावण के आदेशानुसार 'हा सीते, हा लक्षमण।' कहकर पुकारा और अपने प्राणी का परित्याग कर दिया ( ३ ४४, १७-२१ )। शवण का अभिमन्दन करने के लिये सुमाली के साथ यह भी गया ( ७ ११, २)। क्वेर के विरुद्ध युद्ध करने के लिये यह भी रावण के साथ गया (७ १४, १-२)। इसने सयोधकण्टक नामक यक्ष के साथ इन्द्र युद्ध करके उसे पराजित किया (७ १४, २१-२३)। इसने २,००० यहा। का वध किया

(७.१५,८)। जब विमान की मति अवरुद्ध हो जाने पर रावण चिकत हुआ तब इसने कहा कि विमान के रकने का कारण कुचेर का न होना है मधीकि यह मुचेर का ही बाहुन है (७१६६–७)। अनरण्य के विषद्ध सुद्ध में यह उन्हें देखते ही भाग खडा हुआ (७१९,१९)। जब यम को पराजित करके रायण लीटा तो इसने उसना अभिनन्दन निया (७. २३,३)। देवो के विरुद्ध युद्ध परने के लिये यह भी सुमाली के साथ युद्धमूमि में गया (७ २७,२८)।

२. मारीच, एक बानर मुख्यति का नाम है जो महिंग मरीवि वा पुत्र या। सीता नी लोज के लिए सुषीव ने हते पविचम दिया की ओर मेजा या— 'मरीविषुव मारीवर्माच्य्यन्तं महाकियम्। ज्ञुन किंपवर सूर्यमेहेन्द्रसहराज निम्।।' बुद्धिकमस्यक्त वेततेससम्बद्धातिष् । मरीविषुत्रान्मारीवार्गवर्मालान्महाबलान्।।' (४ ४२, २-४)।

सारत, बादुदेवता का नाम है जो रावण के सप से उसके पास जोर से नहीं बहते थे (१ १४, १०)। बह्याजी को इंक्टानुमार इन्होंने धीराम की सहायता के लिए अपने सपुन के रूप में हुतान को जग्म दिया (१ १०, १६) इस ने दिति के उदर म प्रीवृद्ध होकर उसके स्थित हुए पार्भ के सात दुन के कर दिते (१ ४६ १८)। दिति ने इस के वहा कि उसके पार्भ के वे सातों कर दिते (१ ४६ १८)। दिति ने इस के वहा कि उसके पार्भ के वे सातों कर सात व्यक्ति हो त्यान सात व्यक्ति हो कर सात मान के विश्वात हो कर आकारा से नुव्रविद्ध सात वानस्वन्यों में विषये । मारत नाम से विश्वात होकर आकारा से नुव्रविद्ध सात वानस्वन्यों में विषये । इसने से जो प्रयम नाग है वह बहुत्वीय में, दितीय दूर देश के और दुतीय दिव्यवादु के नाम से वृश्वविद्ध हो अन्तरिता से विश्वयं कर, स्वाप केप कार दुतीय दिव्यवादु के नाम से वृश्वविद्ध हो अन्तरिता से विश्वयं कर, स्वाप केप कार हती के का सुद्धारों का का से समायानुसार सम्पूर्ण दिशाला से सचार करें। (१ ४५, ५०)। इस ने रोते हुए गर्मस्य विश्व में 'मा दव' वहा इसिल्ए सत्तमा 'मारन' पडा (१ ४६, २०)।

सार्करहेय, बधरव के एक ऋतिक वा नाम है—'माक्षंण्डेयस्तु दीयां-मुस्तपा,' (१.७, ४.)। जब बधरव निधिला जा रह ये तो उस समय दमवा एस भी उनने जाने-आगे बज रहा वा (१ ६९, ४-४.)। बसरव की मृत्यु होने पर दूसरे दित प्रात वाल बर्ल्डोने राजसमा में उपस्थित होकर बसिल्य दूसरा राजा निमुक्त करने वा प्रायशं दिया (१ ६७, १-८)। राम में कुलाने पर ये उनके समामवन में में यहाँ राम में इतना संवया दिया (७ ७४, ४-४)। सीराम की समा में सीना वे साममृत्य के समय में भी साक्षी थे (७ ६६, १)।

भालय, एव दश ना नाम है जहाँ सीता नी खोज ने लिए सुपीय ने बिनत

हों मेजा था (४ ४०,२२)। सारितनी, अपरताल नामक निर्दिक देखिण और प्रतम्ब निरिक्ते चतर, मेनो पर्वजी के बीच से बहुने वाली एए जदी का जान है। वेकल जाते प्रमय विस्तिक के दुत देखते तट से होकर गये थे (२ ६०,१२)। माछी] (२३८) [२. माल्यवान्,

मारुयवरी, एक नदी का नाम है जो चित्रकूट से होकर बहती थी (२ ४६ ३४)।

माल्यसान्, एक पर्वत का नाम है बहां से केसरी शोकणं पर्वत पर
 चले गये ( ४, ३४, ६० )।

२. मारुपचान्, एक राक्षस प्रमुख का शाम है वी रावण का नाना या (६ ६५,६) । इसने विविध प्रकार के तकों से पावण को सीता को लौटा कर श्रीराम से सन्धि कर लेने के लिये समझाया (६, ३५,६-३८)। रावण के फटकारने पर यह बहुत लिजित हुआ और रावण को विजय सुचक आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया (६ ३६, १-१५)। रावण का अन्येष्टि सस्कार करने में इसने विशीयण की सहायना की (६ १११, १०६)। यह सुकेश और देववती का पत्र था (७ ५, ५-६)। बह्या को उपस्या से प्रसन्न करके इसने सपराजेयता तथा चिरलीवन का वर शास किया (७ ५, ९-१६)। तदनग्तर इसने देवों और असुरी की आयरन जस्त करते हुए विश्वकर्मा से अपने निवास के लिये एक भव्य निवास स्थान बनाने के लिये कहा (७ ५, १७-२१) । विश्वकर्मी के बहुने पर (७ ४ २२--२८) यह लड्डापुरी में आकर रहने लगा (७ ४. २९-३० ) । इसने नमंदा की पूत्री, सुन्दरी, के साथ विवाह करके उसके गर्भ से अनेक सन्तान उत्पन्न की (७ ४,३४-३७)। इस प्रकार, यह अपने पत्रों तथा अन्यान्य निशाचरों के साथ रहकर इन्द्र अहदि देवताओ, महर्षियों, नामों तथा यक्षी को पीडा देने रूगा (७ ५ ४५–४६)। राक्षसी वा विनादा वरने वे देवो वे प्रयास के सम्बन्ध में सन कर

इसने अपने भाताओं से देनों को पराजित करने ने विषय पर परामर्थ किया (७, ६, २३-३८)। अरकुशनों की चिन्ता किये बिना यह देवलोक पर आक्रमण करने के लिये लक्षा से बाहर निकल पंडा (॥ ६, ४५–६२)। मालो की मृत्युहो जाने पर यह भागकर लङ्का चला आया (७,७ ४१)। भागती हुई सेना का वध करने के कारण इसने विष्णु वी भारता की और बुद्ध होकर उनसे युद्ध करने, लगा (७ ६,१-५)। इसने विष्णु के साथ मयकर बन्द्र-मुद्ध करते हुये उन्हें तथा जनके वाहन, गरुड, की आहत कर दिया, किन्तु कुढ होकर गरुड ने अपने पंडी को वेगपूर्वक हिलाकर बायु के वेग से इसे उडा दिया ( ७ ८, ९-२० )।

माहिएक, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की लोज करने के

लिये सुग्रीव ने अङ्गद से कहा ( ४, ४१, ११ )। मिन्न, एक देवता का नाम है जो बक्ण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों हारा पूजित होते थे (७ ५६,१२)। इनके खाद्य मिलने का निश्चय करके भी जब उपंती वरण के साथ कोडा करती रही तो इन्होने कुड होकर उसे यह श्चाप देदिया कि वह पृथिवी पर निर राजा पुरूरवा की पत्नी बन जायगी (७ ४६, २२-२४)। इन्होंने राजपूर यह का अनुस्टान करके वरण का पद प्राप्त किया था (७ वरे, ६)।

निम्रक्त, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसने श्रीराम से युद्ध किया

(६, ४६, ११)। श्रीराम ने इसका वध किया (६ ४६, २७)।

मिथि, निमि के पुत्र और जनक के पिता का नाम है (१. ७१, ४)। इनका जन्म निर्मिक मृत वारीर के मन्यन से हुआ था, इसीलिये इनका नाम भिमियं पडा सीर जनक यह भी सींघल कहलाया (७ ५७, १७-२०)।

मिधिला, एक देश का नाम है जहाँ राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित स्थायताः। ५२ वस चा नाम ह नवः ६०० जार प्रथमम चाहतः ।वस्यामित्र स्रोये (१४८,९)। यहाँ यहुँच कर जनक की इस पुरी की सीमा देख सभी महाप साधु साधु कहकर इसकी प्रशसा करने लगे (१.४०,१०)। श्रीराम स्थादि में अहत्या के आश्रम के उत्तर-पूर्व में स्थित इस देश के लिये प्रस्थान किया (१ ४९, २३, ५०, १)। सीता के साथ विवाह की दण्छा रलनवाले तिरस्कृत राजाओं ने इस पर एक वर्ष तक घेरा डाल रक्खा था, किन्तु अन्त म देव-सेना थी सहामता से जनक ने उन राजाओं से इसे मुक्त करा लिया प्रश्नाता था प्रश्नापा । (१ ६६, १७ २०-२४)। कुछ वास्त्र के पश्चात् पराक्रमी राजा मुग्ना ने साकाश्य नगर से आकर निधिका को चारी और से पेर लिया (१ ७१, १६)।

मिश्रकेशी, एक अप्तरा वा नाम है जिसका भरद्वाज मुनि ने भरत सेना के सस्कार के लिये आवाहन किया था (२ ९१,१७)। सरद्वाज की आज्ञा

से इसने भरत के समझ नृत्य किया ( २ ९१, ४६ )।

( śāo )

[ मेघनाद

मुरवीपत्तन, पश्चिम के एक नगर का नाम है जहाँ सीना की खोज के लिये सुग्रीद ने सुपेण बादि को भेजा था (४ ४२, १३)।

मुरचापत्तन |

मुष्टिक, एक जाति के लोगों का नाम है जो कुत्ते का मास खानेवाले, मृतकों की रक्षवाली करनेवाले, और निर्देश में (१. ४९, १९)।

सृगमन्दा, कश्यप बीर कोधवरा की पुत्री का नाम है ( ३ १४, २१ ) । यह रीछो, सुमरो और चमरों की माता हुई ( ३ १४, २३ ) ।

सृगी, कश्यप और कोशवशा की पुत्री का नाम है (व १४, २१)। यह भृगों की माता हुई (व १४, २६)।

स्टुर्यु—रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये यह वी प्राप्त शीर प्राप्तर व्यक्ति लेकर यान के साथ क्ये (७ २२, ३)। एवण ने इन्हें आहत कर दिया (७. २२, २०)। पंत्र रावण ने यम की भी आहत कर दिया तो इन्होंने यम से कहा 'आव आजा सीजिये। में धनराज़ूज में इस पायी राधस रावण का अभी व्यक्त सहियों है उन्होंने रावण का वस करने ने लिये यम के आजा मौगी (७ २२, २६-३०)।"

मेखला, दक्षिण ने एन देश का नाम है जहाँ सीता, वी लोज के लिये सुपीय ने अब्बद को भेजा था (४ ४१, १०)।

मेघ, एक पर्वत का नाम है जिसके उस पार ६०,००० पर्वती के बीच मेरु पर्वत स्थित था (४ ४२,३६)।

मैशनायू—एवडी मृत्यु का वात्मीकि ने पूर्वदर्शन विया (१ ३, ३१)। हनुमान ने इसके भवन को देखा (१ ६, २०)। रावण के आदेश पर यह अपने वात्मापायों को तिकर हनुमान ने किवर हनुमान ने किवर हनुमान के किवर प्रकार निर्माण को लोकर हनुमान के किवर प्रकार नार्या (१ ४८) 'धन-समाधाय स देवकर समाधाय स देवकर का मान्य का किया हो हो प्रयोग गनप्रमा । मुग्नेशीयोगिमुन्दाकर तथसा चारितरिवत ॥ देवरा कप्रधानकर क्षेत्र मानित्रता, ', (१ ४६, ४)। 'धन वित्तराह्म निर्माण प्रवाण कराणून-प्रमाण । ककार मार्गरपतिवर्षण रणाय और प्रतिवर्षमुंद ॥', (१ ४६, १८)। 'धन किया प्रवाण कराणून-प्रमाण । ककार मार्गरपतिवर्षण रणाय और प्रतिवर्षमुंद ॥', (१ ४६, १८)। 'धन चार सिद्धी के जुने हुये जाम रस पर आवा हुमा 'स परिवर्षणोपमुन्यनेशिय हिन्दी के जुने हुये जाम रस पर सामाधान हुमा 'स परिवर्षणोपमुन्यनेशिय हिन्दी के जुने हुये जाम रस पर सामाधान हुमा 'स परिवर्षणोपमुन्यनेशिय हिन्दी के जुने हुये जाम रस पर सामाधान हुमा का का करोट प्रवित्तरक्षना। स रथी परिवर्ग केट पर पर सामाधान हुमा 'स परिवर्णणेपन हिन्दी केट पर स्था परिवर्ण केट पर स्था का करोट पर स्था कर सामाधान का का करोट पर स्था का करोट पर स्था कर सामाधान का सामाधान का का करोट पर स्था कर सामाधान का सामाधान का सामाधान का सामाधान का सामाधान कर सामाधान का सामा

तीते अग्रभाग वाले सामना नो लेकर हनमान पर टूर पडा (पु ४६ २२-२६) और जनपर बाणवचा बारम्भ कर ही (४ ४=, १९)। 'ताहुमो वेगसवन्नी रणकमित्रशारदो (५४८ ३३)। परस्पर निविमहो वमूबतु समेरय सौ देवसमानविकमो (५४८ ३४)। जब लक्ष्मवेध के लिये चलाये हुये इसके अपने अमीध वाण व्यथ होकर गिर पड तब इसने हनुमान को अवस्य समझकर उन्हें बह्यास्य से बौब किया (५ ४८ ३३- >८)। राक्षता द्वारा अब बल्क के परसे से बध जाने पर हनुमान् ब्रह्मास्त्र के बाधन से मुक्त हो गये क्योनि ब्रह्मान्त्र का बाधन निसी दूसरे बचन के साथ नहीं रहता तत इसे महान चिता हुई (५ ४० ५०-५१) । यह हनमानु को रावण के समक्ष लाया (४ ४८ ४४)। हनुसान ने इसके संदर्ग में आग लवा दी (४ ४४ (०)। इसने माहेश्वरयज्ञ का अनुष्ठान किया इन्द्र की विजित करके बादी बनाकर लका से बाया (६ ७ १९-२३)। यह बस्त्र ग्रस्थी से सुस्र जिल्ला होक्सर राम आदि का वय करने के लिये रानण के दरवार म सम्रद्ध संदा था (६९२)। रावण के समझ विभीयण दारा सीना को श्रीराम को कौटा देने क परामण पर (६ १४ ९-२२) इसने विश्रीयण का उपहास करते हुये उन्हें कायर, डरपोक तथा "शैय और तेज से रहित कहा (६ १५ १-७)। 'ततो महात्मा वचन वमाय तत्रे द्रजि नैऋतयूर्यमुस्य (६ १५,१) स्रवे द्रशत्पस्य दुरासदस्य महीजसस्तद्रवन निराम्य , (६१५ c)। 'हसन मन्तिदेन को तृत करके एसी शक्ति प्राप्त की थी जिससे यह गोह के चमड के यन हुये दस्ताने पहनकर और अवध्य कवच धारण क्यि हुय हाच में धनुए नेशर सम्राम म अरश्य रूप स गतुकी पर प्रहार करता या (६ १९ १२-१३)। यह महामायाबी लका के पश्चिम-द्वार की रक्षा के लिय सम्रद्ध था (६ ६६, १ व )। इसने अञ्चद के साथ श्वाह्युद्ध किया (६ ४६ ६)। अञ्चद ने इसकी षागल करने इसके सार्गि तथा अवनी ना नय कर दिया (६ ४४ २८)। इसने कृपित होकर सर्पाकार बाणो की वर्षा से श्रीराम और स्थमण को नागपा' में बाउद्ध कर दिया (६ ४४ ३२-४०)। इत्रविक्त तदानेन निजित्तो .

(६ ४४ ६६)। तो न्वर्णनगन पानी रावधी एमर्गान व बहारतवरों बीधे राविण कोम्मुचित ॥, (६ ४४ ६७)। बहाय सबस्ताता कुन्योधी सिगाचर ,(६ ४४ ६९)। इतने वाणी की वर्षा वरके अपने सहसे हारा उन वेत्रवानु वानरी के नेव की रोक न्या जो इतका अन्तपान वर रहे दें (६ ४४ १)। प्यस्तारामों कि नाक्तनवयोग्य (६ ४४ १०)। अपन्य रही हेरे इतने नेया और स्ट्रमण का कत्रपत्रपुक्त बाग ने यान म रह साल कील

मधनाद् ] ( 585 ) मिघनाद फँसा लिया ( ६. ४४, १०-१२ ) और उन पर बाणवर्षा करने लगा ( ६. ४४, १३-१५') । 'तमप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वमाहवे । ददर्शान्तहितं वीरं परदानाद्वि-भीपण:।।', (६.४६,१०)। "युद्धमूमि मे मूच्छित राम और लहमण को मृत समझ कर इसे महान् प्रसन्नता हुई । इसने समस्त वानर-यूयपतियों को भी वाणवर्षा करके घायल कर दिया। युद्धभूमि से आते देख राक्षसो ने इसकी उन्मुक्त कष्ठ से प्रश्नसा की (६: ४६, १२-२९)।" 'ननाद बलवास्तत्र महा-सरव. स रावणि.', ( ६. ४६, २३ ) : 'हर्षेण तु समाविष्ट. इन्द्रजित्समितित्रयः', (६.४६, २९)। इसने अपने पिता, रावण, के पास जाकर राम और लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार सुनाया ( ६. ४६, ४६-४७ )। इस प्रिय समाचार की सुनकर रावण ने इसे अपने हृदय से लगा लिया ( ६. ४६, ४८ ) । धरदान के प्रमाव से प्रवक्ष हुआ यह सिंड ने चिह्न से चिह्नित रथ पर आस्ट होकर रावण के साथ युद्धमुमि मे आया (६. ५९, १५)। देवान्तक, त्रिशिरा और अतिनाव आदि राक्षस-प्रमुखो के वध का समाचार सुनकर शोक-निवन्त और चिन्तित रावण को ( ६. ७३, १-२ ) इसने विभिन्न प्रकार से बाग्यासन देकर विशाल राशस-सेना के साथ युद्धभूमि के लिये प्रस्थान किया (६. ७३, ३-१४)। "युद्धभूमि मे पहुँचकर इसने जिल्ल की स्थापना करके चन्दन, पूज्य तथा लावा आदि के द्वारा भग्निदेव का पूजन किया । तदनन्तर विधिपूर्वक थेट्ड मन्त्रो का उच्चारण करते हुये उस अग्नि में ह्विध्य की आहुति दी। आहुति देने के पश्चात् धनुष, बाण, रथ, खड्ग, अश्व और सारिय सहित अश्वाम में अरस्य हो गया (६. ७३, १६-२७)।" "इसके बाद यह अस्व और रथो से व्याप्त तथा पताकाश्री से सुशीभित होकर राह्मस-सेना मे गया । इसने वहाँ राह्मसी से यहा कि वे वागरो से युद्ध करें (६. ७३, २६-२९)।" "इसने स्वय भी थानरों का भीषण संहार आरम्भ किया। इसने अनेक वानर-यूपपतियों तथा श्रेष्ठ वानरों को बागों से मारकर अस्यन्त व्यक्ति कर दिया । इस प्रकार इसके बाणों से विदीणं होनर अनेक वानर आहत और हत हो गये। इसने हुनुमान्, सुपीव, अङ्गद, जाम्बवान्, मुचेण, नल, नील बादि सभी श्रेष्ठ वानरीं को माहत कर दिया (७. ७३, ३१-६०)।" "इसने राम और सदमण को भी विविध मस्त्रों से बरधन्त त्रस्त करते हुये सुधीव की समस्त सेना की परा-जिन कर दिया। इस प्रशार, सबाम में बानरी की सैना तथा राम और लड़मण को आहत करने यह रूकानुरी में लौट साया ( ७. ७३, ६१-६९ ) ।" <sup>।</sup>'अपने पिता की आज्ञा से इसने यज्ञमूषि से जाकर अधिन की स्थापना करके उसमे

विभिष्ठवेष हवन विचा । सदनतार अन्ति में आहुति दे आभिवारिक यस सन्यापी देवता, दानव सया शक्षशों को तुम करने के पश्चान् यह अन्तुपनि होने की शक्ति से सम्पन्न सुन्दर रच पर आएढ़ हुआ। इस प्रवार सन्तद्व होकर यह मुद्रमूमि में आया और अपने रच को आकाश में स्थित करके अहण्य रूप से राम तथा लक्ष्मण और उनकी सेवा पर भीषण बाण-वर्षा करने लगा (६ <o. ४~३३ )।" "श्रीराम ने अभिप्राय को जानकर यह युद्ध से निष्टत हो लका चला गया परन्तु अनेक बलवान् राहासी के वध का समाचार सुनकर मगर के पश्चिम-दार से पून बाहर बाया। 'उस समय इसने एक मापामयी सीता का निर्माण करके अपने रय पर बैठा लिया और सबके सामने ही उसके वय का उपक्रम करने लगा (४ =१, १-६)।" "वानर सेना को अपनी भीर बढते देख इसने तल्वार को म्यान से बाहर निकाला और मायामधी सीता का केश पकड कर उन्हें घसीटने लगा। उस समय रद पर बैठी वह मामामयी स्त्री 'हा राम<sup>ा</sup> हा राम<sup>1</sup> हा राम<sup>1</sup>' वहती हुई आसंताद कर रही थी और यह सबके समक्ष उसकी पीट रहा था (६ द१, १५-१६) ।" "हनुमान के फटकारने पर इसने कहा कि यह वह सब कुछ करने पर सुला हुआ है जिससे हनुमान् आदि को कट हो। इस अवार कह कर भीषण यजना करते हुये इसने उस मायामयी सीता का अपनी तलवार से वध कर दिया (६ ८१, २७-३६ ) । 'राक्षस सेना को बानरों के आक्रमण से त्रस्त देखकर इसने क्षत्र सेना पर भीपण आजमण किया और विविध आयुधी से अनेक का वध कर दिया (६ दर, १६-१६)। जब इसके आक्रमण से पराजित होकर वालर-सेना पीछे हट गई हो यह यज करते के लिये निकुम्मिला 🖥 स्थान पर चला गया (६ ८२, २५-२८)। अपनी तपस्या से ब्रह्मा की प्रसन्न करने इसने ब्रह्मशिरस नामक अनून और मनोनुकूल गति से चलने बाले अध्य प्राप्त किये (६ बर, १६)। बहा। ने इसे वरदान देते हुये वहा था कि निकृष्मिला नामक क्षेट्र बृक्त वे निकट पहुँचने तथा हवन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के पूर्व जो शत्र इस पर आक्रमण करेगा उसी के हावों इसका वय होगा (६ ८४, १४-१६)। 'स हि बह्यास्त्रवित्प्राज्ञी महामायी महाबल । करोरवसज्ञान्सवामे देवान्सवस्था-निप ॥', (६ ६५, १८)। 'अपनी सेना को सनुओ हारा पीडित देखकर यह अपना अनुष्ठान समाप्त करने के पूर्व ही मुद्ध वे लिये उद्यत हो रथ पर बैठकर मुद्रभूमि में उपस्थित हुआ। इसे रथ पर आरूढ़ देलवर इसकी सेना भी इसके चतुर्दिन् सम्रद्ध हो गई (६ ८६, १४-१७)।' "अपने सैनिकों को हनुमान् के द्वारा पराजित होने देखकर इसने सारिय को अपना रथ हनुमान की ओर से चलने के लिये कहा। हनुमान् के निकट पहुँच कर इसने विभिन्न प्रकार के आयुषा से हनुमान् ने मस्तर पर प्रहार वरना आरम्भ कर दिया (६, ६६, २४-२०)।" लटमण ने इसे अध्नि वे समान वेजस्वी रथ पर बैठे हुए वनक

मेघनाद् ] 🕆 ( 588 ) , िमेघनाद खड़ और व्वजा आदि से युक्त देखा (६ ८७, ≡)। लक्ष्मण द्वारायुद्ध के लिये ललनारने पर इसने यहाँ विभीषण को भी उपस्थित देखकर उनसे कहा 'तुम मेरे पिता के भाता और मेरे चचा हो, अत तुम मुझसे क्या द्रोह करते हो ?'(६ ८७,९-१७) । 'विभीषण के शब्दो का कठोर शब्दो मे उत्तर देते हुये यह ल्क्ष्मण की ओर देखवर अपने धनुष पर टकार दता हुआ बीला 'आज मैं तुम सब लोगो को गमलोक पहुँचा दूंगा। उस दिन, राति युद्ध में, जब मैंने तुम्हे और तुम्हारे भ्रातारामको रणभूमि मे मूब्छित कर दियाथा वह घटना क्दावित अब सुन्हें स्मरण नहीं है। तुम इस समय जो मुझसे शुद्ध करने के लिये उपस्थित हो गये हो उससे एसा प्रतीत होता है कि चीझ ही यमकोक जाने के लिये जदात हो।' (६ ८८,१-११)।' लक्ष्मण के साथ कठोर शब्दों का बादान प्रदान करते हुये जब भीषण युद्ध में यह आहत हुआ तव इसका मुख उदास हो गया (६ ==, २६-३९)। इसने बिना कवच के ही और सबंबा रक्तरजित होकर भी लक्ष्मण के साथ लगातार घोर युद्ध किया (६ मम, ४२-७म)। इसने लक्ष्मण के साथ घोर द्वार युद्ध किया जिसम यह रप बीर उसके अश्वो से रहित हो गया। तदनन्तर इसने पैदल ही युद्ध करना आरम्भ किया (६ ८९, २६-५२)। जब राक्षस और वानर एक दूसरे से युद्ध कर रहे ये सब यह नगर ये जाकर शीध ही एक नवीन रम पर बैठकर पुन रुक्ष्मण और विभीषण के निकट युद्ध के लिय उपस्पित हुआ। (६९०,१-१२)। "इसने कोध म आकर निर्देयतापूर्वक वानरी वा सहार किया जिसमे दो बार इसके धनुष, रथ, सारवि और रथाका आदि नष्ट हुये। उस समय इसने लदमण के ललाट को तीन वाणों से बीध दिया। तदन तर इसने विभीषण को भी आहत विया। इस प्रकार घोर युद्ध करने वे विपरीत भी लक्ष्मण ने ऐद्रास्त्र से इसका वध कर दिया (६ ९० १४-७३)।" इसका बध हो जाने पर देवता, गन्धवं, और बानव, गड ने स तुष्ट हो रर वहां कि अब ग्राह्मण निश्चित और कड़ेश शून्य होकर विधरण करेंगे (६ ९०, ६९ ) । 'यह मन्दोदरी ने गर्म से उत्पन्न हुआ था और जाम के समय ही रोन हुये भेघ के समान गम्भीर नाद करने लगा। इसके भय-गुप्य नाद से समस्त . छना जहवत् स्तव्य हो गई थी जिससे इसने पिता, रावण, ने स्वय ही इसना नाम मेघनाद रक्ताथा। रायण ने सुदर बन्त पूर म माना विदानी महान् हुए प्रदान बारता हुआ यह थेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो बाक्ट स आश्वादित क्षानि वे समार विवसित होने लगा (७ १२,२८-१२)।' "सर को राधासों की भयकर सेना और बहुन सूर्यनामा को सारपना देकर रावण न निवृश्मिला नामव उत्तम उपवन म जारर उत्ता ( गुनावार्य ) मी सहायता

से मैधनाद को यन करते देखा। इस यन वे क्लब्ब्क्यू इसने एक दिव्य रण, अभिषारीय प्रसियों, अन्य तरक्स तथा अन्य अनेक आयुध प्राप्त विये (७ २४ २-१३)। यह अपने पिना के बादेश कर राजभवन लोटा (७ २४ १६)। मधुने विरुद्ध युद्ध म यह तमस्य सैनिकी की लेकर सेना के बामें आगे पण (७ २४, ३४)। "सुमाली की मृत्यू हो जाने पर इसने रालस सना नो एक बार पुत्र एकतिन करने दैवनाओं पर कात्रमण रिया। उस समय इसके सम्मुख कोई भी राजा नहीं . हो महता था (७ २० १-५)। "इयने जयन के साथ इन्डयुद्ध बरत हुए भीचन बानवर्षा से उन्हें आण्डादिन कर दिया । सदनन्तर इसने माया से चारों और भीषण अध्यक्षार जावन्न हिया जिसने समस्य धात्रुसेना अस्त-स्वस्य हो बार आपस म ही एक दूसरे का बच करने लगी (७ २८, ८-१८) (" जब जयस्त के अपनत ही जान पर देवनण भागते लगे तो इसन उनहा पीछा निया ( ७ २८, १९-२२)। यह जानगर वि इसने पिता रावण इह वे चगुरु म फैस गय हैं इसने अध्यान कीधपूत्रक राजुसैना स प्रवस करके अपनी अभिचारीय शक्तिया से इन्द्र वा भी कदी बना लिया ( ७ २९, १३-२७ ) । 'अपने पिता के दारीर का बाजा क प्रहार ने जर्जर देखकर इसके उससे कहा-अप हम लीग घर घर वर्ते क्योंकि हमारी विजय हो गई और मैंने इन्द्र की बन्दी बना लिया है। आप अब इच्छानुसार तीना को को के राज्य का उपमोग की जिये। यहाँ ध्यर्थ सम बन्ना निरवन है। (७ २९ ६२~६४)। यह अपने बादी, इ.प. को लगर लवा लीटा (७ २९ ४०)। ब्रह्मा क वर देने पर इसने क्षमरस्य का वर माँगा (७ ३०, १-८)। 'जय ब्रह्मा ने यह वर देना अस्थी कार बर दिया तथ इसने उनस कहा- मेरे बिदय ॥ यह सदा के लिए नियम बन जान कि जब मैं शतु पर विजय पाने की इच्छा से सप्राप्त म उत्तरा। वाहें कौर मन्त्रप्त हर्य की आहुति से अग्निदेव का पूजन करें सो उस समय अग्नि से मरे लिये एसा रव प्रकट हो जाया वरे जो अब्बो आदि से युक्त रहे। उस रथ पर बैटनर में बब तक बुद्ध करता रहूँ सब तक कोई मेरा बध न कर सके। जब युद्ध में निमित्त क्यि जानवाले अप और होम की पूण किये विना ही म समराद्रण म बुद्ध नरन लगुँ तभी मेरा विनास हो है ( ७ ३०, १०-१५ )।" जब ब्रह्माने इनको यह वर दे दिया तब इसने इन्द्र को मुक्त कर दिया ( 9 30 88)1

मेघातिथि "के पुत्र एव महिष ये, जो श्रीराम के बयोध्या सीटने पर उनका अभिन दन करने में लिए पूत्रदिका से पथारे थे (७ १,२)।

नेनका, एक प्रसिद्ध अप्तरा का नाम है। जब यह पुष्कर में स्नान करने

मेना ] (२४६ ) [मैनाक या उपनम करने लगी तब महीच विद्यामित्र इक्ष्मे अव्यक्तिम सीन्दर्भ को देसकर इस पर आसक्त हो,गुषे (१. ६३, ३-६)। इसने वामत्रीडा करते हुमें विश्वा-

इस पर आसक्त हो, गये (१. ६३, ३-६)। इसने नामत्रीडा करते हुये विश्वा-मित्र के साथ इस वर्ष व्यत्रीत किये (१ ६३, ७-९)। जब विश्वामित्र ने देसा कि इसकी उपस्थिति से उनकी तपस्या में विष्न पढ रहा है तब उही ने इसे विदा कर दिया (१. ६३, १०-१४)।

मेतर, मेर के पुत्री और हिमशान् की पत्नी का नाम है ( १ ३४, १४ )। इसने दो पुत्रियो, गङ्का और उमा, को जन्म दिया ( १ ३४, १६ )।

मेर, मेना वे पिता वा नाम है (१ देश, १४)। पूर्वकाल मे वामन अवनार वे समय विष्णु ने अपना दूधरा पर इस पर्यंत वे शिखर पर रक्षा पा (४ ४०, १६)। "यह १०,००० पर्यंगी के मध्य में स्थिन था। पूर्ववाल में सूर्य ने से यह दर दिया या कि जो इसके आध्य से रहेगा वह सुवर्ण के समान वान्तिमान होकर पूर्व वा मक्त हो आवाग। विश्वदेव वसु, सरहण तथा कम्य देवता साववाल इस उत्तर उत्तर प्रवंत पर आकर सूर्यदेव वा उपयान करते हैं। अस्तावल इस पर्यंत से १०,००० योजन की दूरी पर स्थित है। इसके शिखर पर विश्वकर्ती हाथ निर्माल एक दिल्य भवन है जो वहण का निवास-स्थान है। इस पर्यंत पर धमें के जाता महींप मेरसावींय भी निवास करते हैं। सुयीय ने मुरोण आदि से इस पर्यंत पर सीना की सोज करने के लिये कहा (४ ४२, १४ ६६—४०)।" वालिन के भ्रय से भागते हुये सुयीव स्व पर्यंत पर भी कार्य पे (४ ४६, २०)। "मेरनीववर श्रीमाञ्जान्त्रवस्य कुम। तस्य याम म्यन मुक्त वर्षवेदवाजीवाम।" (७ ६७६, ७)।

मेरुसायणि, 'एक महापि का नाम है जो मेरिगरि पर निवास करते थे।
ये वर्म के ज्ञाता थे। इन्होंने तपस्या से उक्क रियति प्राप्त वी थी और प्रजापति
के समान शास्त्रिणाली एव विकास कर्षिय थे। सुप्रीय के सुपेण नवा भारत बानरों
से सूर्येनुत्य देवस्थी इन महापि के चरणी में प्रणास करके इनते सीता का पता
पूछने के लिए कहा ( ४, ४२, ४६-४७)। " इनकी दुनी का नाम स्वयममा
पा जो महारा विक में निवास करती थी ( ४ ११)।

मैताक, एक पर्वत का नाम है। वात्मीकि ने श्रीराम के इत पर पपारने का मुर्वेदधंन किया (१ ३, २७)। 'यह कौञ्चिमित के श्रीराम के इत पर पपारने का मुर्वेदधंन किया (१ ३, २७)। 'यह कौञ्चिमित के श्रीराम समायुर वा भवन दसी पर निर्मित था। इत पर घोडे के समान मुख्याकी कितारी निवास करती थी। खुरीय ने सत्वक्षी आदि वानरों से इसके तिवस), मैदानो, और कन्दराजी से शीता की शोज करने वे जिसे कहा (४ ४३, २०-३१) 'हिरण्याम मैनाकमुजाच पिरिस्तमम ,' (४, १, ९)। 'दिरण्या इन्द्र ने इसे पातालवासी असुरों के निकल्पने के साथ को रोकने के लिये परिएक्ष्य से स्थापित

किया था। इसमें उत्तर नीने और जनक-वनक, सव और बडने की साक्ति थी (१ १, ९२-९४) ।', तामुद्र के अनुरोग पर इसने हुनुमान् के विद्यास में किये वृत्यों से आच्छानित अपने मुनविम्य कियर को उत्तर तठाया (१ १, ९६-१००) ।' सामुद्र के योच में अविकास उठकर सामने सके हुने मेनाक 'पर्यत को देखकर हुनुमान् ने देखे कोई नवीन विचार कार का उत्तर तट्टोने अपनी छात्रों के बनके से इसे नीचे पिरा दिया। हुनुमान् के पराक्रम नो वेसकर इसे मनुष्य रूप पारण करते हुनुमान को अपने शिवार पर कुछ स्मा विचार करने के किये आमान्वत किया। इसने बताया कि हुनुमान् के साथ इसका सम्बन्ध भी है बड़ोक पृत्रकाल का हुनुमान् के पिता इसने बताया कि हुनुमान् के साथ इसका सम्बन्ध भी यो जह इस अपने बच्च से इसके प्रकार इसने अनेक अपने विकास के हिन्य मोन विचार के सित्र प्रकार हमने अने अपने शिवार के सित्र प्रकार हमने अने अपने वच्च से इसके पत्रों के सित्र प्रकार के सित्र विचार के सित्र प्रकार के सित्र विचार विचार के सित्र विचार के सित्र विचार विचार विचार के सित्र विचार के सित्र विचार के सित्र विचार विचार के सित्र विचार विचार

मैन्द, एक बानर का नाम है जिसकी अध्यनीकुमारो ने श्रीराम की सहायता के लिये जन्म दिया था (१ १७,१४)। इन्होंने सुग्रीव के अभियेक में भाग लिया था (४ २६, ३४)। लक्ष्मण ने किष्किस्था स इनके अत्यन्तः सुरद और श्रेष्ठ मवन की देखा (४ ३३ ९) । महावली मैं द दस शरद वानर सैनिको के साथ सुबीब की सेवा में उपस्थित हुये ( ४ ३%, २४ )। सुबीब के सीता की लोज के लिये इन्हें दक्षिण दिशा में भेजा (४ ४१, ४)। दिक्य-पर्वत पर सीता को खोजते हुये अल ने लिये इन्होंने ऋथविल गुफा में प्रवेश किया (४ %० १-= )। अङ्गद द्वारा समृद लञ्जन की चिक्ति पछने पर (४ ६४, ११-१९) इन्होंने बताया कि वे साठ योजन तक एक छलान में क्द सकते हैं (४ ६५ ७)। इन्होंने बह्या से अगरत्व का बर प्राप्त करके देवी की विशाल सेना को सब कर अमृत का पान किया था (५ ६०, १-४)। बानरसेना का सरक्षण करते हुवे इन्होने समुद्र तट पर पडाव डाला (६ ४. २ )। श्रीराम के पूछने पर इन्होंने बनाया कि विमीषण की ब्रहण करने के पूर्व उसके अभिप्राय को जान लेना आवश्यक है (६ १७, ४७-४९)। यह एक अप्रतिम योदा थे जिन्होंने ब्रह्मा की आजा से लमूत पान किया था (६ २६. ६-७)। इ होने नील वे नेतृत्व में पूर्वडार पर मुद्ध क्या (६ ४१, ३८)। इ. होने वच्छमुष्टि के साथ इ. इबुद्ध किया (६ ४३, १२)। इहोने मृद्धि प्रहार से अपने रात्र का क्य कर दिया (६ ४३, २९)। यह भी उस स्थान पर आय

सरोवर में क्षेत्र म आते थे (४ ४०, ४४)। महेद्रगिरि ,इनसे सेवित था (४ ४१, २२, ४ १, ६)। हनुसान् द्वारा सागर ना स्रञ्जून करते समय इन रोगो ने उनका प्रयस्ति-गायन किया ( ५ १, ८७ )। ये बन्तरिक क्षेत्र मे नियास करते थे ( १ १, १७८ )। इनमान के हाको बढी को मारा गया देखगर इन को वो ने बाध्यम प्रगट विया (५ ४७, ३७)। हनमान और इद्रजित का युद्ध देखने ने लिये इनका भी दाउ उपस्थित हुआ (४ ४८, २४)। अरिष्ट पर्वत इनसे सवित था ( ४, ४६ ६४ )। अब हुनुमानु के भार से अरिष्ट पर्यंत पेंसने लगा तब स सोग उस पर से हट गये (४, ४६, ४७)। इनकी मानाधरपो सावर में प्रियत रमलो के साथ तुलना की गई है ( ५ ५७, ३ )। पय श्रीराम ने बुरुशकण का बध कर दिया तब ये लीग बड़े प्रसन्न हुये (६ ६७ १७५)। महोदर का बध कर देने पर ये लोग संगीत की आव्ययपुर्वक देल त लगें (६९७,३०)। ये लोग सारी रान श्रीराम और रावण का युद्ध दल्ते रहे (६ १०७, ६५)। जब ब्रह्मा ने जफनन्तओ की मृद्धि की ती उस मसय इन लोगो न बहा था दि से 'यहाब' ( पुजन ) करेंगे, अत इनका माम यक्ष पण (७ ४,१२-१३)। जब विष्णुमास्त्रवानु आदि नाच्छ न रने के लिये निवले तब इन लोगो ने बिच्छुकी स्तुतिकी (७ ६ ६७)। इन लोगो न मुग्रेर की रायण के पैसास पक्त पर आन का समाधार।दिया और कूबेर की आजा से ही उनसे युद्ध वरने गये (७ १४ ४-६)। रावण ने इन्हें पराजित करके छिन्न मिन्न कर दिया (७ १४, १४-१९)। याँगव काल मे ही हन्म'न की राष्ट्र की ओर उडकर जाते हुये देखकर इनकी भी विस्मय हुआ (७ ३४, २५)। याय देवता को गोद म अपने आहत विश्व की लिये हये देलकर इन लोगों को भी जन पर अत्यधिक दवा बाई (७ ३५, ६५)। मयभीत होकर य लोग भी राजा इल की सेवा करते थे (७ ६७, ५-६)। विष्णु के पून अपने लोक मे लौट आने पर इन लोगों न हुएँ प्रयट किया ( 9 180, 18 ) 1

यश्चकीय, एन राशत प्रमुख का नाम है जो शीराम आदि ना बध नाने के लिये अपन पान्छ से सुस्तिनत होक्द राजण की साम में समद लक्षा या (६९१) इतने राम के साम मुद्ध निज्ञा (६५३ ११)। श्रीराम नै इनका नय किया (६५३ २७)। यह माल्यनान और सुन्दरी का दिला या (७५३४–३५)।

र यहासूत्र, अर के एवं सेनापित का नाम या जो शीराम से श्रुद्ध करने के किने उपस्थित हुआ (३ २३, ३२)। इस महाबीर बलाव्यक्ष ने सर के आदेश पर अपनी वेनासिहत शीराम पर बाकमण किया (३ २६, २६—२०)। स्वाधवायु से सपुक्त तथा पूप वे बान्छल विखाई देता था (७ २२, १६-२१)।
'मृत्यु के पूछने पर इन्होंने कहा 'शुस ठहती, मैं स्वय ही रक्षका वय कर
डालता हूँ।' इस प्रकार कहकर स्वहींने अमीप कारन्यक की हाथ थे उठाया गरन्यु ज्यों ही ये उससे रावण पर प्रहार करने के किये उतात हुते, श्रद्धा ने वहाँ उपरिचत होकर दन्हें रोका (७ २२, ३१-४४)।' वाया प्रतिकारों दृष्ट कृतान सह मृत्युना। वाधहस्तों यहाज्वाक कर्ण्योमा प्रधानक ।। बस्युकों विकृतान ह्वास सर्वपृत्तिकरोगस्ता।। रक्षकों भीमवेशक चक्रयत्यमकर । आदित्य इस कुप्येवर समरेखनिकरोग ।। पत्माकों भीमवेशक चक्रयत्यमकर । आदित्य इस कुप्येवर समरेखनिकरोम ।। पत्माकों भीमवेशक चक्रयत्यमकर । आदित्य इस कुप्येवर समरेखनिकर्तक ।। पाचाना चाधिता चैच समया युधि निर्जित । म च मे तत्म भी काचितवा वा वानवेश्वर ।।', (७ २६६, ७४-७७)। सत्ना की काचा पर (७ ६६ ७-९) हान्ने हरुमान को व्ययं स्वर स अवस्थ, और निरोग होने का बर दिया (७ ६६ १९)।

यमल, एक बसुर का नाम है जिसका विच्णु ने वस किया था (७ ६,३५)।

यमुना-श्रीराम मादि उस स्थान की भीर अग्रसर हुये की गगा और बमुना का सगम था (२ १४,२)। गया और यमुना के जलो के मिलन से उत्पत बाब्द की सुनकर श्रीराम यह समझ क्ये कि वे सगम स्थल पर बा गये हैं (२ ४४,६)। भरदान का आधार गया और यमना के सगय पर स्थित था (२ १४, ८)। 'अवकाशो विविक्तोऽय सहानदी समावमे । पुण्यवच रमणीयवच बसरिवह भवा-सुलम् ॥', (२ १४, २२)। गगायमुनयो सविमासाद्य मन-जर्पमी । कालि दोमनुगण्डेला नदी पश्चामुखाधिताम्॥', (२ ५५,४)। भीराम भादि ने बेडे मे बैठकर इसे पार किया (२ ११,१४)। फालिन्दी शीघलीत स्विनी मदीम्', (२ ५५, १३)। सीता ने इसकी स्तृति की (२ ५५, १९-२०)। श्रीराम आदि इसके दिल्ल तट पर बाये ( २ ५५, २१)। 'तत प्लवेनाग्रमनी कीव्यमाम्मियालिनीम् । तीरवैवहमिन् से सतस्यमना मबीम ॥', (२ ११, २२)। 'विचित्रवालुकज्ञा हससारसनादिताम्। रेमे जनकराजस्य सुता प्रकथ तदा नदीन् ॥ , (२ ११, ३१)। 'केक्य से लीटते समय भरत ने इसे पार किया था। उन्होंने इसमें स्नान और जलपान करने के परवात् इसका जल भी अपने साथ लिया (२ ७१, ६-७)।' विवक्ट से छोटते समय मरत ने इस क्रॉनमालियां नदी का पुत पार किया (२ ११३. २१ ]। यह बाम्न पवत स निकली है, और सुबीन ने विनत को इसक क्षत्र से सीता की सोज करने के लिये कहा (४ ४०, २०)।

ययाति, नहुप के पुत्र बीर नामाग के पिता का नाम है (१ ७०, ४२)। पूर्वकाल में ये स्वगलीक का स्थाग करके पुत्र भूतल पर उत्तर बाये परन्तु सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ण लीट गये (२ २१, ४७ ६२)। ये इन्द्र के समान लोक प्राप्त करने में समर्थ हुने वे (३ ६६,७)। जहुंपस्य सुतो राजा ययाति पोरवर्धन ', (७ ५८,७)। 'अच्या तुम्तस पत्नी ययाने पुरुषर्थमा । म तु सा वियता राजो देव्यानी सुम्बयमा ॥', (७ ५८,९)। शुक्रवायों के साप के कारण जीणे, सुद्ध, और शिषिक हो जाने के कारण इन्होंने अपने तुष्ट यह से कहा कि वे इनकी वृद्धावहण को कुछ समय के लिये ले हों (७ ४८, २२-२४, ४९,१-३)। यदु वे अस्वीकार कर देने पर इन्होंने अपने दूबरे पुन, पुरु, से वही प्रस्ताव किया (७ ४९,६)। 'अपने वृद्धल को पुरु वो वेकर इन्होंने अनेक वर्षों लक्ष सुकागे। किया। वरनन्तर अपनी युद्धा-वस्या वापस केलर पुरु का राज्याजियेक किया और स्वय सम्यास से लिया। मृत्यु के पश्चात् थे स्वर्णकोड़ को चले संगे (७ ४९,६)।"

यथकीत, एक ऋषि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनके अभिनन्दन के लिये पूर्व दिशा से चवारे थे (७ १,२)।

यस्त्रिय, सात राज्यों से मुक्तोश्रित एक देश वा नाम है जहाँ सीता की

खोन के किये सुधीब ने बिनत को फ्रेंबा बा (४ ४०, २६-२९)। यदान-बिरवामित्र की सेना का संहार बरने के किये वसिट्ट की शवणी गाम ने यबनों को उत्तम किया जो अस्मत्त सेनस्थी, सबर्ण के समान कार्तिमान

मुचर्य वस्त्री से विभूषित, सीरुप सङ्ग्री से युक्त स्वाप पहिला आदि दिया हुये थे (१ ४४, २०-२२)। विश्वामित्र न इत पर लगेक अस्त्री से प्रहार रिया जिससे ये अत्यन्त स्थाकुल हो उठे (१ ४४, २३)। ये यसिष्ठ की सबली वाय के यानि देश से उत्तम हुये थे (१ ४४, ३)। मुसीय ने सतबलि को इनके

नगरी में भी सीता की खोज करने वे लिये कहा ( ४ ४३, १२ ) । धासुन, एक पूर्वत का नाम है जहीं से यमुना निकली हैं। सुधीव ने सीता

की सोज के लिये बिनत को इसके क्षेत्र में भेजा ( ४ ४०, २० )। युद्धीनमत्त, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान गये थे

( ४. ६. २४ ) । हुनुमान ने इसके अवन सं आग लगा दी थी ( ४. ४४, १३ )। रावण ने राक्षक-पुतारों ने साथ युद्धमूर्षि में जाने के लिये इससे अनुरोध निया ( ६. ६९, १६ )।

सुधाजिल् --- श्रीराम के तिवाह के एक दिन पूर्व में भी केकब से निधिया पपारे (१ ७३, १) । यक्षण के राजनुमार और भरक के मामा थे (१ ७३, २) । य पहुले भरत को देखन के स्थित अयोध्या पधारे और नहीं से निधिया आपे (१ ७३, ४-४)। स्थापन ने दलका हादिक स्वागत निया (१ ७३, ६)। ये भरत और सञ्जूषन के सेतर वेवस कोट गरे (१ ७७, १०-

२०) । इन्होंने वसिष्ठ के दूतों का हादिव स्वायत किया (२. ७०,२)। इन्होंने भरत को विदा किया ( २. ७०, २८ ) । कैनेयी ने भरत से इनका बुशल समाचार पूछा (२ ७२ ६)। वसिष्ठ ने इन्हे बुल्वाया (२ ८१, १३)। राम ने जीवत मादर-सत्कार के साथ इन्हे विदा किया (७. ३८, ८-१४) । इन्होंने अपने पुरोहित, बार्या, के द्वारा अनेक उपहार और समाचार राम के पास मेंजे ( 11 १००, १-३ )। भरत के बाने पर इहोंने भी उनके साथ सम्मिलित होकर गन्धर्य देश मे प्रवेश विया (७ १०१, १-३)।

युचनारर, युपुमार के पुत्र तथा मान्याना के महातेजस्वी और महारधी

निता का नाम है (१ ७०, २४)।

सुपाल, रावण के एक सेनापति का नाम है जिसने रावण के आदेश पर हनुमान् से इन्द्र युद्ध किया और आहत हुन्ना (१ ४६, १-१७ २९-३२)। रावण के एक सचिव का नाम है (६ ६०, ७२)। कुम्भवण के पूछने पर इसने बताया नि किस प्रकार वानरों ने लका को घेर लिया है और राक्षकों का मनुष्यों के हाम विनाश होने वाला है (६ ७ ७२-३८)। रावण ने कुम्म भीर निकुम्म के साथ इसे भी युद्धभूमि मे जाने वा आदेश दिया (६ ७५, ४६ )। योणिताल को बाह्रद के द्वारा अस्त देखकर यह उसकी सहायता के लिये दौड पष्टा (६ ७६, १२)। इसने प्रजात और गोणितास के साथ मिल-कर अपूर से युद्ध किया (६ ७६,१४-१५)। मैन्द ने इसका बघ किया ( \$ 64, 74-33 ) 1

यौगन्चर, प्रभापति कृषास्य के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे

विश्वासित ने श्रीराम को समर्थित किया या (१ २०,६)।

र्देह, एक बातर यूवपित का नाम है जो किष्यिन्था में सुप्रीय के समन् उपस्थित हुवे थे (४ ३९ ३८, गीना प्रेस सस्करण)।

रित, प्रमापति कृशास्त्र ने पुत्र, एक अस्त्र ना नाम है जिसे विश्वासित्र है

श्रीराम को समर्पत किया था (१ २०, ०)।

 रभस्त, प्रजापति कृशाश्य के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वा-मित्र ने श्रीराम को समपित निया था (१ २८,४)।

२. रमस, एन राजस का नाम है जो थीराम आदि के वध नी प्रतिज्ञा वरके अस्त्र शस्त्रों से सुक्षित्रन हो रावण के समीप रपस्थित हुआ ( { 9, 2 } 1

- ३. रमस, एक बानर प्रमुख का नाम है जा बानरी सेना को आगे भरते की प्रेरणा देता हुवा चल रहा या (६ ४, ३७)।

रम्भ }

रम्म, एक वानर यूथपित का नाम है जो प्रात काल के सूर्य की भौति रक्त-वर्णं या यह ग्यारह हजार एक सी वानरो की सेना लेकर सुप्रीय के पास वाया (४, ३९, ३३)। "सारण ने रावण को इसका परिचय देते हुये कहा 'यह सिंह के समान पराकमी, कृपिल-वर्ण, जिसकी ग्रीवा पर लम्बे-लम्बे बाल हैं, और जो रुकाकी ओर इस प्रवार देख रहा है मानी उसे भस्म कर देगा, रम्भ नामक बानर यूचपति है। यह निरन्तर बिन्ध्य, कृष्णगिरि, सहा और मुदर्शन आदि पर्वतो पर रहा करता है। इसके युद्ध के लिये प्रस्थान करने पर एक करोड तीस थेण्ड, मयकर, अखन्त कोधी, प्रचण्ड, और ऐसे पराक्रमी धानर इसका अनुसरण करते हैं जो सबके सब अपने बल से लका को मसल डालने के लिये इसको येर कर लड़े हैं। (४ २६, ३१-३३।" इसने भावधानी के साथ अपनी सेना की ब्यूह रचना करके हाथ में वृक्ष लिये हुये श्रीराम की रक्षा की (६ ४७, २)।

एक अप्सराका नाम है जिसे इन्द्र ने विश्वामित्र की तपस्या भाजुकरने का आदेश दिया (१ ६४,१)। इसने इन्द्र से निश्वानित्र के प्रति अपने घण को प्रगट किया (१ ६४, २-४)। इन्द्र के आखासन पर इसने विश्वामित्र को मोहित करना आरम्भ किया परन्तु विश्वामित्र ने देवी का अभिप्राय समझकर इसे दस सहस्र वर्षों तक पापाण-प्रतिज्ञा बनी रहने का शाप दे दिया और कहा कि इस अवधि के पश्चात एक सपीवल-सम्पन्न श्राह्मण इसना उद्धार करेंगे (१. ६४, म-१४)। 'निराध ने बताया कि वह पहले तुम्बुइ नामक गन्धवं था। रन्मा के प्रति आसितः के कारण क्षष्ट कृवेर की सेवा मे उचित समय पर नहीं पहुँच सका, जिससे कुवेर ने उसे राशस बन जाने का बाप दिया (१४,१८)।" "एक समय रावण कैलास पवंत पर सेना-सहित रुका । विविध कुसुमी के मधुर मकरन्द तथा पराग से मिश्रित वहाँ की बागु ने रावण की कामवासना की उद्दीत कर दिया। उसी समय रम्मा-दिव्याभरणमधिना । सर्वाप्सरीवरा रम्भा पूर्णच द्वनिमानना-उस मार्ग से मा निकली ( ७. २६, १. ११ १४ )"। 'दिव्यचन्दवलियाङ्गी मन्दारपृत-मुर्घेजा । दिञ्योत्सवहुत्तारम्मा दिव्यपुष्पविमृषितः ॥ चक्षुम्नीहर पीन मेसला-दाममृथितम् । समुद्रहन्तीमधनः रतियायतमुत्तमम् ॥ इतैविदोधकैराई. पहतु-कुमुमोद्भवे ॥ सभावन्यतमेव श्री कान्तिश्रीद्युतिकीर्तिभ । नीस सतीयमेपाभ वस्त्र समवगुण्डिता ।। यस्या वनत्र धारिनिम भूवौ चापनिमे गुभे । ऊरू करिकराकारी करी पल्यवकोमली ॥,' (७ २६, १४-१९)। "उस समय रावण इसे देखबर इस पर आसक्त हो गया । रावण के समायम का प्रस्ताव करने पर इसने बनाया कि यह रावण की पुत्र-वध है क्यों कि उस समय मह

रावण के आता, कुवेर के पुत्र नलकूबर से मिलने जा रही है। रावण ने इतके अनेक अनुनय निमय करने पर भी इसके साथ बलात्कार किया। उपभोग के बाद रावण ने इसे छोड़ दिया। उस समय इसकी दशा उस नदी के ममान हो गई जिसे किसी गजराज ने कीडा करके मख डाला हो। इस दयनीय अवस्था मे नलकूबर के पास जाकर इसने समस्त इतान्त बताया जिस पर कुट होकर

मसक्तर ने रावण को साप दिया (७ २६ १९ १३)।

रिमिन्नेस्नु, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में स्रीता की स्रोज करते
हुँग हुनुमान ने प्रवेग किया (५ ६ ११)। हुनुमान ने इसके भवन में आत लगा हो (५ ५५, १२)। यह भी ज्य राजसों के साय अहन गहनों से मुस्तिजत होकर श्रोराम आदि के वस की प्रतिन्ना करके रावण की समा में वर्षास्थ्यत था (६ ९ २)। इसने श्रीराम पर आक्रमण किया (६ ४३ १९— २७)। श्रीराम ने इसका यस कर दिया (६ ४३ २८)। विभीषण ने सानरों नी इसने वस का समाचार सताया (६ ८९, १६)।

राजगृह, केकन देश की राजधानी का नाम है। विद्युष्ट के दूत यहाँ पहुचे (२ ७० १)। यहाँ से निकल कर पराजनी सरत ने पूब दिशा वी ओर प्रदेश (२ ७० १)। यहाँ से निकल कर पराजनी सरत ने पूब दिशा वी ओर प्रस्थान किया (२ ७१,१)।

राश्चि—श्रीराम के बनवास के समय उनकी रखा के लिए कीसत्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २४ १४)। 'श्वीनता विमलेनेव शारदी रजनीयपा, (२ १०१ ११)। अपिन परीक्षा के लिए अपिन से प्रवेण करते समय सीना ने अपने चरित्र की गुद्धना प्रमाणित करने के लिए इनका भी

आवाहन किया (६ ११६ २ स्. गीताप्रस सस्करण)। राधिय, एक बहुमायाची राक्षस ना नाम है जिसे विष्णू ने पराजित किया

राम रे

महर्षि पास्मी कि का शोक प्रलोग-रूप में प्रगट हुआ तथा बह्याजी ने उन्हें रामचरित्रमय कांध्य के निर्माण मा आदेश दिया (१.२)। महर्षि धाल्मीति ने पीबीस हवार क्लोको से युक्त रामायण-याध्य का निर्माण वरके उन्ने लग बोर पुरा को पडाया जिसे उन छोगों ने राम दरवार में गुनाया (१ ४)। श्रीराम भादि वे जन्म, सस्वार, शील-स्वभाव एव सद्गुणों का वर्णन (१ १८)। विश्वा-मित्र में मुता से श्रीराम को साथ ले जाने की माँग सुनकर राजा दशरम दृश्वित एव मूर्छित हो गये (१. १९)। दशरथ ने विश्वामित्र की अपने पुत्र श्रीराम को देश अस्वीकार कर दिया जिस पर विश्वामित्र मुपित हो गये (१, २०)। "राजा दशरप ने स्वस्तिवाधापूर्वन राम की मृति वे साथ भेज दिया। मार्ग वे थीराम मो विक्यामित्र से 'बला' और 'अनिवला' नामक विद्या की प्राप्ति हुई (१. २२) ।" श्रीराय और ल्हमण ने विश्वामित्र के साथ सरयूनागा सगम के समीप पुण्य आश्रम मे रात्रि व्यनीत की (१. २३)। "ल्दमण सहिन श्रीराम ने गगा पार भरते समय विश्वामित्र से जल में उठती हुई तुमुलध्वनि के विषय में प्रशन रिया । दिश्वामित्र ने उन्हें इमना नारण बनाया तथा मलव, रहप एव ताटका-यन का परिचय देने हुये ताटकावध के लिए आज्ञा प्रदान की (१. २४)।" श्रीराम के पूछने पर विश्वामित्र ने उनसे ताटवा की उत्पत्ति, विवाह, एव शाप आदि का प्रसद्ध सुनाकर उन्हें ताटका-वध के लिये प्रेरित किया (१२५)। श्रीराम ने ताटका का वस कर दिसा (१, २६)। दिश्वामित्र ने श्रीराम को दिल्यास्त्र प्रदान विथे (१,२७)।" "तिस्तामित्र मुनि ने थोराम को अस्त्री की सहार-विधि वताकर अध्यान्य अस्त्रो का उपदेश दिया। श्रीराम ने मुनि से एर आश्रम एव यजस्थान के विषय में प्रश्न किया ( १. २८ ) ।" विश्वामित्र ने थीराम से सिद्धान्तम का पूर्वश्वास्त बताया तथा राम और लक्ष्मण के साथ अपने काश्रम पर पहुँचकर सद्योशित हुये (१.२९)। श्रीराम ने विख्वामित्र के यज भी रक्षा तथा राष्ट्रासी का सहार किया (१ ३०)। लक्ष्मण, ऋषियी, तथा दिश्वामित्र के साथ श्रीराम ने मिथिला को प्रस्थान किया और मार्ग मे सन्धा होने पर योणमद-तट पर विद्यास किया (१ ३१)। श्रीराम के पूछने पर विश्वामित्रः ने उन्हें गगाजी की उत्पत्ति की कया मुनाई (१.३४. १२२४)। राजा ममति से सरकृत हो एक राज विशाला में रहरर मुनियो सहित श्रीराम मिथिलापुरी ने पहुँचे और वहाँ सूने आश्रम के विषय में प्रश्न करने पर विश्वामित्र ने श्रीराम की खहत्या की साप प्राप्त होने को क्या सुनाया (१ ४८)। श्रीराम ने अहल्या का उद्धार और गीतम-सम्पती ने राम का सतकार किया (१ ४९, ११-२२)। श्रीराम आदि के मिधिलापुरी जाने पर राजा जनक में विश्वामित्र का सत्कार करके श्रीराम और लक्ष्मण के

विषय मे जिज्ञासा प्रयट करते हुये उनका परिचय प्राप्त किया (१ ५०)। शतान द के पूछन पर विश्वामित्र न उ हैं शीराम के द्वारा अहत्या के उद्घार का समाचार बताया तथा दानानन्द न श्रीरामका अभिनन्दन करते हय विश्वामित्र के पूरवरित्र का बणत किया (१ ५१)। राजा जनक ने श्रीराम लक्ष्मण और विक्यामित्र का संस्थार करके उन्ह अपने यहाँ रक्षे हुए धनुप का परिचय दिया और धनुष चढा देने पर सीता के साथ शीरामके विवाह का निश्चय प्रकट किया (१ ६६)। श्रीराम ने चनुमञ्ज किया (१ ६७)। राजा दगरप के अनुरोध से विसष्ठ ने सूयवर का परिचय देते हुए श्रीराम और ल म्मण के लिए सीता और ऊर्मिलाका चरण किया (१७०)। राजा जनक ने अपने कुल का परिचय देते हुए श्रीराम और ल्हमण के लिए सीता और ऊर्मिला को दैने का निक्षय किया (१ ७१)। राजा दशरण ने अपने श्रीराम बादि प्रयोक पुत्र के सगल के जिये एक एवं लाख बीए दान की (१ ७२ २२-२५)। श्रीराम आदि चारो भातामी का विवाह हुवा (१ ७६)। राजा दशरण की बात अनसुनी करके परशुराम ने श्रीराम की वैष्णव बनुप पर दाण चडाने के लिए ललकारा (१ ७५)। श्रीराम ने वैण्यव धनुय की चढाकर अमोघ बाण द्वारा परणुराम के तप से प्राप्त पुण्यलोको का नाश किया (१ ७६)। 'श्रीराम ने वश्त्रो सहित भ्राताओं के साथ अयोध्या ने प्रदेश किया। इनके ब्यवहार से सदको सतोप हुआ। श्रीराम तथा सीता के पारस्परिक प्रम का उल्लेख (१ ७७)। 'श्रीराम के सहगुणो का वणन । राजा दशरथ ने श्रीराम को युवराज बनाने का निःचय किया तथा विभिन्न नरेगो और नगर एव जनपद के लोगो को मत्रणा के शिर्ध बुकाया (२ १)। राजा दश्चरण ने श्रीराम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव किया तथा सभासदो ने श्रीराम के गुणों का दणन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहय युक्तियुक्त समधन किया ( २ २ )। दश्चरप ने वसिष्ठ और बामदेव को श्रीराम के राज्याभिषेक की तथारी करने के लिए कहा और उहींने सेवकों की तदनरूप बादेश दिया। राजा की आज्ञा से सुम त्र श्रीराम को राजसभा में बुला छाये। श्रीराम के आने पर राजा दशरम ने उहे हितकर राजनीति की शिक्षा थी (२३)। श्रीराम को राज्य देने का निश्चय करके दशस्य ने सुमात्र द्वारा श्रीसमाको पुन बुलवाकर उन्हें आयश्यक बात बताया । श्रीराम न कीसल्या के मवन मे जाकर माता को यह समाचार बताया और साता से आगीर्वाद प्राप्त करके लक्ष्मण से प्रसप्तवक वार्तालाप करने के पश्चात् अपने महल मे प्रवंग किया (२४)। दशरव के अनुरोध से विसन्द ने सीता सहित श्रीराम को उपवास-वत की दीक्षा दी (२ ५)। सीता सहित श्रीराम नियमपरायण हो गये। श्रीराम के राज्या १७ वा॰ को॰

राम र

भिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवामी अत्यन्त प्रसन्न होकर अमोध्या को सजाने में लग मये। राज्याभिषेक देखने के लिए अयोध्यापुरी में जनपद-वासी मनुष्यो की भीड एकत्र हो गई (२.६)।" श्रीराम के अभिषेक वा समाचार पाकर खिल हुई मन्यराने कैकेयी को उसारा (२.७,१-३०)। "मन्यरा द्वारा पुनः श्रीराम के राज्याभिषेक को कँकेमी के लिए अनिष्टकारी बताने पर कैकेयी ने शीराम के गुणो की बताकर उनके अभियेक का समर्थन किया। तदनन्तर कुटना ने पुनः श्रीरामराज्य को मस्त के लिए भवकारक बताकर कैंकेयी को भटनाया ( २. = )।" कैंकेयी ने दशरय की पहले उनके दिये हुए दो बरो का स्मृत्य दिलाकर भरत के लिये अभिषेक और राम के लिये चौदह वर्षों था चनवास मांगा (२, ११)। कैंकेयी द्वारा वरो की पूर्ति का दुराप्रह करने पर दशरय ने यसिष्ठ के जागमन के पश्चात सुमाध की श्रीराम को बुलाने के लिए मेजा (२.१४)। राजा दशरथ की आजा से सुमन्त्र थीराम की बुलाने के लिए उनके भवन में गये (२.१४)। सुमन्त्र ने श्रीराम के भवन से पहुँच कर महाराज का संदेश सुनाया और श्रीराम ने सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रयालढ़ होकर गाजे-पाजे के साथ स्त्री-पुरुपो की बातें सुनते हुए प्रस्थान किया ( २. १६ )। श्रीराम ने राजपथ की शोमा देखते और सुहुद्दी की वार्ते सुनते हुए पिता दशरय के भवन मे प्रदेश किया ( २ १७)। श्रीराम द्वारा कैकेबी से पिता के चिनित होते वा कारण पछते पर कैकेबी ने कठोरतापूर्वक अपने मौगे हुये वरो का बृत्तान्त सुनाकर श्रीराम को बनवास के लिये प्रेरित किया ( २, १०)। श्रीराम कैंकेवी के साथ वार्सालाप और वन मे जाना स्वीकार करके माता कीसल्या के पास मात्रा सेने के सिये गये ( २. १९) 'श्रोदाम ने कीसत्या ने भवन मे जाकद उन्हें अपने वनवास की बात बतामां जिससे कौसल्या अचेत होकर धरती पर गिर पडी। थोराम के उठा देने पर जन्होंने राम की और देखकर विलाग किया (२,२०)।" रोव मे भरे हुये लडमण ने धोराम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर सेने के लिये प्रेरित विया परन्तु कोराम ने पिता की आजा के पालन की ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को ।समझाका (२ २१)। श्रीराम ने लक्ष्मण को समझाते हुये अपने वनवास में देश की ही कारण बताया और अभिषेक की सामग्री को हटा देने का आदेश दिया ( २. २२ )। लब्बण, राम के समझ देर का लण्डन और पुरवार्यं का प्रतिपादन वरके श्रीराम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से सोहा सेने के लिए उचत हुये (२. २३)। विलाप करती हुई कौतन्या ने धीराम मे अपने को भी साथ से चलने कर आग्रह किया परन्तु पनिनेवा ही नारी का धर्म है' यह बताकर श्रीराम ने उन्हें यन जाने से विश्व करके अपने धन

जाने की अनुमति माँगी। (२ २४)। 'कौसल्या ने श्रीराम की वनपात्रा के के तिए मद्भालकामना पूबक स्वस्तिबाचन निया । शीराम ने उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन वी और प्रस्थान किया (२ २५)। श्रीराम को उदास देखकर सीता ने उनसे इमका बारण पूछा। धीराम ने इसक उत्तर में पिता की माजा से वन जाने ना निश्चय बताते हुये सीता को घर म रहने के लिये ही समझाया (२ २६)। सीता ने श्रोराम से अपने को भी साथ उ चलन की श्रायना की (२ २७)। श्रोराम न बनवास के कप्टों का बजन करते हुए सीता को बहाँ चन्ने से मना विया (२ २०) सीता न शीराम के नमक्ष उनके साथ अपन वनगमन का भीचिय बताया (२ २९)। सीता का वन में चलने के लिये अधिक आदह विलाप और गवराहट दसकर श्रीराम ने उन्हें साथ चनने की स्वीकृति दे नी । पिता माता और बुदजनो की सेवा का महाव बताते हुये श्रीराम ने सीता की धन में चलने की तैयारी ने लिये घर को बस्तुओं का दान करने नी आजा दी (२ ३०)। थीराए और रुदमण का सवाद तजा। राम की माना से लक्ष्मण सहुद्दी से ५छ और दिव्य बायुध सेकर वनगमन के लिये तैयार हैये। श्रीराम ने लटमण से बाह्यणो वो धन बाँटने का विवार व्यक्त किया (२ ३१)। सीता सहित श्रीराम ने वसिष्ठपूत्र सुया की बुलावर उनके सथा उनकी पानी क लिये वहमू य आभवत राम और धन आर्थि का दान तमा ब्राह्मणों बह्मचारियो सेवको विजट ब्राह्मण और सहरजनो को धन का विसरण विया (२ ६२)। सीता और सब्दमण सहित औराम दुसी नगरवासियों के मूल से तरह-तरह की बात सुनते हवे पिता के दशन के लिये करेबी के महरू में गये (२ ३३)। सीता और सरमण सहित शीराम ने रानियो सहित राजा दशरब के पास जाकर बनवास के लिये विदा मांगी । दशरथ खोक सनस हो मुख्छित हो गये । श्रीराम ने उन्हें समझाया तथा द्वारक धीराम को हदय से लगाकर पन मुख्ति ही गये (२ ३४)। जब द्वारय न श्रीराम के साथ सेना और जवाना भजने का आदेग दिया सो ककेबी से इसका विरोध किया। सिदाय ने ककेबी को सममाया तथा दशरम ने श्रीराम के साथ जन नी इंछा प्रकट की (२ ३६)॥ श्रीराम श्रादि ने बल्कुल वस्त्र धारण किया (२ ३७ १-१४)। श्रीराम ने स्पारण के कीस या पर स्पादिस रक्षने के लिये लन्दोव किया ( २ ३८ १४-१७ )। राजा दशरव ने शम के बनवास पर विकाय करना आरम्भ निया। दगरप की आजा से सम के लिये समज रच जोत कर जाये। धीराम ने अपनी माता से पिता के प्रति कोपउटि न रखने का अनुरोध करके अप माताओं स भी वन गमन की विदा माँगी { २ ३९ १-१३ ३३-४१ }। सीता और

लक्ष्मण सहित् श्रीराम ने दशरथ की परिक्रमा करके कौसल्या आदि को प्रणाम तयारय में बैठकर वन की ओर प्रस्थान किया (२,४०)। श्रीराम के वनगमन से अन्त पुर की स्त्रियों ने विलाप तथा नगरवासियों ने शोक प्रगट किया (२, ४१)। दशरय ने श्रीराम के लिये विलाप विया तथा सेवको की सहायता से कौसल्या के भवन मे आकर वहाँ भी दुख का ही अनुभव किया (२.४२)। "श्रीराम ने पुरवासियों से भरत और महाराज दशरय के प्रति प्रेममाव रखने का अनुरोध वरते हुये छौट जाने के लिये कहा। नगर के बुद्ध बाह्मणों ने श्रीराम से औट चलने के लिये आग्रह किया तथा उन सबके साथ श्रीराम तमसा-तट पर पहेंचे (२, २१)।" सीवा और लक्ष्मण सहित श्रीराम ने राजि में समसा-तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिये चिन्ता, तथा पुरवासियो को सोते छोडकर वन की और प्रस्थान किया (२ ४६)। "नगरवासियो की बातें सुनते हुये श्रीराम कीसल जनपद को लांचते हथे आये गये। बेदश्राति, गोयती एव स्यन्दिना नदियो को पार करके सुमन्त्र से कुछ कहा (२ ४९)।' ''श्रीराम ने मार्ग मे अयोध्यापूरी से वनवास की आजा गाँगी और म्युक्त वेरपुर में गंगा तट पर पहुँच कर राजि से निवास किया। निवादराज गृह ने उनका सत्कार किया (२ ५०)।" "श्रीराम की शाज्ञा से गुह ने नौका सँगायी। श्रीराम ने सुमन्त्र की समझा-बुझाकर अयोध्यापुरी छोट जाने की बाजा देते हुये शाता-पिता आदि के लिये सदेश दिया। सुमन्त्र के थन में दी चलने का आग्रह करने पर श्रीराम ने उन्हें युक्तिपूर्वक समझा कर छोटने के लिये विवश क्या श्रीर तदननार नौका पर बैठे। सीताने मगाजी वी स्तुति की । नौका से उतकर श्रीराम बादि बरसदेश में पहुँचे और सायकाल एक बक्ष के नीचे रहने के लिये गर्मे (२ ५२)।" "श्रीराम ने राजा को उपालम्भ देते हुये कैकेसी से कौसल्या आदि के अनिए की आशका बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने का प्रयस्त किया । एक्सण ने श्रीराम के बिना अपना जीवन असम्भव बताकर वहाँ जाना अस्वीकार किया । श्रीराम ने उन्हें बनवास की अनुमति प्रदान की (२. ५२)।" "लक्ष्मण और सीता सहित धीराम प्रयाग में गंगा-यमना के सगम के समीप भरद्वाज-आश्रम में गये। भरद्वाज मुनि ने अनका बादर-सत्कार कर उन्हें चित्रकट पर्वत पर ठहरने का बादेश तथा चित्रकट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन किया ( २. १४ )।" 'भरद्वाज ने श्रीराम आदि के लिये स्वस्तिवाचन करके उन्हें चित्रकुट का मार्ग बताया। श्रीराम आदि ने अपने ही चनाये हुये बेडे से यमुना की पार करने के बाद उसके किनारे के मार्ग से एक कीस सक जाकर बन में भ्रमण तथा उसके समतल तट पर रात्रि में निवास किया

राम र

(२ ५५)।" 'वन की शोमा देलते दिलाते हुवे श्रीराम आदि चित्रकूट पहुँचे। वात्मीयि का दर्शन करके श्रीराम की आज्ञा से शहमण ने पर्णशाला का निर्माण तथा वास्तुकाति करके सबने बुटी में प्रवेश विषा (२ ५६)।" सुमात्र के स्रयोध्या स्रोटने पर उनके मुख से श्रीराम का सदेश सुनकर पुरवासियो ने विलाप किया, राजा दशर्थ और कौसल्या मून्छिन हो गये तथा अन्तपुर की रानियों ने आर्तनाद किया (२ ५७)। महाराज दगरप को आज्ञा से सुम च न श्रीराम और लक्ष्मण के सर्देश सुनाये (२ ५८)। सुमन्त्र द्वारा श्रीराम वे खोद स अड चेतन एव अयोध्यापुरी दी हुरबस्पाया सर्पन मुनकर राजा दक्षरण ने बिकाप किया (२ ५९)। मनिहाल से लोडकर मरत ने राम के विषय मे पूछा जिसका उत्तर देते हुये चेत्रेयों ने शीराम के बनगमन के कुत्तान्त से भरत की सबगत कराया (२ ७२,४०−५४)। घरत ने धोराम को ही राज्य का अधिकारी बताकर उन्हें लीग लाने के लिये चलने के निमित्त व्यवस्था करने की सेवनों को आज्ञा दी (२ ७९, =-१७, =२, ११-३१)। भरत द्वारा गृह से श्रीराम आदि वे स्रोजन और ध्यय आदि के विषय में पूछने पर गुह ने उन्हें समस्य बातों वा उत्तर दिया (२ ८७, १६-२४)। श्रीराम की कृत शस्या देखकर अरत ने बोकपूर्ण छट्टार तथा स्वयं भी प्रश्नल कीर जटा धारण करके बन में रहते ना विचार प्रकट दिया (२ बय)। अरत ने भरद्वाज मुनि से श्रीराम के बाधम पर जाने का याग जानकर सेना सहित चित्रबुट के लिये प्रस्थान किया (२ ९२)। थीराम ने सीता को वित्रकृट की दोभा ना दर्शन नराया (२ ९४)। श्रीराम ने सीता से सदानिनी नदी नी सीमा का वर्णन किया (२ ९४)। बनबन्तुओं के भागने वा कारण जानने के तिये श्रीराम की आजा से ल्याचाने साल-पूरा पर वहतर अरत की मेना को देला और उनके प्रति श्रीराम के समझ अपना रोपपूर्ण उद्गार प्रकट किया (२९६)। धीराम ने सब्मण के रोप को बान्त करने भरत के सद्भाव का ६ २ २ १ । जाराज अर्थन व स्वास्त्र के पास साहे हो गये (२ ९७)।" वणन क्या । शदमण सम्बद्ध होनर श्रीराम के पास साहे हो गये (२ ९७)।" भरत ने सीराम के माधम को लोज का प्रवस्त्र किया और सन्तत उहें आधम वा दर्गन प्राप्त हुना (२ ९८)। "अरत ने यनुष्त आदि वे ग्राय थीराम के आध्य पर जाकर उनकी पणणाला वा दर्गन विया तथा रोने रोत थीराम के भरगों में निर पहे। सीराम ने उत्त सबकी हृदय से सगावर कालि हान विधा (२ ९९)।" श्रीराम ने भरत को हुपल प्रान के बहाने पाननीति का उपरेश रिया (२ १००)। श्रीराम के भरत से वन में आपमन का प्रयोजन पुछते पर भरत ने उनते पान्य-महण बन्ते के सिन्ने कहा विसे मीराम ने

अस्वीकार वर दिया (२ १०१)। भरत ने पुन श्रीराम से राज्य ग्रहण करने था अनुरोध बरके उनसे पिता की मृत्यु का समाचार बताबा (२. १०२) । पिता की मृत्युका समाचार सुनेकर श्रीराम आदि ने विलाप, जलाञ्जलि, पिण्डदान और विलाप किया (२१०३)। श्रीराम आदि माताओं की घरण-बन्दना तथा विसय्ठ की प्रणाम करके सबके साथ बैठे ( २. १०४, १८-३२ )। भरत ने श्रीराम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिये कहा परन्तु श्रीराम ने जीवन को अनित्यवा बवाते हुये पिता की मृत्यु के लिये घोक न भरने का भरत को उपयेश दिया और पिता की आज्ञा का पालन करते के िये ही स्वय राज्य-प्रहण न अरके वन मे रहने का दढ निश्चय बताया ( २ १०५)। भरत ने पुन स्रोराम से अयोध्या छौटने और राज्य-प्रहण करने की प्रार्थना की (२.१०६)। श्रीराम ने भरत की समझाकर उन्हें क्षयोध्या जाने का आदेश दिया (२ १०७)। चाबालि ने नास्तियों के मत का अवलस्वन करके श्रीराम को समझाया (२.१०८)। श्रीराम ने बाबालि के नास्तिक मत का लण्डन करके आस्तिक मत की स्थापना की (२ १०९)। वसिष्ठ ने ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का भी विख्य सिद्ध करके श्रीराम से राज्य ग्रहण करने के लिये वहा (२ ११०)। "वसिष्ठ के समझाने पर भी धीराम पिना की आजा के पालन से विरत नहीं हुये। भरत के धरना देने वो तैयार होने पर श्रीराम ने उन्हें समझाकर लयोध्या लोटने की आजा दी (२, १११)।" "ऋषियों ने भरत को श्रीराम की शाजा के अनुसार लौट जाने की सलाह दी । भरत ने श्रीराम के चरणों में गिर कर पून छोट चलने नी प्रार्थना की। श्रीराम ने भरत को समझाया और अपनी चन्नापादका देकर सबकी विदा किया ( २. ११२)।" भरत ने नित्यप्राम में जाकर श्रीराम की चरण पार्काओं हो राज्य पर अभिविक्त करके उन्हें निवेदनपूर्वक राज्य कार्य शिया (२ ११६)। श्रीराम आदि अत्रि मुनि के बाजन पर गये जहाँ मुनि ने उनका तथा अनसूया ने सीता का सरकार किया (२ ११७)। अनसूया की आज्ञा से सीवा उनके दिये हुये बस्त्राभवणी को धारण करके शीराम के पास आई, तथा शीराम आदि ने रात्रि में आध्यम पर निवास करके भान काल खन्यत्र जान की ऋषियों से विदा की बार्चना की (२ ११९)। श्रीराम बादि का तापसो के बायम-मण्डल मे सत्कार (३१)। बन के मीतर श्रीराम आदि पर विराध ने आक्रमण किया (३२)। बिराधं और श्रीराम का वासीलाप, श्रीराम और लक्ष्मण द्वारा विराध पर प्रहार तथा विराध का इन दोनो भाताओ को साथ सेनर दूसरे वन, में चला जाता (३.३)। श्रीराम और एक्सण ने विराध का वय कर दिया (३.४)। झीराम आदि धरभन्न मुनि के आध्यम पर गये जहाँ देवताओं का

दर्शन करके मुनि से सम्मानित हुये (३ ५)। वानप्रस्य मुनियो की राक्षसो के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिये प्राथना पर श्रीराम ने उन्हे आश्वासन दिया (३ ६)। भ्राता तथा पत्नी सहित श्रीराम ने सुवीक्ष्ण के आश्रम पर जाकर उनसे बाक्तीलाप तथा संस्कृत हो रात्रि मे वही विश्राम किया (३७)। प्रात काल सुतीक्ष्ण से विदा लेकर श्रीराम आदि ने वहाँ से प्रस्थान क्या (३ ६)। सीताने स्रोराम से निरंपराध प्राणियों को न मारने और अहिंसा धम का पालन करने के लिये अनुरोध किया (३९)। श्रीराम ने ऋषियों की रक्षा के लिये रालक्षों के वध के निमित्त को हुई प्रतिज्ञा क पालन पर दृढ रहने का विचार प्रकट विया (३ १०)। विभिन्न आध्यमी मे घम कर धोराम आदि सुतीक्षण के आध्यम पर आये और वहाँ कुछ समय तक निवास करक उनकी आज्ञा स अगस्त्य क ज्ञाता तथा अगस्त्य के आध्रम पर गर्पे (३११)। श्रीराम आदिको अगस्त्य के आध्यस म प्रवेश करने पर श्रातिय्यसःकार तथा मुनि को भार स दिन्य अस्त्र-शस्त्र प्राप्त हुये (३१२)। 'महर्षि अगस्त्य ने व्योराम क प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता की प्रशस्त की। श्रीराम के पूछन पर मृति ने उन्हें प्रव्यवटी में आश्रम बनाकर रहने का आदेश दिया। श्रीशम बादि न प्रस्थान किया (३ १६)।" पश्चवटी हे मार्ग म जटामु न श्रीराम को अपना विस्तृत परिचय दिया (३ १४)। पश्चवटी ने रमणीय प्रदेश मधीराम की भाजा से लक्ष्मण में सुन्दर पणशाला का निर्माण किया जिसम श्रीराम आदि निवास करने लगे (३. १४)। श्रीराम बादि ने गोदावरी नदी म स्नान किया (३१६,४१-४३)। शिराम के आश्रम में आकर शूपणला ने उनका परिचय प्राप्त किया और अपना परिचय देकर उनसे अपने को भार्या के रूप से ग्रहण करने के भार अगा गरिक वर १८०० । श्रीसम ने सूर्वणला की प्रणय-याचना सहयोहत कर दी (६ १८,१-५) । शूर्यशसा के मुख से उसकी दुवसा का कृतात सुनकर त्रीय से भरे हुने सर ने श्रीराम आदि के यथ के लिय भारह राशसो की भैजा (३ १९)। श्रीराम ने श्रर के भेजे गमे चौरह राशतो का वध वर दिया (३ २०)। त्यूचका ने सर को राज का भये दिसाकर मुद्ध के लिय उत्तेजित किया (३ २१,१४-२२)। राहास-तेना, श्रीराम में आश्रम के सभीप पहुँची (३ २३, ३४)। श्रीराम तात्वास्कि सीराम में आश्रम के सभीप पहुँची (३ २३, ३४)। श्रीराम तात्वास्कि सामुनों द्वारा राक्षची के विनास और अपनी विजय की सम्मावना चरके सीना, सहित सहमण को पर्वेत की गुपा से भेज युद्ध वे लिये उचत हुये (३ २४)। राध्यों ने भीराम पर बात्रमण विया, थीराम ने शत्यों का सहार विया ( ३ २% ) । श्रीराम ने दूषण सहित थोदह सहस्र रामसों का वस कर दिया

राम ] ( 548 ) राम (३२६)। श्रीसम द्वारा त्रिशिया का वध (३२७)। लर के साथ श्रीराम का भयेकर युद्ध हुआ (३.२८)। श्रीराम के खर को फटकारने पर खर ने भी उन्हें कठोर उत्तर देते हुये उनके ऊपर गदा का प्रहार निया जिससे कुपित हो श्रीराम ने उस गदा का खण्डन किया (३,२९)। 'श्रीराम के ब्यङ्ग करने पर खर ने उन्हें फटकार कर उनके ऊपर सालबुक्ष का प्रहार किया। श्रीराम ने उस वृक्ष को काटकर एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराया। देवताओं और महर्षियों ने सीराम की प्रशसा वी (३.३०)।" धूर्पणला ने रावण को श्रीराम आदि ना परिचय दिया (३ ३४)। रावण ने मारीय से श्रीराम का अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण में उसकी सहायता गांगी (३.३६)। मारीच ने रावण को श्रीराम का गुण भीर प्रभाव बताकर उनकी परनी सीता के अपहरण के उद्योग से रोका ( ३. ३७ )। श्रीराम की विक्ति के विषय में अपना अनुभव बताकर मारीच ने रायण को श्रीराम का अपराध न करने के लिये समझाया ( ३ ३व )। मारीच सुवर्णमय मृग का रूप धारण करके बीराम के आश्रम पर गया (३ ४२)। 'सीता ने उस मृत को जीवित या मृत बबस्था में भी से आने के लिये छीराम की प्रेरित किया। श्रीराम, छदमण को समझा-बुझाकर सीता की रक्षा का भार सींप उस मग का वध करने गये (३ ४३)।" श्रीराम ने मारीच का मध कर दिया। मारीच के द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुतारने का शब्द सुनकर श्रीराम को थिन्ता हुई (१.४४)। सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण श्रीराम के पास गर्व (६.४५)। सीना ने रावण के समझ श्रीराम के प्रति अपना अनत्य अनुराग दिलाया (३ ५६, १-२६)। मारीच वा वध करके छीटते समय शीराम मार्ग मे अपराकृत देखकर चिन्तित हुये तथा लक्ष्मण से भिलने पर उन्हें उलाहना देकर चन्होने सीता पर सकट माने की मासाद्वा प्रकट की (३ ५७)। मार्गमे अनेस प्रकार की आशासून करते हुये शहमण सहित औराम आश्रम काये और वहाँ सीता को न पाकर व्यक्ति हुये, युक्षो और पणुर्भों से सीता वा पता पूछा, और भ्रान्त होकर रुदन करते हुये बारम्बार उनकी स्रोज की (३ ६०)। श्रीराम और स्थमण ने सीताकी सोज की सीर उनके न मिलने पर खोराम व्याकुल हो चर्छे (३ ६१)। थोराम में विलाप विया (३ ६२,६३)। श्वीराम और लटमण ने सीता की कोज की। थोराम में दोकोदगर क्या । मूर्गो द्वारा सकेत पाकर दोनों भ्राता दक्षिण दिशा की स्रोर गर्थे। पर्वत पर कोच करके सीता के क्लिरे हुये पुष्प, आसूपगों के कण बीर पूद के बिह्द देशकर थीराय ने देशों बादि सहित समस्त विमोनी पर

रीय प्रकट किया (४ ६४)।" छश्मण ने श्रीराम की समझा-युशा कर वान्त विया (१ ६४-६६)। श्रीराम और स्थमण की पतिराज जटायु से मेंट हुई तथा थीराम ने उन्हें वसे के लगावर विलाप किया (३. ६७)। जटायु में प्रायत्याम पर श्रीराम ने जनका दाह-बरकार किया (३ ६०)। श्रीराम और सहस्रण कृतन्य के बाह-बन्ध से पृष्ठकर विन्तित हुये (३ ७० २६-५१)। "श्रीराम और ल्ह्मन ने विचार करके बनन्य की दीनी मुजायें काट डाली । कवन्य न उनका स्वागत किया (३ ७०)।" अपनी आत्मक्या सुनाहर अपने शरीर का दाह हो जाने पर कबन्ध ने शीराम को सीता के सन्वेदण में सहायता देने का आश्वासन दिया (३ ७१)। धीराम और लक्ष्मण ने जिला की अलि से कवन्त्र का बाह संस्कार किया । उसने दिग्य रूप में प्रकट होकर श्रोराम को सुपीय से मित्रता करते वा सुसाव दिया (३ ७२)।" दि॰य स्वधारी कवन्य ने श्रीराम और सस्यम की ऋष्यमुक भीर परमा सरोवर का मार्ग बनावा तथा मत्जू मृति के वन एव आधान का परिचय देकर प्रस्थान किया (३ ७३)। "श्रीराम और लक्ष्मण ने पन्पा सरोवर के तट पर सतक वन से शबदी के साध्यम पर जाकर उसका सरकार प्रद्रण किया और उसके साव मतञ्जवन को देखा। श्रीराम की कृपा से धवरी ने अपने दारीर की आहनि देवर दिव्यवाम को प्रस्थान किया (१ ७४) ।" शोराम और एक्सण का वार्तानाप हमा तथा दोनों भाता पन्पासरोक्र के तट पर गये (व ७४)। "पन्पा सरोवर के दर्बन स न्याकुछ हुये श्रीराम ने लक्ष्मण से पान्या की शोबा तथा बहुई की उद्दीपन सामग्री का बगन किया । शहमज ने श्रीराम की समझाया । दोनो भ्रातामी की ऋष्यमूक की भीर आते देल सुतीव तथा बन्य वानर भयभीन हो गये (४.१)।" मुपीव ने हुनुमानुजी को श्रीराम और लहमच के पास उनका भेद लाने के लिये भेंगा (४ २, २८-२९)। "हनुमान ने राम और सरमण से बन मे माने आ कारण पूछा तथा अपना और मुग्नीय ना परिचय दिया। श्रीराम मे जनके बचतो की प्रशास करके लक्ष्मण की अपनी जोर से वार्ताखाप करने की जाता री ( Y ३ ) ।" "सहस्रण ने हन्मान को श्रीराध के वन जाने का कारण तया सीताहरण का बुशान्त सुनावा । हनुमान उन्हें वाश्वासन देकर अपने साम से गमे (४ ४)। श्रीसन और सुबीय की बैनी द्या श्रीसम ने यालि-वय की प्रतिता की (४ १) । स्वीव ने श्रीराम की सीता के आमयन दिसाये तथा श्रीराम ने योक एव शेवपूर्ण वचन वहा (४.६)। सुधीद ने भीराम को समझाया और भीराम ने मुझीब को उनकी कार्यसिद्धि का विश्वास दिलाया (४.७)। सुधीय में जीराय से अपने दुश्त का निवेदन किया और

( २६६ ) [ राम

राम ]

श्रीराम ने उन्हें बाश्वासन देने हुये दोनी आताओं में वैर होने का कारण पूछा (४ ८)। मुग्रीव ने श्रीराम को वालिन् के साथ अपने वैर का कारण वताया (४.९१०)। शीराय ने दुन्दुमि के अस्य-समूह को दूर फेंग दिया और सप्रीय ने उनसे साल भेदन ने लिये बाग्रह किया (४ ११, ८४-९३)। 'श्रीराम ने सात साल-बुक्षों का भेदन विया। शिराम की आना से सुग्रीव ने किंच्यन्या में जाकर वालिन् को ललकारा और युद्ध में पराजित हो भागने पर श्रीराम ने उन्हें आश्र्वासन देते हुए गले म पहचान के लिये गजपूब्पी माला बालवर पुन युद्ध के लिये भेजा (४१२)। श्रीराम आदि ने मार्ग म वृत्यो, विविध जन्तुओ, जलाशयो तथा सतजन आश्रम का दर से दशन मरते हुये पुन किष्किन्धापुरी मे प्रवेश किया (४ १३)। बालिन् के बध का 🍾 श्रीराम ने सुग्रीय की आश्वासन दिया (४ १४)। तारा ने वालिन की समीव और श्रीशम वे साथ मैत्री करने के लिये समझाया ( ४ १५ )। वालिन श्रीराम के बाण के बायल होकर पृथिवी पर पिर पड़े (४ १६, ३५-३९)। वालिन ने श्रीराम को फटकारा (४.१७)। 'श्रीराम ने वालिन् की बात का उत्तर देते हुये उसे दिये गये दण्ड का भौचित्य बताया । बालिन ने निरुत्तर होकर अपने अपराध के लिये क्षमा माँगते हुये बज्जद की रक्षा के लिये प्रार्थना की। श्रीराम ने उन्हें बाश्वासन दिया ( ४. १० )।" 'सुग्रीव ने शीक मन्त होकर श्रीराम से प्राणत्याम के लिये जाजा सांगी। तारा ने श्रीरास से अपने वध के लिये प्रार्थना की बीर श्रीराम ने उसे समझाया (४ २४)।" लक्ष्मण सहित श्रीराम ने सुग्रीव, तारा और बज्जद की समझाया तथा वालिन के दाह सरकार के लिये आजा प्रदान की (४,२५,१-१०)। 'हनूमान् ने सुग्रीय के समिपेक के लिय श्रीराम से किब्निन्धा में प्रधारने की प्रार्थना की । श्रीराम ने पूरी में न जाकर कैवल अनुमति प्रदान की (४ २६)। प्रस्तवण गिर पर लक्ष्मण और श्रीराम का परस्पर वार्तालाप (४ २७)। श्रीराम ने वर्षाश्चत का वर्णन किया (४ २८)। श्रीराम ने लक्ष्मण को सुप्रीव के पास जाने का कादेश दिया (४ २९)। सुवीय पर ल्हमण के रोप करने पर श्रीराम ने उन्हें समझाया (४ ३०, १-८)। सूपीव ने अपनी रुघुना तथा थोराम की महत्ता बनाते हुये ल्ह्मण से झामा माँगी (४ ३६, १-११)। "एइमण सहित सुग्नीव ने भगवान श्रीराम के पाछ आकर उनके चरणो ॥ प्रणाम किया। श्रीराम ने उन्हें समझाया। सुग्रीय ने अपने किये सैन्यसप्रह दिययक उद्योग को बताया जिसे सनकर खीराम प्रसन्त हो गये (४ ३८)।" धीराम ने सुग्रीय के प्रति कृतज्ञता प्रकट की (४ ३९, १-७)। श्रीराम की आज्ञा से सुवीव ने सीता नी सोज के लिये बानरों को पूर्व दिया में भेजा

(४४०)। श्रोराम ने हनुमान् वो बॅगूठी देशर सीता की सोज के लिय भेजा (४ ४४)। सुबीय ने श्रीराम से अपने भूमण्डल-भ्रमण का दूतात बताया (४ ४६)। अङ्गद ने सम्पाति को राम-मुग्रीव की मित्रता का वृत्तान्त सुनाया (४ ५७)। निसानर मुनि ने सम्पाति वो सावी श्रीराम के कार्य मे सहायता देने वे लिये जीवित रहने का आदेश दिया (४ ६२)। हनुमान् ने श्रीराम को सीता के न मिलने की सूचना देने से अनय की सम्भावना बना कर पुन सीता को स्थोजने का विचार किया (४, १३, २३,-२५)। सीता ने रावण को समझाते हुवे उसे खोराम के सामने नगण्य कताया (५ २१)। त्रिजटा ने स्वीराम की विजय वा स्वप्न देला (१ २७)। हनुमान ने सीता ं को मृताों के लिये सीराम-पथा का वर्णन किया (५ ११)। हनुमान ने ा द्वारा पर कार्याचार वर्ष कार्या राजा एक का १० वर्षा पर सीता ने सन्देह की दूर करने के लिये उनने समझ ध्योराम वे गुणी का गान क्या ( प्र १४)। सीता वे पूछने पर हनुमान ने श्रीराम वे शारीरिक चिह्नी और गुणो का वर्णन वरने हुए नर-यानर वी सित्रता का प्रसङ्ग सुनाया (५ ३५)। "हनुमान् ने सीता को स्रीराम की दी हुई मृद्रिका दी और सीना मे उत्पुर होकर पूछा श्रीराम कव मरा उद्धार करेंगे'। हनुमान ने श्रीराम ने सीना विश्वयन प्रेम ना वर्णन करके उहे सालवना दी (५, ३६)।" 'सीना में हनुमार से स्रोराम को मीझ बुला लाने के लिये अनुरोध विया और चूडा-मिंग दी। पहचान के रूप से उन्होंने विश्वनूर पर्वत पर यटिन हुये एक कौये के प्रसम को भी सुनाया (र ३८)।" लूडामणि लेकर जाने हुने हुनुमानृ से मीना ने स्रीराम को उस्ताहित करने के लिये कहा (४ ३९,१-१२)। सीता ने श्रीराम से कहने वे किये पुत्र सन्देश दिया (१,४०,१-११)। हनुमान् में रावण के समझ अपने को धीराम का दून बनामा (५ ५०,११-१९)। ह्युमान् ने श्रीराम के प्रभाव का वर्णन करते हुने रावण को सगझाया (% ५१) । मुबीब ने बानरों को देलकर, तथा हनुमान् जनसम्बद्धाः १० ६६/१ द्वार व वास्त्रः व वास्त्रः स्वतः रहणार्थः ने श्रीराम को प्रणान करने मीत्रा के दर्गन का समाचार बनाया च लागत चा लगान चच चाम चो सीना को समाकार मुनाया (४,६४,२७–४४)। हनसान् ने श्रीराम को सीना को समाकार मुनाया २० २०/२०-०२/। राजात्त्र प्राप्ता वर्षा स्थापार पात्र प्रीराम ने (४६४)। मूहामणि को देल तथा मीना का समावार पात्र प्रीराम ने र प्रमान है। हिन्द्र किलाव किया (१ ६६)। हनुमानु ने श्रीराम को मीता का उन । प्यावनाय । त्या ( २ ६६)। ६३ भार व आराथ वा नाता वा सदेस मुनाया ( १ ६०)। त्रुमान् की प्राप्ता करते औराय ने उन्हें हुदय में स्थापा और ममुद्र पार करने के न्यि कितित हो गये ( ६ १)। मुद्रेश न भीराम की उप्पाद प्रदान किसा ( ६ २)। त्रुपान् ने औराम से होना की कृत करने को आला प्रदान करने वी प्राप्ता की ( ६ १ ११)। थीराम आदि दे साथ वानर-मेना ने प्रस्थान विवा (६ ४) । वीराम ने गीडा वे रिय राम ] ( 386 ) राम मोर और विलाप विया (६ ५)। राक्षमों ने रावण को इन्द्रजित् द्वारा श्रीराम पर निजय पाने का निश्यास दिलाया (६ ७, २४-२५)। निर्मापण ने रावण से श्रीराम की अजेयता का वर्णन कर उससे सीता को लौटा देने का अनुरोध किया (६९-१४)। विजीयण श्रीराम की शरण में आये और थीराम ने अपने मन्त्रियों के साथ उन्हें आध्य देने के विषय मे विचार किया (६.१७)। श्रीराम धरणायत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत वताकर विभीषण से मिले (६ १८)। विभीषण ने आकाश से उतर कर भगवात् श्रीराम के परणों से बारण की। श्रीराम के पृष्ठने पर उन्होंने रावण की शक्ति का परिचय दिया तथा श्रीराम भी रावण-वध और विभीपण को लका के राज्य पर अभियक्त करने की प्रतिका करके उनकी सम्मति से समुद्र तट पर सत्याग्रह करने बैठे (६ १९)।" रावण दून शुक्त की जक्ष बानरों ने दुरंशा कर दी

सब वह स्रीराम की कृपा से सकट-मुक्त हुआ (६ २०,१५-२०)। 'श्रीराम ने समुद्र के तट पर कुश विद्याकर शीन दिनो तक सरवाबह किया। फिर भी समुद्र के प्रकट न होने पर कुपित होकर उसे बाजो के प्रहार द्वारा विशुव्य कर दिया

(६ २१)।" नल द्वारा सागर पर बनाये गये पुल से थीराम बानर सेना सहित समुद्र-पार हो गये (६ २२, ६१-६९)। श्रीराम ने स्व्यण से उत्पातसूचक रुक्षणो का वर्णन और लका पर बाक्सण किया (६ २६)। "श्रीराम ने रुष्ट्रमण से लच्चा की सीमा का वर्णन करके सेना को स्पृह्बद खडी होने के लिये आदेश दिया। स्रोराम की आजा से बन्धन मुक्त हये शुक्त ने रावण के पास जाकर राम की सैन्य-शक्ति की अवलता का उल्लेख किया (६ २४)।" श्रीराम की कृपा से रावण के ग्रुक और सारण नामक गुप्तभरों ने छुटकारा पामा श्रीरश्रीराम के सदेश सहित लड़ा छोटकर रावण को समझाया (६ २४, १३-३३)। शक ने रावण को श्रीराम का परिचय दिया (६ २८, १८-२३)। रावण के भेजे गये गुप्तवर धीराम की दया से ही बानरों के चगुल से घटकर लका आये (६ २९)। रावण ने सीता को मागारचित श्रीराम का नटा मस्तक दिखाकर मोह में डालने वा प्रयत्न किया (६ ३१)। श्रीराम के मारे जाने का विश्वास करके सीता ने विलाप किया (६ ३२, १-३३)। सरमा ने सीता को श्रीराम के बागमन का प्रिय समाचार सुनाया और उनके विजयी होने का विश्वास दिलाया (६ ३३)। माल्ववान् ने शवण को छोराम से स्धि कर लेने के लिये समझाया (६ ३५)। विभीषण ने श्रीराम से रावण द्वारा किये गये छका के रक्षा के प्रबन्ध का वर्णन किया समा ध्योराम ने लका के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिये अपने सेनापतियों की नियुक्ति की (६३७)। श्रीराम ने प्रमुख वानरों के साथ सुवेल पर्वत पर चड़कर दहीं

रात्रि में निवास किया (६ ३८)। बानरों सहित धीराम ने सुबेल शिक्षर से लकापुरी का निरोक्षण किया (६ ३९)। श्रीराम ने सुदीव को दुसाहस से रोका और लका के चारों द्वारा पर वानर सैनिको की नियुक्त की (६ ४१)। इ.ड.जिन् के बार्णों से श्रीराम और ल्इनण अचेत हो गये (६ ४४ ४६ १-७)। यानरों ने श्रीराम और स्क्मण की रक्षा की तथा रावण की आभा से राक्षसियों ने सीता को पुष्पक विमान द्वारा रण-पूमि में ले जाकर धौराम और ल्व्यण का द"न कराया (६ ४७)। विशाय करती हुई सीता की विजटा ने राम-रुक्ष्मण के जीवित हान का विश्वास दिख्या (६ ४९)। श्रीराम ने सचेत हाकर रुद्धण के लिये विलाव किया और स्वयं प्राण-स्वाग का विचार करके थानरों को छौट जाने वी अनुमति दी (६ ४९)। गरुड ने थीराम और ल्हनल को नागपान से मुक्त वर दिया (६ ४० ३८—६५)। थीराम के बाधनमुक्त होने का समाचार पाकर चितित हथ रावण में धुन्नाहर को युद्ध के लिये भजा (६ ११)। श्रीराम से परास्त होकर रावण ने लका मे प्रवा क्या (६ १९ १२६-१४६)। विभीषण ने श्रीराम से नुस्करण का परिचय दिया और श्रीराम को बाजा से वालर युद्ध के लिये छना ने द्वारों पर इट गुथे (६ ६१)। रावण ने राम से भय बताबर बुस्भवण को पात्र सेना के विनाण के लिये प्रदित किया (६ ६२)। अयकर युद्ध करते हुये कुम्भक्ण का श्रीराम ने वयं कर दिया (६ ६७)। ब्राउजिह के बहुगस्त्र से बानर-सेना सहित श्रीराम और शहमण मुख्यित हो गय (६ ७३)। हनुमान् द्वारा साथे गये दिख्य भोषधियों की गध से थीराम खादि में चेतना प्राप्त की (६ ७४)। श्रीराम ने महराभ का वध कर दिवा (६ ७९)। घीर युद्ध करते हुए इद्राजत के क्य के विषय में बीराम और एक्पण का वार्तालाप (६ ६०)। हुनुमान् बानरों सहित युद्धमृति से घोराम के पास आदे । ६ =२ २२-२४)। सीना के मारे जाने का समाचार मुनवर थीराम शीह से मुस्छित हो गये तथा तहन्य जाह समझाते हुय पुरुषाय ने लिये उद्यत हुये (१ 48)। विशीवण ने धोराम को इप्रजित की माना का रहस्य मताकर शीला के जीवित होते का विश्वास दिलामा (६ ६४ १-१३)। विभीषण के अनुरोध पर औराम ने रूपमण को इहिनत् का व्य करने में लिये जाने की माना दी (६ ६%)। ल्ह्मण और विभीषण बादि ने श्रीराम के वास आकर इप्रतितृ के क्य का नमाचार सुताया तथा प्रसन्न हुवे श्रीराम ने रूपमा को हृदय से लगावर उनकी प्रभास की (६ ९१)। श्रीसम ने रागम-सेना का सहार विका (६ ९६)। श्रीराम और रावण का मुद्र (६ ९९ १००)। रावण द्वारा मूछित किये गये स्त्मात ने लिए योगाम ने विकाय किया (६ १०१,

१-३३)। इन्द्र के भेजे हुए रथ पर बैठेंकर श्रीराम ने रावण के साथ युद्ध किया (६,१०२)। श्रीराम ने रावण को फटकारा तथा आहत कर दिया (६ १०३)। अगस्त्य मुनि ने श्रीताम को विजय के लिये 'आदित्यहृदय' के पाठ की सम्मति दी (६, १०५)। 'रावण के रम को देखकर श्रोराम ने मातिल को सावधान किया। राम की विजय सूचित करने वाले गुम शकुनो का वर्णन (६ १०६)।" योराम और रावण का घोर युद्ध (६ १०७)। भीराम हारा रावण का वध (६ १०८)। श्रीराम ने विलाव करते हुए विभीवण की समझाकर रावण क अन्त्येष्टि सस्कार के लिए बादेश दिया (६ १०९)। क्षोराम की आजा द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक तथा श्रोराम ने सीता के पास सदेवा लेकर हनुवान् की अजा (६ ११२)। हनुवान् व लीट कर सीता का सदेश श्रीराम की सुनाया (६ ११३)। श्रीराम की आशा से विभीवण, सीता को उनके समक्ष लाये (६ ११४)। सीता के चरित्र पर सदेह करके धीराम ने उन्हें प्रहण करना अस्वीकार करते हुए अध्यन जाने की अनुमनि दी (६ ११४) । सीता ने श्रीराम को उपालम्भपूण उत्तर देकर सतीत की रक्षा के लिए अग्निम प्रवेश किया (६ ११६)। भीराम के पास देवताओं का बागमन तथा ब्रह्मा ने उनकी अगवता का प्रतिपादन एव स्थवन किया (६ ११७)। मृतिमान बागिदेव सीता को लेकर विता से प्रकट हुये और श्रीराम की समर्पित करके उन के सतीरव का प्रतिपादन निया जिससे धाराम ने सीता को सहय स्थीवार कर लिया (६ ११८)। महादेव की आजा से धोराम भीर रुक्ष्मण म विमान द्वारा आये हये राजा दशस्य को प्रणाम किया और दशस्य मै जनकी भावस्यक सदेश दिया (६ ११९)। श्रीराम वे अनुरोध से इन्द्र ने मृत बानरो की जीवित किया (६ १२०)। श्रीराम अगोध्या जाने के लिए उद्यत हुए और उनकी आक्षा से विभीषण ने पुष्पक विमान मेंगाया (६ १०१)। श्रीराम की आजा से विभीषण ने वानरी का विशेष सल्बार किया तथा विभीषण और मुग्रीव सहित वानरों की साथ लेकर थोराम ने पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान किया (६ १२२)। अयोध्या की वात्रा वस्ते समय श्रीराम ने सीता को मार्ग के रुवान दिलाये ((६ १२३)। श्रीराम भरदाज आध्यम पर उत्तरवर महर्षि से मिले और उनसे वर प्राप्त किया (६ १२४)। हन्मान ने निपादराज गृह और अरत को धीराम थे वागमन भी गुपता दी (६ १२४, १-३९)। हनुमान् ने भरत को श्रीराम आदि व वनवास सम्बन्धी समस्त वृत्तात मुनाये (६ १२६)। "अयोध्या ॥ श्रोराम वे स्वागन वी तैयारी। भरत के साथ सभी लोग श्रीराम के स्वायत के लिये निद्याम . पहुँचे। श्रीराम का कागमन तथा मरत आदि के साथ उतका मिनाए हुआ

राम] (१०१) राम

(६ १२७)। भरत न शाराम को राज्य कीनामा सीराम मगरपात्रा की और उनका राज्याभिषेक हुआ (६ १२८)। धार के दस्वार म यहाँपयों का बागमन सवा थीराम ने जनके साथ वार्ताला, और प्रश्न किय ( ७ १ ) 1 श्रीराम ो अगस्त्य आदि ऋषियो III अपने यक्ष म प्रधारने के लिए प्रस्ताय करने उ ह विदा निया (७ ३६ ४४-६३)। श्रीराम के द्वारा राजा जनव युपाजिन प्रभदन समा आय भरेगो की विदाई (७ ३७)। राजाओं ने धोराम के लिए मेंट अधित किया और धीराम ने बह बब लेकर अधन मित्रों बानरों री छो भीर शक्ष सों को बाँट दिया (७ ३९)। बुबर के भन्ने हुए पुष्पक्त दिमान का भावमन हुना और वाराय से पूजित एवं अनुमृहीत होशर भरूपय हो गया । भरत ने थोरामराज्य के विनक्षण प्रभाव का वजन किया (७ ४१) । अनोकवादिका पश्चीराय और सीता का विहार गरियो। सीना के स्पोबन देखने की इच्छा प्रगट करने पर खीराम ने उसके लिए स्वीकृति प्रदार की ( 18 ४२ )। भद्र ने पुरवासियों के मुख से सीना के विषय म सूनी हुई अलूम चर्चा से श्रीराम की अवगत कराया (७ ४६)। श्रीराम क युक्त न पर सबस्त फाला उनके पास वर्षात्यत हुए (७ ४४)। बीराम ी भागाओं में समक्ष सबन फीते हुए लीकापवाद की चर्चा करके सीता को बन म छीड आने में लिए रहमण की आदेश दिया (७ ४%)। सीता ने रहनण की मीराम वे लिये सदेन दिया (७ ४८ १२-१८)। स्वीव्या वे राजभवन स पहुँच कर लग्मच ने दुधी स्रोशम से मिलक्ट उन्हें सारक्ता थी (७ ६२)। सीराम ने बार्यायी पुरवों की उपेशा से शामा मून की मिलने बाल शाप की मचा मुनावर लहमण को देखभाल के लिय आदेग दिया (७ ५६)। श्रीराम के द्वार पर एक कार्यामी कुत्ता आया और श्रीराम ने उसे दरबार म श्रीर का आनेग दिया (७ १९ क)। हुत्त के प्रति श्रीराथ में स्थाय किया तथा उसवी इच्छा वे अनगार उस मारते वाले बाह्यच की मानधीत बना निया (क

सार राष्ट्रप्त ने सेना को आगे भेजकर एक मास के पश्चात् स्वयंभी प्रस्थान किया (७ ६४)। क्षत्रुचन ने मधुरापुरी को बसाकर वहाँ से बारहवें वर्ष श्रीराम के पास आने का विचार किया (७.७०)। वाल्मीकि स विदा लेकर शत्रुष्टन अयोध्या मे जाकर श्रीराम आदि से मिले ( 🗷 ७२ )। एक ब्राह्मण भ्रपने मरे हुये बालक को राज-द्वार पर लाया और राजा (राम) को हो दोपी बताकर विलाप करने लगा (७ ७३)। नारद ने श्रीराम से एक तपस्वी शूद के अधर्माचरण को बाह्यण बालक की मृत्यू में कारण क्षताया (७ ७४)। श्रीराम ने पुल्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी विशाओं में मुमकर बुब्कमों का पता लगाया किन्तु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा मे एक शुद्र तपस्वी के पास पहुँचे (७,७५)। "थोराम ने शस्त्रक का वध कर दिया। देवनाओं ने उनकी प्रश्नसा की। अगस्त्याध्यम पर महायि अगस्त्य ने उनका सरकार और उनके लिये आभूपणदान दिया (७ ७६)।" धोराम अगस्त्य-आध्रम से अवीध्यापुरी वापस आये ( = = ? )। भरत के कहने से श्रीराम राजसूय-यज्ञ करने के विचार से निवृत्त हुये (७ ८३)। श्रीराम ने लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाई (७. ६७)। श्रीराम के आदेश से अध्वमेष यज्ञ की तैयारी (७ ९१)। श्रीराम के अध्वमेध यज्ञ मे दान मान की विशेषता (७ ९२)। श्रीराम के यज्ञ में महर्षि बाल्मीकि का आगमन और उनका रामायण गान के लिये कुश और खब की आदेश (७ ९३)। लब और भूज द्वारा रामायण के गान की श्रीराम ने भरी सभा में सुना (७ ९४)। श्रीराम ने सीता से उनकी सुदता प्रमाणित करने के लिये शपय कराने का विचार किया (७ ९५)। "सीता के लिये बीराम ने खेद प्रगट किया। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया और उत्तरकाव्ड का शैप अश सुनने के लिये प्रेरित किया (७ ९६)।" सीता के रसातल-प्रवेश के पश्चात् श्रीराम की जीवन-चर्या, रामराज्य की स्थिति तथा माताओं के परलोक आदि का वर्णन ( ७, ९९ )। श्रीराम की बाजा से कुमारो सहित भरत ने गन्धव देश पर बाजमण करने के लिये प्रस्थान किया (७ १००)। धोराम की आज्ञा से भरत और लक्ष्मण ने अञ्जद और चन्द्रकेतु की कारुपय देश के विभिन्न राज्यो पर नियक्ति की ( 🗓 १०२ )। श्रीराम के यहाँ काल का आगमन और एक कठोर शर्त के साथ उसकी श्रीराम के साथ वार्सा (७. १०३)। बाल ने श्रीराम को ब्रह्मा का सदेश सुनाया और श्रीराम ने उसे स्वीकार किया (७ १०४)। "दुर्वासा के शाप के भय से त्रवमण ने नियम-शङ्क करके श्रीराम के पास उनके आगमन का समाचार दिया। श्रीराम ने दुर्वासा मुनिकी भोजन कराया और उनके चले जाने पर लठनण के लिये किलात हुये

(७. १०५)।" श्रीराम के त्याम देने पर ल्हरण ने स्वयीर स्वर्यगमन निप्ता (७. १०६)। प्राम्पक के बहुने ते स्वीराम ने पुरवाहियों को अपने साथ ने लाने का लियार तथा कुछ और जब कर रावणीयिक किया (७. १०७))। भीराम ने अगाओं, मुधीव आदि वानरों, तथा रिक्षें के साथ परम्पाम, जाने का विश्वय किया और प्रिजीयण, लुन्मण्, जाम्बवार, भेन्द एवं द्विविद को इस मुनल पर ही रहने ना कादेश दिया (७. १०८)। परमाम जाने के तिये मिकले हुंचे धीराम के साथ वामत अधीयणामांसणे जे अध्यान किया (७. १०८)। आराभी के साथ वामत वाम, जाने साथ माने हुंचे साथ के साथ वामत अधीयणामांसणे जे अध्यान किया (ग. १०९)। आराभी के साथ वामत जाने के साथ आरो हुंचे (७. १९०)। आराभी के साथ कारत कार्याजन को की आरों हुंचे (७. १९०)।

राधख-जनस्थाने-निवासी अपने बूदस्य के राक्षकों के वध का समाचार मुनकर यह कोष से मृश्छित हो उठा (१.१,४९)। मारीच के मना करने पर भी इसने सीता का अपहरण कर लिया और मार्ग में जटायू का भी वध किया ( १. १, ५०-५३ ) । इनके द्वारा सीता का हरण तथा जहायवध: हुमुमान का इसके मद्यपान-स्थान में जाना तथा इसके अन्त पूर की हिन्न्यों को देखना; इसके सेवकों का हमुमान द्वारा मंहार तथा बन्दी होकर इसकी समा में जाना: विभीषण का शीराम को इसके वस का उपाय बताना और धीराम के द्वारा रावण के विनाश का बात्मीकि द्वारा पूर्वदर्शन (१. ३, २०. २९, ३०. ३२. ३३. ३१ ३६)। दशरम के बज में अदृश्य रूप से उपस्थित होकर देवताओं मैं इसके अत्याकारों का कर्णन करते हुये इसके विनाध का बत्त करने का निवेदन किया (१, १५, ६-१४)। देवताओं ने विष्णु से इसका वध करने का उपाय करने के लिये कहा ( १. १४, २२-२४, ३२-३३ )। विष्णु ने देवों से इसके वध का उपाय पूछा ( १. १६, १-२ )। यह विश्ववा मुनि का बीरस पुत्र और कुबेर का भारता था (१. २०, १०)। युद्ध में देव, दानव बादि कोई भी इसके बेग को सहम मही कर सकते थे (१, २०, २३)। श्रीराम साक्षात सनातन विध्य थे जो इसके दध की अभिलाया रखनेवाले देवताओं की प्रार्थना पर मनव्यक्तीक मे बबतीर्ण हुमे (२. १, ७) । बार नामक राक्षस इसका छोटा आता था, कौर जनस्थान में पहनेवाले तापसो को कह देता या (२. ११६, ११)। शूपंणता ने राम को अपना परिचय देते हुये इसे अपना आता नताया (३. १७, ६. २२)। जनस्थान के राक्षसों का बच हो जाने के पश्चात् अकम्पन ने लंका से जाकर इसे एउद्विपयक समाचार दिया (३. ३१, १) । इस समाचार को सनकर यह अस्पन्त नृद्ध हो उठा और उन सब लोगों का दथ कर देने की धमकी ही जिन्होंने राक्षसों का विनाद किया,या ( ३. ३१, ३-७ )। वक्ष्मन के परास्ते पर यह सीता का अपहरण करने के लिये गया, परन्तु मारीच के कहने से पुन: १८ वा॰ को॰

रावण ] . ( २७४ ) **रावे**ण लंका लीट आया (३ ३१, १२-५०)। जनस्थान के राक्षसों का विनास हो जाने के पश्चात् सहायता के लिये शूर्पणखा ने छंका मे बाकर रावण--- इसके पराकम, पूर्वकर्मों तथा शोभा का विस्तृत वर्णन है-को देखा और इससे अपनी दुर्दशा का वर्णन किया (३. ३२, ४−३२)। सूर्पणला ने इसे फटकारा बिस पर यह बहुत देर तक सोच-विचार करता हुआ चिन्तित रहा (३ ३३)। मूर्पेणला की वात सुनकर समृद्रतटवर्ती प्रान्त की शीभा देखते हुये यह पुन मारीच के पास गया (३. ३५)। इसने मारीच से श्रीराम के अपराध की बताकर सीता के अपहरण में उसकी सहायता मांगी (३ ३६)। मारीय नै श्रीराम के गुण और प्रभाव का वर्णन करते हुये इसे सीता-हरण के उद्योग है रोकने का प्रयास किया (३.३७-३९) मारीच के परामर्श को अस्वीकार करते हुये इसने उसे फटकारा और सीताहरण के कार्य में सहायता करने की आजा दी ( ३.४० )। मारीच ने विनाश का भय दिखाकर इसे पुन. समझाने

का प्रयास किया (३.४१)। "मारीच में सीताहरण में सहायक बनने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जिस पर इसने मारीच की प्रशसा की और उसे रुकर श्रीराम के आश्रम पर आया। आश्रम के निकट पहुँच कर इसने मारी व को कपटम्ग बनने का आदेश दिया (३. ४२,१-१३)।" "लक्ष्मण के भी साध्यम से चले जाने के पश्चान् यह सीता के सभीप आया । उस समय इसे देखकर जनस्थान के बुशों ने हिलना बन्द कर दिया और हवा का देग हर गया । गोदावरी नदी भी भगग्रस्त हो धीरे-धीरे बहने लगी । इसने सीता ही

प्रशासा करते हुये उनका परिचय पूछा और सीता ने भी इसे आतिस्य प्रहुण करने के लिये आमित्त्रित किया (३.४६)।" सीनाने इसे अपने पति का परिचय देते हुये वन मे आने का कारण बताया जिस पर इसने सीता की अपनी पटरानी बनाने भी इपछा प्रगट भी, परन्तु सीता ने इसे फटनाएँ ( ३. ४७ )। सीता के समक्ष इसने अपने परात्रम ना वर्णन निया परन्तु सीता में इसे कड़ी फटकार दी (३.४८)। इसने भीता वा कटोर सवन गुनकर अपने सीम्य रूप का परिस्वाय कर दिया और सीका का अपहरण करके आवाद्यमामें से जाने रूगा (१.४९, १-२१)। बटायु ने पहले सो इसे सीताहरण के दुष्वमं से निइत्त होने वे लिये समझाया परन्तु जब यह विरस नहीं हुआ दी युद्ध में लिये ललनाग (३.५०)। घटायु ने साथ मोर गुद्ध यरने में परचात् इसने उनका वध कर दिया (३. ११)। यह जटायु-वध मरने के पश्चात् , विलाप करती हुई सीता का अपहरण करके, माकाशमार्ग से चला (३, १२)। सीता ने इसे विश्वादा (३. १३)। इसने सीना की लंबा लाबर अपने अन्तपुर में रहना तथा जनस्थान से मुसबर के रूप में रहने

के लिये बाठ राष्टार्सों को भेजा (३ १४)। इसने सीता को अपने अन्त पुर का दर्धन कराया और अपनी आर्या वन जाने के छिये आवह विया (१. १५)। सीता ने इसे फटकारा जिस कर इसने राधासियों को सीला की अशोकवादिका में ले जाकर टराने घमकाने का बादेश दिवा (३ ५६, २६—३२)। जब विसाप करते हुये श्रीराम ने गोदावरी नदी से सीना का पता पृष्ठा तो वह रावप के भय से चुन रही ( ३ ६४, ७-९ ) । गोलावरी के तट पर श्रीराम ने जस स्पन को देखा नहीं रायण के मय से सनस्त कीता इधर-उधर भागती फिरी थीं (३ ६४, ३७)। जटाबु ने श्रीसम को इसके द्वारा सीता-हरण, इसके साथ अपने युद्ध, तथा इसके हारा बाहत हो जाने का सम्पूर्ण बृतान्त बताया (३ ६७, १६-२१)। स्रीराम ने इसके द्वारा आहत जटायु को देखा (३ ६८, १)। श्रीराम ने इसके डारा सीना-हरण की लक्ष्मण से चर्बा करते हुये जटायु के लिये विकाप किया (३ ६८, ४.९)। श्रीराम ने कहा कि यदि सीता को लेकर राज्य दिति के गर्भ में जाकर छिप जाय सी भी वे उसका वध कर देंगे (४ १, १२१)। हनुपान् ने सुप्रीय को इसके हारा सीताहरण का समाचार देते हुवे बीराम का परिचय दिया (४ ५ ६)। सुपीय ने सीता द्वारा गिरावे हुये वस्त्राज्यम आदि श्रीपाम को दिलावे हुये कहा कि रावण ने सीता का अपहरण कर सिवा (४ ६,६)। सुगीय ने इसके बच का श्रीराम को आश्वातन दिया (४ ७,४)। श्रीराम न सुपीव से इसका पता लगाने के लिये कहा (४ ७,१९)। 'दारत्वल प्रतीकस्व प्रावृद्कालोऽयमागत । तत खराष्ट्र सनण रावण व विविव्यसि ॥, (४ २७, १९)। 'स्फुरम्ती राजगस्याक्ट्रे बैदेहीय तपस्विती,' ( ४ २८, १२ )। 'महावा तात्रथ दुर्पयान्शाससान्तामध्यिण । अधनयो शतको हुन्तु बेन सा मैथिकी हुता ।।', (४ ३१, १६)। 'श्रीता शब्दवति चर्मातमा विषयति व रावणम्', (४ ३६, ७)। 'बच्छतो रावण हन्तु वैरिण सपुर सरम्', (४ ३६, १०)। 'त चिरात् त बिष्यामि रावण निरिति रारे', (४ ३९,७)। 'विषियम सु वैदेही निरुप रावणस्य व । शास्त्रास्य विधास्यामि सिस्त्रन्ताने सह स्वया ॥', (४, ४०, १२)। 'न्हरणेन सह जाना वैदेशा सह मार्येगा। यस्य मार्यो जनस्थानाद रावणेन हुता वलातु ॥', ( ४ ४२, ५ )। 'तस्य मार्था जनस्थानाद रावणेन हता बराव". (४ ५७,९)। सम्पाति ने वहा कि रावण हारा हत पदाय जनका भागा था । ( ४, ४८, २ ) । यह विश्वता का पूर और कुबेर कर भाता या (४ १८ १९)। सम्पानि ने बनामा कि सीशा रावम के अन्त पुर में बन्दी हैं (४. ६८ २२)। सम्पाति ने वहां कि उन्हें भी रायण ने अपने भाता है बच का प्रतियोध नेना है ( ४. १८, २७ )। 'हहस्योद्ध प्रपत्रयामि

रावण ी ( 305 ) [ सवण 'रावण जानकी तथा', (४ ५८, २८) । 'एवमुक्तस्वतोऽहं तैः सिद्धैः परमधोमनः ॥ स च में रावणी राजा रक्षता प्रतिवेदिन ॥, (४. ४९, १८-१९)। सम्पाति ने बताया कि रावण को पराजित करना श्रीराम और बानरों के लिये कठिन नहीं है ( ४. ५९, २७ )। सम्पाति ने बताया कि वे रावण के बल को जानते हैं (४. ६३, ६)। 'गच्छेतु सदृद गमिष्यामि लड़ा रावणपालिताम्', ( १. १, ३९ ) । 'यदि वा त्रिदिवे सीता न इत्यामि कृत-क्षम: । बद्ब्वा राक्षस्राजानमानियव्यामि रावणम् ॥", ( ५. १, ४१ ) । 'लङ्का समुत्रारुप सरावणाम्', (५१,४२)। 'न शवयं खत्वयं लखा प्रवेष्टं वानर ह्वया। रक्षिता रावणबर्छरभिगुता समन्ततः ॥, (५.३,२४)। 'सीता-निमित्तं राहस्तु रावणस्य दुरास्पनः । रक्षसा चैव सर्वेषा विनाश समुपागनः ॥, (५. ३, ५०)। 'रावणस्तवसयुक्तान्गर्जंदी राक्षसानिष', (५. ४, १३)। हनुमान ने इसके अन्तःपुर मे प्रवेश किया (५. ४, २८)। सीता को लोजते हमें हनुमान इसके महल में पहुँचे जो बारों और से सूर्य के समान चमचमाते हये सवर्णमय परकोटों से घिरा था (१. ६, २)। इसके भवन एव पूपक विमान का वर्णन (५.७)। 'युद्धकामेन ता सर्वा रावणेन हुताः स्त्रियः। समदा मदनेनैव मोहिला काश्चिदागना ॥', (१ ९,७०)। हनुमान् ने इसे अपने भवन में सीते देखा ( ४. १०, ७-२९ )। इसके समन्त अन्त पुर में

कोजने पर भी सीता को हनुमान ने नहीं देखा ( थ. ११, ४६; १२, ६ )। 'कि नुसीताथ बैदेही मैचिली जनकारमजा। उपतिष्ठेत विवद्मा रावणं दुष्ट-चारिणम् ॥" (५. १३, ६) 'रावण वा वधिष्यामि दशकीय महाबलम् ॥ काममस्तु हुता सीता प्रत्याचीण भविष्यति ॥', (५.१३,४९)। यह व्यपनी हिनपों के साथ अद्योकवादिका में सीता के पास आया ( ४. १८ )। "इते देखकर द ली सीता अत्यन्त भयभीत और चिन्तित हुई । उस समय यह सीना को प्रलोभन देने लगा ( १ १९, १-२, २३ ) ।" इसने सीता की अनेक प्रलो-भन दिये ( ५. २० )। इसे समझाते हुये शीता ने इसे श्रीराम की मुख्या में मगण्य बताया ( ५. २१ )। "इसने सीता को दो मास की अवधि दी जिस पर सीता ने इसे फटकारा । यह सीता को धमका कर राशितयो के नियानूण में रसते हुये अपने महल को छीट गया (५. २२)। विजटा नामक राक्षती ने अपने स्वप्न में इसके विनास को देखकर उसकी सूचना दी ( प. २७ )। सीक्षा ने हनुमान से श्रीराम को घीछ बुलाने का आग्रह करते हुये बताया कि रावण ने उनके जीवन भी जो अवधि निश्चित भी है उसमे अब थोड़ा समय ही शेप है ( ४, ३७, ६-६ )। सीला ने बताया कि विभीषण और शक्तिस्य के बहने पर भी रावण ने उन्हें लौटाना स्वीकार नहीं निया (४, ३७, ९-१३)।

'रावणेनोपरदां मां निकृत्वा पापरुमंणा', ( १. १८, ६८ )। 'बलै: समग्रेयुंधि मा रावणं जित्य संयुवे। विश्वयी स्वपुरं वायात्तत्तु मे स्पाद्यवस्करम् ॥', (४. ३९, . • २९)। 'सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः । स्वामादाय वरारोहे स्वपुरी प्रतियास्यति ॥, ( ५. ३९, ४३ ) । हुनुमान् ने सीता को सान्त्वना देते हुये बताया कि श्रीराम और लढमण इसका और इसके बन्धु-बान्धवों का वप करके उनको अपनी पुरी मेरू जायेंगे (१.४०,१६)। राक्षसियों के मुख से एक बानर के द्वारा प्रमदावन के विष्वंस का समाचार सून-कर इसने किकर नामक राक्षकों को चेजा (१.४२,११-२४)। जम्बु-माली और किकरों के बध का सामाचार सुनकर यह अत्यन्त कुद्ध हुआ और अपने मंत्री के पुत्रों को युद्ध के लिये जाने की जाता दी ( १. ४४, १९-२० )। मंत्री के पुत्रों के पर्य का समाचार सुनकर इसने भवभीत होने पर भी अपने श्रीकार को प्रयत्नपूर्वक छिपाते हुये निरूपाल आदि पाँच सेनापतियों की हुनुमान को पकडने की आजा थी (४.४६,१-१६)। हुनुमान के द्वारा अपने याँच मेनायतियों के अब का समाचार सुनकर इसने अपने पुत्र, अस कुसार, मो हनुमान् से पुढ के लिये मेजा (४,४७,१-२)। यश कुमार का वस ही जाने पर अपने मन को किमी प्रकार मुस्थिर करके इसने अपने पुत्र, मेपनाइ, को हनुतात् को पकडने के लिये भेजा ( ४. ४०, १-१४ )। हनुकात् ने मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से बँच जाने पर भी अपने को इंडिंग्से मुक्त करने का भ्रमास नही किया कि उन्हें इस प्रशार रायण के साथ वातचीत का अवसर मिलेगा ( ५. ४८, ४५ )। हुनुमान् को इसके पास पहुँचाया गया जिन्हें देखकर इसने अपने मन्त्रियों को हनुमान का पश्चिय पूछने की बाला दी (१.४८,५२-६१)। हनुमान ने इसके अत्यान प्रभावशाली स्वरूप की देखा ( १. ४९, १ )। "यह सोने के बने हुवे वहमूत्व मुकुट से उद्गासित हो रहा था। इसके विभिन्न अङ्गी में सुवर्ण के आभूपण थे और रेशमी वस्त्र इसके खरीर की कोभावृद्धि कर रहे थे। इसके नेप लाल और भयानक थे। वडे बड़े दाडों और उम्बे होठो के कारण यह विश्वित्र प्रतीत हो रहा था। इसके दस मुख थे और दारीर बार ्रग कोवल के हेर के समान काला था। यह अपने मन्त्रियों से पिरा हमा 'सिहासन पर विशाजमान् था । हनुमान् अत्यन्त विस्मय से इसे देखते रहे ( ४. ४९, २-११ )।" इसने प्रहस्त के डारा हनुमान से लंका अपने का नारण पुछवाया ( ४. ४०, ४-६ )। श्रीराम के प्रभाव का वर्णन करते हुये हनुवान ने इसे समझाया (१. ५१)। विमीषण ने दूत के बच को अनुचित बताकर इससे हनुमान को कोई अन्य दण्ड देने का बनुरोध किया जिसे इसने स्वीकार कर किया ( १. १२ )। इसने हनुमान की पूँछ में आग समाकर मगर

भर में घुमाने की बाजा दी (१ १३,१-१)। 'बाससादाय लक्ष्मीदान्सव-णस्य निवेदानम्', ( ५ १४, १८ )। 'दर्शन चापि सञ्जावा सीताया रावणस्य च', (४ १७, १०)। 'तस्य सीवा हवा मार्या रावणेन दुरात्मना', (४ ५८, २६)। 'प्रहितो रावणेनैय सह वीरैमेंदोद्धतै ', ( ४. ५८ १२८)। 'हत्वा च समरे रौद्रं रावण सहवान्धवम्', (५ ६७, २८)। 'रावण पापकर्माणम्', (६२,९)। 'हत च रावणं युद्धे दर्शनादवधारव', (६२,११)। 'हता-मवाप्य वेदेही क्षित्रं हत्वा च रावणम । समुद्धार्थ समुद्धार्थामयोध्या प्रति बास्यसि ॥, (६ ४, ४१)। इसने कर्तव्य निर्णय के लिये अपने मित्रयों से समुचित परामर्श देने का अनुरोध किया (६६)। राक्षसो ने इसके बल-परानम का वर्णन करते हुवे इसे श्रीराम पर विजय पाने का विश्वास दिलागा (६ ॥)। विभीषण ने श्रीराम की अजेयता बताकर इससे सीता को लौटा देने का अनुरोध किया (६९)। विभीषण मे इसके महल मे जाकर अपश-कृतो का भय दिखाते हुये शीला को लौना देने का पूत अनुरोध किया परन्तु इसने विभीषण की बात को अस्वीकार कर दिया (६ १०)। इसने अपने सभासदी को समाभवन से एकत्र किया (६. ११)। इसने नगर की रक्षा के लिये सैनिको को नियक्त किया और तदनन्तर सीता के प्रति अपनी आसरित सथा उनके हरण का प्रसन्त बताकर अपने सभासदों से सम्मति सौगी (६.१२,१-२६)। क्रम्भकर्ण ने पहले तो इसे फटकारा परन्तु बाद मैं शतुओं का वध करने का आश्वासन दिया (६ १२, २७-४०)। महापारने ने इसे सीता पर बलास्कार करने के लिये उकसाया परन्तु शाप के नारण अपने को ऐसा करने में असमर्थं बताते हुये इसने अपने पराक्रम का वर्णन किया (६ १३)। विभीपण ने राम को अञ्चय बताते हुये सीता की उन्हें लौटी देने की सम्मति दी (६ १४)। इसने विभीषण का तिरस्कार किया परन्तु विभीषण भी इसे फटकार कर चले जाये (६ १६)। विभीषण ने अपने की इस दुराचारी राक्षस का भाता बताते हुये श्रीराम की अपना परिचय दिया (६ १७, १२)। विभीषण ने बताया कि काल से श्रेरित होने के कारण रावण ने उनके परामर्श को स्वीकार नहीं विशा (६ १७, १५)। बानरों ने विभीषण को इसका गृहचर समझवर उन पर शका प्रगट की (६ १७, १८-इ॰ )। विभीषण ने श्रीराम के पूछने पर रावण की शक्ति का गरिचय दिया जिस पर श्रीराम ने रावण-विष वी प्रतिज्ञा वरते हुये विभीषण को लवा वे राज्य पर अभिपिक्त करने का आश्वासन दिया ( ६, १९, १-२४ )। बाद्रेल के परामशं पर इसने शुक को दूत बनाकर सुबीब के पास सदेशा भेजा (६ २०, १-१४)। शब ने रावण के पास आकर थीराम के सैन्यचरित की प्रयस्ता

बताया जिसे सुनकर इसने अपने वल के सम्बन्ध मे गर्वीकि की (६, २४, २१-४०)। इसने मुक और सारण नामक अपने गुत्रवरी की राम की सैन्य धिति का पता लगाने के लिये मेंबा (६ २५, १-६)। शुक्र और सारण ने इसने पास आकर राम की शक्ति का वर्णन किया (६ २४, २६-२३)। सारण ने इसे पुत्रक-पूर्वक वानर यूथपनियो का परिचय दिया (६ २६-३८) इसने मुक और सारण को फटकारते हुवे अपनी सभा से निकाल दिया (६ २९, १-१४)। इसने राम की सैन्यर्शिक का पढ़ा लगाने के लिये गृहचर भेते (६ २९, १६-२१)। इसके गुप्तचरों ने बानर क्षेत्रा का समाचार बताते हुवे इसे मुख्य मुख्य बानरी का परिचय दिया (६ ३०)। इसने माया-रिवन शीराम का कटा मस्तक दिलाकर सीता को भोह से डालने के लिय विद्युजिजहा को बादेश दिया (६ ३१, १-७)। "यह सीना की भ्रमित करन के उद्देश्य से सीता के संगीप गया और विविध प्रशार से भीराम के वध हा वणन करते हुये माधाक्यो राम का मस्तव दिखाकर वहा 'अब तुम मेरे वदा में हो जाओ। ( ६ ३१, १०-४५)। "राम के कटे हुवे मस्तक की देखकर जब सीता बिलाप करने लगी तो उसी समय प्रहरन के आगमन का समाचार मुनकर यह अपनी सभा में छोट आया और मन्त्रियों के परामशं से युद्धविययक उद्योग करने लगा (६ ६२ ६४-४४)। माल्यवान् ने इसे श्रीराम से संब करने के लिये समशामा (६ ३५)। माल्यवान् पर वालेप और नगर की रक्षा का प्रबन्ध करने ग्रह अपने अन्त पुर में चला गया (६ ३६)। सुप्रीय ने इसके साथ मस्त्रपुट किया (६ ४०)। अपना परिचय देते हुए सङ्गद ने इसके समक्ष उपस्थित होकर इसकी अस्तिना की परन्तु इसने अञ्चर को बन्दी बना तेने का बादेश दिया (६ ४१, ७५-०३)। जब बहुद ने इसके महरू की तोड दिया तो यह आयन्त कृद्ध हवा परन्तु विनाश की घडी को उपस्थित देणकर दीर्थ निश्वास छोडने लगा (६ ४१, ६२)। इसने कोय में आकर अपनी मेना को बाहर निकलने की बाता दी (६ ४२, ३२)। जब पेपनाट ने श्रीराम और सटमण को मुल्छित वर दिया तो इसने अपने पूत्र वा सहये अभिनन्दन किया ( ६. ४६, ४८-५० )। इसने वाससियो को पृथ्यक विमान ै द्वारा सीना को रणमृत्रि में से आकर मृज्छिन श्रीराम और ल्डमण का दर्शन कराने का बादेश दिया (६ ४७, ७-१०)। 'सावहीन मया साबनसावणी: मि-मविष्यति', (६ ४९, २४)। 'प्राप्तप्रतिशय रिपु' मकामी सारणः कृत', (६ ४०, १९)। सुबीत ने विभीवण को बताया कि राम और सहनम् महर्छ स्यागने के पश्चात कुछ की पीठ पर बैठकर राषमूचि में राक्षमी सहित इगका वय करेंगे (६ ४०, २२)। 'अई तु रावण हृत्वा सपुत्र सहबान्यवस ।

( २८० )

मृधिलीमानिषयोगि सको नष्टामिव श्रियम् ॥', (६ ५०, २५) श्रीराम के बन्धन मुक्त होने कापतापाकर चिन्तित होते हुये इसने घूम्राक्ष को युद्ध के लिये मेजा (६ ५१, १-२२)। वचादच्द्र के वध का समाचार सुनकर इसने अकम्पन बादि राक्षसो को शीराम के विरद्ध युद्ध के लिये भेजा (६ ४५,४) अकम्पन के वय से दु सित होकर इसने लड़ा के समस्त मोर्बो का निरीक्षण किया और प्रहरन की विचाल सेना सहित बुद्ध के लिये भेजा (६ ४७, १-१९)। "प्रहस्त के वध का समाचार पाकर दुखी ही इसने स्वय ही युद्ध के लिये प्रस्वान विया। यह अभिन के समान प्रदाशमान रथ पर आख्ड हुआ जिसमे उत्तम अन्य भूते हुये थे । इसके प्रस्थान करते समय शहा, मेरी और पणय आदि बाजे बचने लगे, योद्धागण ताल ठोनाने, गरनने और सिंहनाद करने लगे, वाबीजनो ने पवित्र स्नुतियो हारा इतकी आराधना की (६ ५९, १-१० ) ।" "विभीपण ने श्रीराम से इसका परिचय देते हुये कहा 'यह जी क्याझ, ऊँट, हाथी, हिरन और अश्व जैसे मुखवाने, नदी हुई साला बाले तथा झनेक प्रकार के भगंकर रूपवासे मुतो में घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी हर्म इलन व रने वाला है, तथा वहाँ जिसके कपर पूर्ण चन्द्र के समान प्रवेत एव पतली कमानीयाला सुदर छत्र बीमा पाता है वही यह राक्षप्तराज महामना रायण है जो मतों से घिरे हुवे रुद्रदेव ने समान स्शोमित होता है। यह सिर पर मुकूट घारण विये हुये हैं। इसका मुख बानी से हिलते हुये कुण्डली मे बर्जकत हैं। इसका दारीर गिरिराज हिमालय और विन्दाचल ने समान विज्ञाल और भयकर है, तथा यह इन्द्र और यमराज के पमड को भी चुर करने वाला और साक्षात् सूर्व वे समान प्रकाशित हो रहा है ' (६ ४९, २३-२४)। श्रीराम ने इसे दिव्योचर किया (६ ४९, २६-६१)। इसने राक्षसी की सावधान करते हुये बुद्ध किया जिसम सुप्रीय इसकी मार से अचेत हो गये (६ ५९ ३३-४१) । "इसने गवाक्ष, गवय सुवेण, न्ह्यम, ज्योतिमुंत भीर मत्र के साथ युद्ध करते हुये उन्हें वायल किया। श्रीराम की आज्ञा से रुष्ट्राण इसके साथ युद्ध करने के लिये आये (६. १९, ४२-५२)। हनुभान और इसम चलकों की भार हुई तथा इसने नील को मुन्तित नर दिया (६ १९, १३-९०)। नील के अवेत हो जाने पर इसी प्रक्ति के आचात से ल्हमण को भी मृष्टित कर दिया किन्तु अन्तत श्रीराम से पराजित 'होकर लका में प्रविष्ट हो गया (६ १९, ९२-१४६)। इसके मुद्धस्थल से भाग जाने पर इसने पराजय का विधार करने देवता, अनुर, भूत, दिशायें, मसूद, ऋषिगण, बहे-बहे नाग तथा भूचर और जल्पार प्राणी भी अस्यन्त प्रसन्न हुये (६ १९, १४८)। वपनी पराजय से दुधी होकर इसने सीये हुये

मैथिलीयानयिष्योगि शको नष्टामिव थियम् ॥', (६. ५०, २५ ) श्रीराम के बन्धन-पुक्त होने का पता पाकर चिन्तित होते हुवे इसने घूम्राध को युद्ध के लिये भेजा (६. ५१, १-२२)। चळादंब्ट्र के बध का समाचार सुनकर इसने अंकम्पन बादि राक्षतो को श्रीराम के विरुद्ध गुद्ध के लिये भेजा (६, ५४,४) अकम्पन के वध से दुखित होकर इसने लड्डा के समस्त मोरवो का निरीक्षण किया और प्रहस्त को विद्याल सेना सहित युद्ध के लिये मेजा ( ६, ५७, १-१९)। "प्रहस्त के वध का समाचार पाकर दुली हो इसने हवयं ही मुख के लिये प्रत्यान किया । यह अग्नि के समान प्रकाशमान् रथ पर आहद हुना जिसमे उत्तम अक्व जुते हुये थे। इसके प्रस्थान करते समय शहा, भेरी और पणय आदि वाजे वचने लगे; योद्धागण ताल ठोकने, गरजने और सिंहनाद करने लगे, बन्दीजनो ने पवित्र स्नुनियो द्वारा इसकी आराधना की (६, ४९, १-१० ) ।" "विभीषण ने श्रीराम से इसका परिचय देते हुवे कहा: 'यह जो क्याध्र, केंट, हाथी, हिरन और अश्य जैसे युसवाले, वटी हुई बाखी वाले तथा अनेक प्रकार के भयंकर रूपवाले भुतों में विराहशा है, जो देवताओं ना भी इपं दलन करने वाला है, तथा यहाँ जिसके ऊपर पूर्ण चन्द्र के समान स्वेत एवं पतली कमानीवाला सुन्दर छत्र शीभा पाता है, वही यह राक्षसराज महामना रावण है जो भृतो से बिरे हुये रुद्भदेव के समान भुशोभित होता है। यह सिर पर मुक्ट धारण विये हुवे है । इसका मुख काको में हिलते हुवे कुण्डलो से अलंकत हैं। इसका घारीर मिरिराज हिमालय और विन्ध्याचल के समान विशाल भीर अयंकर है, तथा यह इन्द्र और यमराज के धमड की भी भूर करने बाला और साक्षात् सूर्य के समान प्रशासित हो रहा है. ( ६. ४९, २३-२४)। श्रीराम ने इसे दृष्टिगोचर निया (६ ४९, २६-३१)। इसने राक्षसो को सावधान व रते हुये युद्ध किया जिममें सुग्रीव इसकी मार से अवेत हो गये ( ६. ४९, ३३-४१ )। "इसने गनाझ, गनम सुरेण, ऋगभ, ज्योतिमुंत और नल के सार्थ युद्ध करते हुये उन्हें घायल किया । श्रीराम की भाजा से रुष्ट्रमण इसके साथ युद्ध करने के लिये आये (६. ४९, ४२-४२)। हनुमान और इसमें बप्पटों की मार हुई तथा इसने नील को गुल्लिक नर दिया ( ६. १९, १६-९० )। मील के अवेत हो जाने पर इमने शक्ति के आयात में लड़मण की भी मूर्छिन कर दिया किन्तु अस्तव श्रीराम से पराजित होकर लंका में प्रविष्ट हो गया (६. १९, ९२-१४६)। इसके युद्रस्यल मे भाग जाने पर इसके पराजय या विचार करके देवता, असूर, भूत, दिशायें, ममुद्र, ऋषिगण, यहे-वहे नाग तथा मूचर और जलवर प्राणी भी अन्यत्न प्रसम्भ हुये (६. १९. १४८)। अवनी पराजय से दुशी श्रीवर इसने सीये हुये

राघण ] कुम्भक्णं को जगाने की आजा दी (६,६०,१-२१)। महोदर ने मुम्भकणं के जग जाने पर रावण से मिलने के लिये कहा (६ ६०, ५३)। "राक्षसो ने इसे कुम्भकण पे जब जाने का समाचार मुनाया जिससे प्रसन्न होकर इसने उसे मीन्न युटाने की आजा दी। कुम्मकर्णने इसके महल की ओर प्रस्थान हिया ( ६, ६०, ६५-६८ )।" जब कुम्मकर्ण इसके समक्ष उपस्पित हुआ तो इसने लड़े होकर उसका स्थागत करने के परवात राम से भय बताकर उसे बात्रुसेना का विनाश करने के लिए प्रेरित किया (६ ६२)। बुग्मकण नै इसके कुकरपो के लिए इसे उपालन्म दिया परन्तु बाद मे इते पैय बँगाते हुये युद्ध विषयक उत्साह प्रवट 'किया (६ ६६)) महोदर ने इसे बिना युद्ध के ही अभीष्ट-सिद्धि वा उपाय बताया (६ ६४, २०-३६)। कुम्भरण की

थीरोजित बातों की सुनकर इसने उसकी सराहना की (६ ६४,९-१५)। इसन पुरमकर्णं वो युद्ध के लिये मेजते हुए उसे विविध प्रकार के अल्ज-शह्नो से मुसजिबत हिया (६ ६४, २२-२७)। हुन्भवर्ण हे **बध** का समावार सुनवर इसने विकाप किया (६ ६८)। इसने अपने दोनो भागओं, महापादव और महोदर को भी राक्षत सुमारो के साप युद्ध म जाने के लिए कहा (६ ६९ १६-१७)। अतिकाय वी मृत्यु का समाचार सुनकर यह जीइन्न ही उठा और राशसी की छवापुरी की रक्षा वे लिए सावधान रहते वा आदेश दिया (६ ७२)। "समाम मे अनेव राशस प्रमुखो वा वध

हो जाने की बात सुनकर सहसा इसके नेत्रों से अध्यु उमझ पढ़े। इसे उस समय दोक समुद्र मे अनियान देलकर इडिंग्यु स्वय युद्ध करने वे लिये प्रस्तुत हुआ (६ ७३, १-३)।" निवृत्त्व और वृत्त्व की मृत्यु का समाचार मुनकर यह अस्पत्त कुछ हुआ और सरपुत्र मकराश को श्रीराम और स्थमण से युद अरुप कु की (६ ७८,१~२)। प्रकरास की मृत्यु का समावार गुनकर यह धरमात कुढ हुआ और इन्द्रजित् की युद्ध के लिये जाने की बाजा दी (६ द०, १-४)। "इप्टबिन् के बंध का समाचार गुनकर यह मूच्छिन हो गया। तदनन्तर थेनना लोटने पर इसने सीना का वध कर देने का निश्चय

क्या परन्तु मुगार्थ के समझाने पर इस हुइत्य से निज्ञ हुआ ( ६. ९२ )।" "समामे पहुँचकर यह अत्यन्त दुषी एवं दीन हो निहासन पर वैठा दीपें नि स्थास सेने स्था । उस समय इसने अपने प्रचान थोदाओं को श्रीराम आदि बावप कर देने का आदेश देने हुने कहा कि यदि वे इस कार्य की न कर सकेंगे तो यह स्वय ही वरेना (६.९३,१-४)।" "इसने राममाँ वे या के कारण लंदा के प्रत्येक गृह में शोदमन्त राजसियों का करणाजनत विलाप सुना और कोष में भर कर अपने सेनापनियों तथा अन्य राशमी की पुढ़ के लिये (२८२) [ रावण

समृद्ध होने का बादेश दिया। यह स्वयं भी राक्षसों के साथ युद्धमूमि में आकर अपना पराक्रम दिखाने लगा ( ६९५ )।" इसके प्रहार से बानरसेना पलायम करने लगी (६ ९६, १-५)। सुगीव द्वारा विरूपाक्ष के वध का समाचार सुनकर इसने महोदर को युद्ध के लिए भेजा (६ ९७, २-५)। "विरूपाल, महोदर और महापारवें के वस के पश्चात इसके हृदय में कीच का आवेश हजा। इसने अपने सारिथ से कहा - 'मैं रणभिम में उस राम रूपी दक्ष को उसाड फेर्जूना जो सीता रूपी पुण्य के द्वारा फल देने वाला है, तथा सुग्रीव, जाम्बवान्, कूमूद, नल, द्विविद, मैन्द, अञ्चद, गन्धमादन, हनुमान, और स्रोण आदि समस्त नानर पूपपति जिसकी प्रशासाय हैं। इस प्रकार कहुकर यह श्रीराम से युद्ध करने के लिए अग्रसरहुआ। इसने दिविष प्रकार के अस्त्र-गस्त्री का प्रयोग करते हुये श्रीराम से घोर युद्ध किया (६ ९९)।" श्रीराम के साथ भीर युद्ध करते हुने इसने अपनी शक्ति से अक्सण को मूब्छित कर दिया (६ १००, १-३६)। श्रीराभ ने कुछ होकर इससे भीपण युद्ध किया जिसमें आहत एव पीडित होकर यह बुद्धमूमि से भाग गया (६ १००, ४०-६२)। इसने श्रीराम के साथ पुनः थोर युद्ध किया (६ १०२)। श्रीराम ने इसे फटकारते हुवे इसे आहत कर दिया। उस समय इसका सार्थ इसे रणभूमि में बाहर हटा के गया (६ १०६)। इसने इस कार्य के लिये सारिय की फटकारा (६ १०४, १-९)। सारिय के उत्तर से सन्तुष्ट होकर इसने उसे पुन रय को मुद्रभूमि मे ले चलने का आदेश दिया जिसका पालन करते हुये सारिय ने इसे श्रीराम के समीप पहुँचा दिया (६ १०४, २४-२४)। इसके रम को देखकर श्रीराम ने अपने सार्थ, मातलि, को सावधान किया। उस समय इसकी पराजय तथा राम की विजय के सुवह अनेक चिल्ल प्रकट हुये (६ १०६)। इसने श्रीराम के साथ घोर युद्ध किया (६ १०७)। मानलि के पराम्हीं पर श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र द्वारा इसके हृदय की विदीर्ण कर दिया और यह प्राणहीन होकर भूमि पर थिर पड़ा (६ १०८, १-२३)। ईसके वध पर विभीषण ने इसके लिये विलाग किया (६ १०९, १)। श्रीराम ने विभीषण को इसका अन्त्येष्टि सस्कार करने का बादेश दिया (६ १०९ १३- ५)। इसकी स्त्रियों ने इसकी मृत्यु पर विलाप किया (६ ११०)। "इसकी प्रिय पत्नी मन्दोदरी ने इसकी मृत्यु पर विलाप किया । तदनन्तर श्रीराम ने विभीषण को स्त्रियो को ग्रंथ बँधाने तथा इसका अन्त्योष्टि सस्कार करने का आदेश दिया (६ १११, १-९१)। "जब विभीषण ने इसका दाह सस्कार करने में सकीच प्रगट किया तो स्रोराम ने उनसे कहा 'रावण मले ही अवर्मी और असत्यवादी रहा हो, परन्तु सद्याम में सदैव तेजस्वी, अलवान् , और श्रुरवीर रहा । इन्द्र

रावण ]

आदि देवता भी उसे परास्त नहीं पर सके । यह वल पराश्रम से सम्पन्न तथा महामनस्वी था। वैर वा अन्त मृत्यु के साथ हो जाता है, अत. रावण इस समय जैसे तुम्हारा भाई है वेसे ही मेरा भी है। इसलिये तुम इसका दाह सस्कार करो । श्रीराम के वे बचन सुनकर विभीषण ने इसका विधिवत दाह सस्कार किया (६, १११, ९८-१२१)। लका से अयोध्या लौटते समय स्रोराम ने पुण्यक निमान से सीता को वह स्थान रिलाया जहीं है इसने जनका स्वकृत्येक अवहरण किया था (६ १२६ ४६)। 'विष्ठणा त्वणा हती राजन्दाकाणे लोकरावण । महि सार. स हे राम रावण पुत्रणेतवार्षा।', (७, १, १८)। 'विष्ठणा स्वणा हती राज रावणी राजनेवार्षा, (७, १, १८)। बेदवेला महर्षियो ने श्रीराम से कहा नि युद्ध में उनके द्वारा जो इसकी पराजय हुई है उससे भी बढकर महत्त्व लदमण द्वारा इसवे पुत्र इन्द्रजित् का वय है ( ७ १, २५ ) । 'रावणं च निशाचरम्', ( ७ १, ३१ ) । "क्रैकसी ने अस्पत्स भयानक और कूर स्वभाव वाले इस रासस को जन्म दिया। इसके दस मस्तक, बडी-बडी दाडें, तबे जैसे होठ, बीस भुजायें, विशाल मुख और चमकीले वेश में । इसके शरीर का रग कोयले के पहाड जैसा काला था । इसके पैदा होते ही मुल मे अञ्चारो के कौर लिये गीदहियाँ और मासमशी गुद्र आदि पशी दायीं भीर मण्डलाकार मूमने लगे । इन्द्रदेव रुचिर की वर्षा करने लगे, मेप भयकर स्वर मे गरजने लगे, सूर्व की प्रभा फीको यह गई, पृथिबी पर उल्मापात होने लगा, घरती कौप उठी, भयानक बांधी चलने लगी तथा किसी के द्वारा शुख्य म होनेवाला सरित्यति समुद्र विशुब्ध हो उठा । उस समय बहुत के समान तेजस्वी पिता विश्ववा भूति ने दशबीवाओं सहित उत्पन्न होते के बारण इस पुत्र का 'दशबीब' मामकरण किया ( ७ ९, २७-३२ )।" कुम्बरण बीर दशबीब ( रावण ) दोनों महाबली बादास, लोक से उद्वेग उत्पन्न करने वाले ये ( ७ ९, ६६)। माता नैक्सी के बचनानुसार वैधवण की भौति तेज और येंभव-सम्पन्न होने के लिये यह तपस्या करने के गोकर्ण-आश्रम में गया (७ ९, ४०-४७ ) । "इसने इस हजार वर्षी तक लगातार उपवास किया । प्रत्येक सहस्र वर्ष के पूर्ण होने पर यह अपना एक मस्तव काटकर अभिन में होस कर देती या। इस प्रवार जब मस्तवों के कट जाने पर इसवें सहस्र वर्ष में यह (दरापीय ) अपना दसवी मस्तव बाटने के लिये उदात हुआ तो बहुत छ। प्रकट हो गये और प्रसन्न होकर उन्होंने इससे वर साँगने के लिये कहा। इसके अमरत्व की बाचना करने पर बहुत ने नहां "तुम्हें सबैदा अमरत्व नहीं मिल सकता इमलिये कोई दूसरा वर माँगो ।' तदनन्तर ब्रह्मा ने इसे गहड, नाग. यहा, देत्य, दानव, राहास तथा देवनाओं से अवस्य होने का कर दिया और

रावण ]

प्रसम्न होकर इसे इसके उन सभी मस्तको, जिनका इसने अस्ति मे हवन किया था, के पूर्ववत् प्रकट होने और इच्छातुसार रूप घारण करने का भी घर दिया । तदनन्तर इसके ये सभी मस्तक नये रूप मे प्रगट हो गये ( 🛭 १०, १०-२६) ।" सुमाली ने इसके अपने सचिवो सहित ब्रह्मा द्वारा वरप्राप्ति का समाचार सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो इससे लगा का राज्य लेने के लिये कहा (७.११,१⊶९)। इसने अपने बडे भ्राता, कुवेर, के रहते हुथे ऐसा करता अस्वीकार कर दिया (७ ११, १०)। प्रहस्त के समझाने पर इसने कुबेर में पास प्रहस्त के द्वारा ही यह सदेश भेजा कि वह (कुवेर) इसे लका का राज्य लोडा दें (७ ११, २२-२५)। जब कुबेर ने लका छोड दिया तो इसने उस नगरी मे पदार्थण किया । उस समय निशाबरो ने खना मे इसका राज्याभिषेत्र किया और उसने पश्चात् इसने इस नगरी को बसाया ( 🗷 ११, ४९-४१)। अपनी यहन का विवाह करके एक दिन जब यह शिकार के लिये वन मे घुम रहा था तो इसने दिनि पुत्र मय तथा उसकी पुत्री को देखा और दोनो का परिचय पूछा (७ १२, ३-४)। मय को अपना परिचय देते हये इसने अपने को विश्रवाका पुत्र बताया (७१२१५)। "मय ने इससे अपनी पुत्री का विवाह करते हुये इसे एक अमीच सिक्त भी प्रदान की। उसी अमोधशक्ति से इसने लक्ष्मण को बाहत किया था (७ १२,१७-२१)।" जब कुम्मकर्ण के भीतर निद्राका वेग प्रगट हुआ। तो उसने इससे अपने लिये एक दायनकक्ष बनवाने का अनुरोध किया जिसे सुनकर इसने विश्वकर्मा को . सदनुसार सुन्दर भवन बनाने का आदेश दिया (७.१३,२-४)। इसने कुनेर के दूत का वध कर दिया (७ १६, ३४-४१)। अपने मत्रियो सहित इसने यक्षी पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया (७ १४)। इसने मणिभद्र तथा कुनेर को पराजित करके कुवेर के पुष्पक विमान का भी अपहरण कर लिया (७ १५)। "अपने भ्राता कुवेर को पराजित करके यह 'शरदण' नामक वन मे गया। उस वन के समीप स्थित पर्वत पर जब मह चढने लगा तो इसके विमान की गति इक गई। उस समय इसने अपने मनियो से विमान के रवने का कारण पूछा (७ १६, १-५)। 'जब यह मित्रधो से इस प्रकार परामर्श कर रहा था तो वहाँ शकर के पार्थव नन्दी, ने उपस्थित होकर इसे लौट जाने के लिये कहा (७ १६, =-११)। इसने नन्दी की यातो की उपेक्षा करते हुये उनके यानर मुख का उपहास किया (७ १६, १४) कह मन्दीश्वर ने इसे यह शाप दिया कि इसका तथा इसके कुछ का वानरों के हाथ ही विनाश होया (७ १६, १६-२०)। इसने नन्दी के बचन की उपेक्षा करते हुये उस पर्वत को ही उठाकर मार्ग से हटा देने का प्रयास

विया (७ १६, २२-२४) । इसके उठाने के प्रयास के फलस्वरूप जब वह पवत हिलने लगा तो उस पर विराजमान् महादेव ने अपने पैर के अँगूठे से पर्वत को दवा दिया जिससे इसकी दोनों मुजायें उसके नीचे दब गईं (७ १६, २७--२८)। अपनी मुजाओं में दवने की पीड़ा से इमने भीपण 'विराद' (रोदन अपवा आर्तनाद ) निया (७ १६ २९)। "अपने मित्रयों के परामर्श पर इसने एक सहस वर्ष तक शकर की स्तृति की जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इयकी मुनाओ को मुक्त करते हये इससे वहा 'तूमने पर्वत से दय जाने के कारण जो अस्य स मयानद 'राघ' दिया था उसी ने नारण थव तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे।' उस समय इसने शकर से अपनी अवशिष्ट आयुको पुरी की पूरी प्राप्त करन तथा एक शस्त्र की भी याचना की (७. १६, ३४-४३)। सकर ने इसे चाहहास नामक खड़ा दिया सचा इसकी आयु का व्यक्तीत अस भी पूर्ण कर दिया। (७ १६, ४४) "सकर से वरदान प्राप्त करने के पश्चान् छीट कर यह समस्त पृथ्वी पर दिग्विजय के लिय भ्रमण करने लगा। उस समय सभी ने इसके सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली (७. १६, ४६-४९)।" एक समय वन म विचरण वरते हुए इसन एक सपस्विनी करमा को देखा और उस पर मोहित होकर उसका परिचय पूछा (७ १७, १- = )। कन्याने अपना नाम वेदवती बताते हुये जब अपना पूर्ण परिचय दिया तो इसने जनसे अपनी पत्नी बन जाने का प्रस्ताव विया ( ७. १७. २०-२४)। बेदनती के अस्वीकार करने पर इसने अपने हाथ से उसके देश पण्ड लिये ( ७ १७, २७ ) । उस समय वेदवती ने इससे बहा वि वह इसके बध के लिये पन जन्म लेगी, और इसके पश्चात वह अग्नि म प्रवेश कर गई (७ १७, २०-६४)। "अब वह करवा दूसरे जम म एक समल से प्रकट हुई तो इसन उसे पुर प्राप्त कर किया और अपने घर लाया। मन्त्रियो ने जब इसे यह बनाया कि वह कामा इसने वय का कारण होगी तो इसने उसे समद्रम फॅंड दिया (७ १७, ३१-३९, गीता प्रेस सहदरण)।' 'इसने उशीरबीज नामव देश म पहुँचकर महत्त को देवताओं के साथ बैटकर मन बारते देखा । इसे देखबार समस्य देवना समसीन हो। निर्धन्योति » प्रदेश कर गत । महत्त के निकट पहुँचकर इमन उनसे मुद्ध करने अपवा पराश्य स्वीकार बरते में लिये बहा । महत्त ने पूछने पर इसने अपना परिचय दिया, जिस पर मक्त इससे बढ़ बरने के लिये खबत हुए (७ १८, १-१३)।' यह की दीता प्रहण कर युक्तों के बारण अब महर्षि सबर्व म महत्त की युद्ध करने से विरम कर दिया तो इसने अपने को विजयी मानकर वहाँ उपस्थित महिंग्यों का भगग दिया और पृथियी पर विचरने रंगा (७ १६, १९-२०)।

रावण ] (२८६) [रावण 'इसने मरुत्त को विजित करने के पण्चातुळनेक राजाओं को विजित किया।

इसके पश्चात इसने अयोध्यापुरी में आकर वहाँ के राजा अनरण्य को युद्ध के लिये ललकारा। अनरण्य के साथ इसका भीर मुद्ध हुआ जिसमे इसके प्रहार से आहत होकर अनरण्य घरशायी हो गये। भूमि पर पढे महाराज अनरण्य ने इसे शाप देते हुये कहा 'तूने अपने व्यवपूर्ण बचन से इहशकु कुलका अपमान किया है अत मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि इस्वाकु-वशी नरेशो के इस बग मे ही दशरथनन्दन श्रीराम प्रगट होकर तैरा वय करेंगे। इतना कहकर राजा स्वर्गवासी हये और यह वहाँ से अन्यत्र चला गया (७ १९)।" "जब यह मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथिवी पर विचरण कर रहा था तो महर्षि नारद ने इसके पास आकर इसकी प्रश्नसा करते हुये इसे यमराज को वशीभृत करने ना परामधं दिया। उस समय इसने नारद का परामधं स्वीकार करते हुये यमराज को विजिन करने के लिये दक्षिण दिशा की और प्रस्थान किया (७ २०, १-२६)।" यमलोक पर आक्रमण करके इसने घोर युद्ध करते हये यमराज के सैनिकों का सहार किया ( अ २१ )। "यमराज के साथ घोर युद्ध करते हुये जब इसने उन्हें अत्यन्त वस्त कर दिया तो उन्होंने इसका वध कर देने के लिये कालदण्ड हाथ में उठाया । उस समय ब्रह्मा ने वहाँ उपस्थित होकर उन्हें रोकते हुये कहा "मैंने रावण की देवताओं से अवध्य होने का बर दिया है, अत आप कालदण्ड से इसका वय न करें न्यों कि उस दशा में मेरी बात मिथ्या हो जायगी।' बह्या के ऐसा कहने पर जब यमराज कालदण्ड का प्रहार करने से विरत होकर इसकी दृष्टि से बौझल हो गये ती इसने अपने को यमराज पर विजयी माना (७, २२)।" इसने निवातक्वकी से मैंत्री, कालकेयों का वय तथा यरुणपूत्री की परजित किया (७ २३)। बहणालय से लौटते समय इसने अनेक भरेशो, ऋषियो, देवताओं और दानधी की कन्याओं का अपहरण कर लिया (७ २४, १-३)। उन अपहुत कन्याओं ने इसे यह बाप दिया कि स्त्री ने कारण ही इसका वध होगा (७ २४, २०-२१)। "उन बन्याओं के शाप से निस्तेज होकर जब यह लक्षापुरी में आया सो इसनी बहुन, राक्षसी शूर्पणला, ने आवर इस पर अपने पति वा वध कर देने का अक्षेप किया। अपनी बहुन की सान्त्वना देते हुये इसने उसे दण्डवारण्य मे जाकर अपने भाता सर वे पास निवास करने के लिये बहा। इसने चौदह सहस्र परात्रमी राक्षसों की सेना को भी खर के साय जाने की बाला दी (७ २४, २२-४२)।" इसने निवृत्तिका मे जाकर अपने पुत्र, सेयनाद, को यज्ञ करते देला (७ २४, १-४)। "जब मेधनाद का बज वरा रहे भुत्राचार्य ने इसे मेधनाद के सज

का परिचय दिया तो इसने कहा: 'बेटा ! सुमने यह अच्छा नही किया, नयोनि इस यज सम्बन्धी इत्यो से गेरे शत्रुभूत इन्द्र आदि देवताओं का पुजन हुआ है ।' तदनन्तर यह अपने पुत्र तथा विभीषण के साथ अपने घर छीटा और पुष्पक विमान से उन सब स्त्रियों को उदारा जिन्हा अपहरण करके यह अपने साथ लाया था। उस समय उन स्त्रियों के विकाय को सुनकर विभीयण ने इसे परस्त्री-हरण का बोप बताते हुये कहा : 'आप इन जबलाओं का अपहरण करके साये हैं और उचर आपका उल्लक्ष्म करके हम छोगो की बहन, कम्बीमसी, का मधु ने अपहरण कर किया है। जब इसने विभीषण की बातों की समझने में अपनी असमयंता प्रगट को दब विजीपण ने कूम्भीनती का परिचय दिया। विभीयण को बान सुनकर इसने मधु की नगरी, मधुपुर, पर बाजमण किया परन्तु बुक्शनसी के बहने पर सबुकी क्षमा करते हुवे सबुकी साथ सेकर देवलोक पर आक्रयण के लिए प्रस्थान किया (७ २४, १४-४२) ।" "देवलोक पर आक्रमण के लिये जाते समय जब यह कैतास पर्वत पर दका ती वहाँ रस्भा नामक अप्तरा को देखकर उस पर बासक हो गया। जब इसने रस्धा से समागम का प्रस्ताव किया तो उसने बताया कि यह इसकी पुत्रवधू है क्योंकि यस समय वह इसके आतापुत्र नसकुबर के पास जा रही है। रम्भा की बात की उपेशा करते हुये इसने उसके साथ बलात्कार करके छोड दिया। प्रश रम्भा ने नलक्षर की समस्त कुलान्त सुनाया तो उन्होंने इसे बाप देते हुये कहा : 'यदि शतक काम-पीडित होवर किसी ऐसी स्त्री के साथ बलास्वार करेगा जो उसे न चाहती हो तो जसके नस्तक ने सात दुकडे हो आयेंगे। उप धाप को सुनक्षर इसने अपने की न चाहने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार बरना छोड दिया (७. २६)।" "कैलास पर्वत की पार करके इसने सेना सहित देवलोक पर आकमण किया। वस समय भयभीत इन्द्र ने विष्णु से सहायता की प्रार्थना की (७ २७, १-६)।" "विष्णु ने इसका सम करना अस्थीकार करते हमे इन्द्र की नताथा कि इस समय यह करदान 🖩 त्राक्षित है। किर भी व्यानकल समय उपस्थित होने पर इसका वध करने का विष्णु में सारवासन दिया (७. २७, १७-२०)।" सदनन्तर देशों और राससी से मर्थकर युद्ध हवा जिसमे सवितु वे सुमाली का क्या किया (७. २७, २७-४९ )। देशे और राशकों के इस युद्ध में जब इसने देखा कि देवनण इसके सैनिको का क्या कर रहे हैं सी इसने इन्द्र से घोर युद्ध करना आरम्य किया ( ७. २८, ४३-४८ ) । इस युद्ध में जब बागवर्थी से सब बोर मन्त्रकार छा मया तब इन्द्र, रावण, और मेचनाद ही उस समसङ्गण मे मोहिन नहीं हुये (७ २९, १-४)। तदनन्तर यह देवीं पर माक्रमण करने के उद्देश्य से देव

रावण ]

सेना के बीच उपस्थित हुआ (७ २९, ४-९)। "जब इन्द्र ने इसे बन्दी बना तेने का देवों को बादेश देते हुवे दूसरी और से समराद्धण में प्रदेश निया तो इसने भी इन्द्र पर आक्रमण किया। इन्द्र ने इसे चारो ओर से घेर कर युद्ध से विमुरा किया । (७ २९, १५-१८) । अपने पिता को इस प्रकार इन्द्र के दश मे हुआ देख मेघनाद ने भाया का आश्रय लेकर इन्द्र को बन्दी बना लिया और अपने . विताको लेकर लका छौट आया (७. २९, २७-४०)। इन्द्रको मुक्त कराने के उद्देश्य से ब्रह्मा को जागे करके देवगण इसके पास आये (७ ३०, १-२)। "श्रीराम के यह •पूछने पर कि जब रावण पृथिती पर विजय करता हुआ पूम रहा था तो क्या पुथिवी वीरो से रहित थी, महर्षि अगस्य ने बनाया कि एक बार रावण ने युद्ध के उद्देश्य से महिष्मती पूरी मे पदापंग किया। उस समय वहाँ के राजा, अर्जुन स्त्रियों के साथ नमेंदा नदी में जलकीड़ा करने चने गये थे। रायण ने अर्जुन के मन्त्रियों से जब राजा को पूछा तो उन लोगों में इसे राजा की अनुपरियति का समाचार बताया । सदनन्तर यह विनध्य गिरि पी द्योभा वेखता हुआ नमंदा नदी के तट पर आया ( ७. ३१, १-२० )।" नमंदा सट पर इसने शिव वा पूजन करने के उद्देश्य से मर्मदा में स्नान किया और सट पर ही शिवलिङ्ग की स्थापना करके पूक्त करने लगा (७ इर, २x-४३)। जब यह शिव की पुरुषों का उपहार समिपन कर रहा था तो वसी समय भर्मदा वा जल बढकर इसके पूर्णहारो को बहा से गया ( ७. ३२, १, ७)। उस समय इसने अपने मन्त्रियों की नर्मदा के जल में विपरीत दिशा में बहते का कारण जानने का आदेश दिशा (७ ३२, ११)। मन्त्रियो से समाचार जानकर इसने जल रोकनेबाने व्यक्ति को अर्थन समझा और उसकी ओर प्रस्थान किया ( ७. ३२, २०-२१ )। "इसने वर्जुन को देखरर उन्हें युद्ध के लिए छलकारों । इसका भारतान सुनश्र अर्जुन ने इसके साथ युद्ध किया और अन्त मे अपनी एक सहस्र मुजाओ से पत्र इकर इसे रम्सी से बाँप दिया। इस प्रवार बन्दी बनावर अर्जुन इसे महिष्मती पुरी ले काये (७. ३२, २४-७३ )।" पुल्स्त्य ने महिष्मती पुरी मे उपस्थित होतर इते अर्जुन से मुक्त कराया (७. ६३, १५-२१)। "यह याण्नि से पुद के उद्देश्य से किप्तित्वा पूरी में आया । उस समय बालिन कही हपस्थित नहीं में (७ ३४,१-५)।" "वालिन् वे मतियो बादि द्वारा वालिन् की प्रशंसा सुनकर इसने उन लोगों को मला चुरा कहते हुये दक्षिण समुद्र की क्षोर प्रस्थान विया । शमुद्रतट पर वाहिन् को देखकर अब देगने उन्हें परको ना प्रयास किया तो बाल्नि ने सतर्क होकर स्वय ही इसे पकड कर अपनी कांत में स्टब्स किया। इस प्रकार इसे काँस में स्टब्स में हुये वालिन चारो

समुद्रों क तट पर सन्ध्योपासना करने के पश्चात किब्बिया शौटे। वहाँ आकर जब च होने इसका परिचय पूछा तो इसने उनके पराक्रम की सराहना करते हुये चनसे मित्रता कर ली (७ ३४, ११-४५)। ' 'अङ्कमारोप्य तु पुरा रावणेन बलाद्युताम्. (७ ४३ १७)। मम मातृब्बसुधाना रावणी नाम राक्षस । हतो रामेण दुबुद्धे स्तीहेतो पुरुषाधम ॥ शब्ब सबँ मया क्षान्त रावणस्य कुल-स्तवम् ।, ( ७ ६०, १४--१५ )।

राष्ट्रवर्धन, दशरव के एक मन्त्री का नाम है (१, ७, ३)।

राह्य, एक प्रह का लाग है जो सूर्य और चादमा की समय-समय पर मेंस लेता है (२ ११४,३)। त दप्ट्वा बदनाम्मुक्त बाद्र राहुमुखादिव ' ( ४. १, १७० )। "जिस दिन हनुमान् सूर्य को पकडने के लिये उछने उसी दिन राहु भी सुबदेव पर ग्रहण ल्याना चाहता था। हुनुमान् ने पूर्व के रथ के अपरी भाग मे जब राहु का स्पन्न किया तब राहु भवभीत हीकर वहाँ से भाग खडा हुआ (७ १४, ११-६२)। यह सिहिश का पुत्र या मीर हनुमान् के मय स मागकर इन्द्र की धारण में जाया (७ ३%, ३३)। 'इसने इन्द्र ति कहा कि एक दूसरे राहु के रूप में हनुमान में सूच की पक्क लिया है। इसकी त सुनकर इन्द्र ने हुनुमान् पर आक्रमण करने के लिये प्रस्थान किया । इपर यह भी इन्द्र को छोडकर हनुमान के समीप आया । हनुमान, सूर्य की छोडकर इसे ही पकड़ने के लिये उछते जिससे मयभीत होकर यह पुन इन्द्र की शरण म गया । उस समय इन्द्र ने इसे साल्यना देते हुये हुनुमान के क्य का आश्वासन दिया (७ ३४, ३४-४२)। ब्रह्मा ने कहा कि राह की बात सुनकर इन्द्र द्वारा हनुमान पर सब प्रहार कर देने के कारण ही बायुदेव कृपित ही वडे हैं (७ ३४ ४९)।

रुचिर, प्रजापति इतास्व के पूत्र, एक बस्त्र, का नाम है जिसकी

विश्वामित्र ने श्रीराम को सम्बद्धि किया था (१ २८, ७)।

दिधिराशन, एक राजस का नाम है जो भीराम के बिहद युद्ध के निये सर के साथ भागा (३ २३ ३३)। इसने सर के साथ धीराम पर भाजनव किया (३ २६, २७) । ब्रीराम ने इसका वस कर दिया (३ २६ २९-३४)। दमा-राम ने कहा वि मुद्रीव-पत्नी हमा वालिन की पुत्रवयू वे समान

है (४ १८ १९)। सुधीय ने इसे प्राप्त किया (४ २६, ४१)। सदम्य की कोर वाणी सुनवर अञ्जद ने आकर इसके चरणो म भी प्रणाम विया (४ ३१ ३६-३७)। सकामी अब सुबीब रुमा स्व प्रतिपत्त्यसे', (४ २०, २०)। मुपीय में उठने ही दमा बादि स्त्रियों भी सिहासन से उत्तरकर खडी हो गई (४ ३४, ४)। मुगीव वे साय उनकी पली हमा भी थी। (४ ३४, ६)। १९ वा० को०

रेणुका ]

'प्राप्तवानिह सुदीवो रुमा मा च परतप। (४ ३५,५)। 'रुमा मा चाङ्गद राज्य धनधान्यवसूनि चं. (४ ३५, १३) 'पिता रुमाया सन्नाप्त सुनीवहवसूरी विमु', (४ ३९, १६)। 'राज्य च सुमहत्त्राप्य तारा च रुमया सह।। मित्रेश्च सहितस्तत्र बसामि विमत्तज्वर ।', (४ ४६, ६-९) 'आरोग्यपुर्व कुशल बाच्या माता रुमा च मे', (४, १५, १४)।

रेखका-'सगता मुनिना पत्नी भागवेणव रेणुवा', (१ ५१, ११)। जमदिन की पत्नी तथा परशुराम की माता का नाम है जिसका परशुराम ने अपने पिता की आभा से, फरसे से, सर काट दिया वा (२ २१, ३३)। --

रोमपाद, अञ्जदेश के एक महाप्रतापी और बसवान राजा का नाम है (१९,७)। "सुमन्त्र ने दशरय को बताया कि 'इनके द्वारा धर्म का जल्लमन हो जाने के कारण अञ्जदेश में अयकर अनावृध्यि हुई जिससे समस्त प्राणी भगभीत हो गयें। दुखी होकर इन्होने ब्राह्मणो के परामर्शानुसार प्रायदिचतस्यरूप अपनी पुत्री शानता का विवाह विभाग्डक मुनि के पुत्र, ऋष्यशृङ्क, से कर दिया।" (१. %, ६-१७)।" इनके मन्त्रियों ने इन्हे ऋष्यश्रुक्त को वेश्याओ द्वारा अकुदेश में बुला लाने का परामर्श दिया (१ १० २-५)। इनकी आजा से वेश्यामें ऋष्यम्बळ को अखदेश में ले आई (१. १०, ६-२८)। "ऋष्यभूक्त के आते ही सहसा वर्षा होने लगी जिससे प्रसन्न होकर इन्होने मत्यन्त विनय के साथ उनकी आगवानी की और पृथिवी पर मस्तक टेक कर साष्टाञ्च प्रणाम किया । कपटपूर्वक बञ्जदेश मे ऋष्यस्यञ्च को उनके लाये जाने का समाचार मताते हुये मन्त पुर में ले जाकर इन्होंने अपनी पुत्री सान्ता वा विधिपूर्वक ऋष्यशुङ्क के साथ विवाह कर दिया (१ १०, ३०-३३)।' ऋष्यराङ्क को आमन्त्रित करने के लिये अङ्गदेश में गाकर दशर्थ ने इनसे ऋष्यशृद्ध को अयोध्या जाने की अनुमति देन का निषेदन किया जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया (१ ११, १५-२३)।

रोमश, एक राक्षत का नाम है जिसके भवन में हुनुमान ने भाग लगा

दी ( ५ ५४, १२)। १ र हिएी, चन्द्रमा की प्रिय पत्नी का नाम है। यह राहु नामक प्रह के द्वारा अपने पति के अस लिये जाने पर अवे की और असहाय हो जाती है (२ ११४,३)। सम्पूर्ण स्त्रियों में खेल्ठ तथा स्वर्ग की देवी, यह पति-सेवा के प्रमाय से ही एव मृहर्त ने लिये भी चन्द्रमा है। विलग नहीं होती ( 2 225, 22 ) 1

२ रोहिणी, गुरमि की पुत्री का नाम है जिसने गायों को जन्म दिया ( ₹ १४, २७-२= ) I

रोहित, गन्यवीं के एक यगे का नाम है जो ऋषभ पर्वत पर निवास करते थे (४. ४१, ४२)।

## প

सुद्म्या, थोराम के छोटे भ्राता का नाम है जो श्रीराम के साथ वन गये (१. १, २४. ३०)। इनके द्वारा खुपँगला के कुरूप किये जाने तथा कबन्य के साथ इनकी भेंट होने का बाल्मीकि ने पूर्वदर्धन किया (१. ३, १९, २१)। धोराम ने इनसे रूव-क्य के मूल से रामायण महाकाश्य सुनने के लिये कहा (१.४,३१)। ये आक्लेपा नदात्र और कर्क लग्न में सुमित्रा के एर्स से एलप्र हुवे (१.१८,१६-१४)। वे बास्यावस्था से ही स्रोराम के प्रति अरक्त अनुराग रखते ये और श्रीराम को भी इनके बिना निहा नहीं बाती थी (१.१=, २९-३२)। ये वस्त्र और आमूचलों से अच्छी तरह सलंबत हो, हाथी की अंगुलियों में गीह के चमड़े के बने हुये दस्ताने पहन कर धनुष प्रहण करते हुये सवा कटि प्रदेश में खड़्न बारण करके अस्तृत कान्ति से उद्भासित हो श्रोराम सहित महीष विश्वामित्र के खाथ गये (१. २२, ६-९)। सरयू-गंगा संगम के समीप पुण्य बाधम-निवासी मुनियो ने इनका आतिच्य-सरकार विया (१, २६, १९)। इन्होंने श्रीराम और विश्वामित्र के साथ गंगा पार होते समय जल मे उठती हुई तुमुल व्यक्ति का ध्यवण किया (१. २४, १-५)। श्रीराम ने इनसे ताटका की स्वय ही पराजित करने के लिये पहा (१. २६,९-१२)। ताटका ने घुल उड़ाकर राम सहित दनको दो घड़ी तक मोह में बाल दिया (१.२६, १५)। सुधिवाकुमार रूपमण में ताटका की नाक और कान काट मिन्ने परस्तु इच्छानुशार रूप घारण करनेवाली वह यक्षिणी इनको मोह मै डालती हुई अदृश्य होकर परवरों की वर्षा करने लगी (१. २६, १६-१९)। इन्होंने विश्वामित्र के साथ सिद्धाध्यम मे प्रवेश किया (१. २९, २५)। इन्होंने विश्वामित्र से यज्ञ मे राहासों के आत्रमण का समय पूछा ( १. ६०, १-२ )। श्रीराम ने इनसे सावधानीपुर्वक विश्वािम के यत की रहा। करने के लिये वहा (१.३०,७)। श्रीराम ने इनको बताते हुये मारीच, रक्तभोत्री राधसीं, तथा मुवाह बादि यत में विध्न डालनेवाले राधसीं का वस कर दिया (१. ३०, १९-२२)। इन्होंने विस्वामित्र की यज्ञरसा करके यक्षताला से ही राजि व्यवीन की (१. ३१,१)। इन्होंने राम और विश्वामित्र के साथ मिथिला की प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के शमय सीगभट्ट के तट पर विद्याम विदा (१. ११. २-२२)। इन्होंने श्वीराम के साथ अस्यन्त प्रसम्प्रतापूर्वक सहत्या के दोनों चरणों का स्पर्धा विद्या (१. ४९, १८)। विभिन्छ ने इनके लिये कमिला का बरण किया (१, ७०, ४१)। जनक मे

रुद्मण ] (२९२) कमिला को इनके लिये समापित करने की प्रतिज्ञा की

क्रमिला को इनके लिये समापित करने को प्रतिवा की तथा विवाह के तीन दिन पूर्व मया नवाज मे इनके अस्पुदय के लिये थो, सूमि, तिल, और सुवर्ण खादि का दान करने का दवारण को परामर्थी दिया (१. ७१, २१-२४)। जनक ने इनको भागों के रूप मे क्रमिला समापित कर दी (१. ७३, २८)। ये यपने देवोगम पिता, स्वार्ण, की सेवा में लगे रहते थे (१. ७०, २१)। धीराम इनके स्वयेष्ठ भावा थे (२, १, १, १)। न्त्रीराम इनके साम संमामपूर्ण

**डिया**ग

श्रीराम इनके ज्येष्ठ भावता थे (२. २, १६)। श्रीराम इनके बाम संधाममूर्णि से बिना विश्रय प्राप्त किये नहीं लीटते थे (२. २, १६ )। ये श्रीराम के राज्याभिष्ठेक का समाधार सुनकर उनकी वेदा से ज्यस्थित हुते (२. ४, ११- ६२)। श्रीराम के इनको अपनी अन्तरातमा बताते हुते इनको पुरू स्पृत्त के लिये ही राज्य की अभिलापा का कारण बताया (२. ४, ४२-४४)। 'लक्ष्मणी हि सहासह रामें सर्वास्त्रमा तदः। बशुक्तव्याप्ति भरतं काशुक्तवं शक्षमणी प्राप्ता (१. ४, ४२-४४)। 'लक्ष्मणी हि यथा रामें तथाय सरत तता', (२. ४, २९)। 'तीमा हि राम्रे वोधिविश्वदेवणचं वाह्य राव्यवः। अशिकानी विश्वदेवणां वाह्य

२९)। 'गोप्ता हि रामं सौमित्रिलंडमणं चापि रायव:। अधिवनोरित सौभात्रं तयोर्लोकेयु विश्वतम् ॥ तस्मान्न स्वदमणे रामः पापं किचाकरिष्यसि ।, (२ प, ११-१२)। 'मया च रामेण सलक्ष्मणेन प्रशास्त्र हीनो भरतस्त्रया सह', (२. १२, १०७)। अपने भवन से बाहर निकलने पर धीराम ने इन्हें द्वार पर हाम जोडे हुवे स्थित देखा (२.१६,२६)। श्रोराम के ये लयुआता भी हाप में विचित्र चर्नेर लिये रच पर आरूद होकर पीछे से अपने ज्येष्ठ फाता श्रीराम की रक्षा करने छने (२.१६,३२)। धोराम के बनवास से कुपित होकर मुनिया के आनन्द को बढाने वाले छवनण दोनो नेयो मे औसू भर कर चुनचाप श्रीराम के पीछ-पीछे चले गये (२. १९, ३०. ३९)। श्रीराम इनके साथ माता के अन्त पुर मे गये (२. २०, ८)। 'उवाच पुरुषव्याझमुपशुम्बवि लक्ष्मणे', ( २. २०, ३४ )। इन्होंने रोप प्रगट करते हुवे औराम को बलपूर्वक राज्य पुर अधिकार कर लेने के लिये प्रेरित किया परन्तु श्रीराम ने पिता की माज्ञा के पालन को ही बर्म बताकर कीसत्या और इन्हें समझाया (२.२१)। इनको समझाते हुये श्रीराम ने अपने बनवास में देव को ही कारण बताया और अभिषेक की सामग्री को हटा रुने का आदेश दिया (२.२२)। इन्होंने भोजभरी बार्ने कहते हुये मान्यवाद का खण्डन और पुरुपार्य का प्रतिपादन किया तथा शीराम के अभिषेक के लिये विरोधियों से गुद्ध करने के लिये उदात हुये (२.२३)। इन्होने ओराम तया सीता का चरण पकड कर अपने को भी बन लें चलने का आबह बिया (२.३१,२-९)। श्रीराम ने इन्हें समझाते हुये पहले सो मना किया परम्तु बाद मे बाजा प्रदान कर दो (९.

बायुष अदि लेकर तैयार होने का आदेश देते हुये बाह्यणी की पनदान देने या विचार व्यक्त किया (२ ३१, २९-३७)। श्रीराम ने इनसे ब्राह्मणीं, पहाचारियों, रोवको आदि को युलवाकर धन का वितरण कराया (२ ३२, १२-४४)। यन जाने वे लिये उचत हो थोराम और सीता ने साथ ये भी पिता मा दशन वरने के लिये गय (२. ३३ १-२)। दुली नगरवासियों के मुल से सरह तरह की वालें सुनते हुये ये पिता के दर्शन के लिये कैंवेसी के महत्र मे गये (२ ६६, ६-६१)। श्रीराम को वैलक्ट जब मोर विह्नल दशरय मूर्विन्छत हो गये तब ये शीझतापूर्वक उनवे समीप बा पहुँचे ( २ ३४, १७-१८)। ये भी थोराम और सीता के साथ बोक विद्युल होकर रोने लगे ( २. १४, २० )। इ होने हाथ जोडकर बीनभाव से बतारण के करणों का स्परा करने जनकी प्रवक्षिणा की ( २ ४०, १ ) । इन्होंने क्यानी माता ने करणों मे प्रणाम किया (२ ४०,६)। राम ने समसातट पर पहुँचने ने परचात् स्रयोध्यावासियों के लिये इनसे चिता प्रयट की (२.४६,१-१०)। इनसे परामदा करने श्रीराम व समक्षातट वर पुरवासियों की सीता छोडकर बन्य प्रदेश में चले जाने का निश्धम किया (२ ४९, १९-२४)। सम्योगसना के परवात श्रीराम ने श्रीजन के नाम पर इनके द्वारा छाये हुये पल मात्र की ही प्रहण किया (२ ४०,४८)। ये भी सुमन्त्र और गुह के साथ बातचीत बारते हुये सारी रात जागते रहे (२ ४०, ४०)। रहोने गुह वे समस धोराम ने बनवान तथा उससे सम्बद्ध परिस्थितियों नी चर्चा बारते हुये विकार किया (२ ६१) । श्रोरान ने नना पार करने के पक्कात कहें सीता की पता ने नियं सरदर होने का आदेश दिया (२ ४२ ९४-९०)। 'सीराम ने केंगेवी से कोसस्या आदि के अनिय्ट की आर्यका बताकर इनकी अयोध्या कीटाने का प्रयान किया परम्तु इन्होंने राम के बिना अपना जीवा असम्बद बताते हुये छीटमा बास्वीकार कर दिया जिस पर श्रीराय ने दग्हें वनकास की भनमति दी (२ १६)। ये श्रीराम और सीता ने साथ गगा और यम्पा के सगम पर स्थित मरहाज बाध्यम म पहेंचे बढ़ी मूनि में इन भोगों का सरकार किया (२ ६४)। धीराम ने ए हैं सीता को उनकी इच्छानुगार फल पुल बादि सावार देने वे शिये बहा (२ ५४, २७-३०)। वितरह परंपरर श्रीराम की माता से इन्होंने पणवाला का निर्माण किया [२ १६. १८-२१)। मरत ने बसिष्ठ के दूनों से इनका कुमल समाचार पूछा ( > ७०, १८)। वेरेयी ने भरत को बनाया कि बगरम ने राम और सीना सहित इनके वनवास से इसित होकर प्राण-स्थाग कर दिया (२ ७२, ३६ ३८ ४० ४२ ५०)। भरत ने वेनेयी से बहा वि यह शहमण वे बिना राज्य की रहा। करने

( २९२ ) ि स्थान लदमण न कर्मिला को इनके लिये समापित करने की प्रतिज्ञा की तथा विवाह के तीन दिन पूर्व मधा नक्षत्र में इनके अभ्युदय के लिये गो, भूमि, तिल, और सुवर्ण आदि का दान करने का दशरण की परामर्श दिया (१ ७१, २१-२४)। जनक ने इनको सार्था के रूप मे अभिला समापित कर दी (१. ७३, २८)। ये अपने देवोपम पिता, दशरब, की सेवा में लगे रहते थे (१. ७७, २१)। थीराम इनके ज्येष्ठ भाता थे ( २, २, १३ )। शीराम इनके साथ समामभूमि से दिना विजय प्राप्त किये नहीं छोटते थे (२ २, ६८)। ये श्रीराम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर उनकी खेवा मे उपस्थित हुवे ( र ४, ३१० ३२)। श्रीराम ने इनको अपनी अन्तरात्मा बताते हुये इनको सुल समृद्धि के लिये ही राज्य की अभिलापा का कारण बताया (२ ४, ४२-४४)। 'लहमणी हि महाबाहू राम सर्वात्मना यत । श्रमुन्तश्चापि अस्त काकुत्स्य कहमणी यथा ॥', (२ ६,६)। 'लक्ष्मणो हि यथा राम तथाय भगत गत', (२ ८, २९)। गोता हि राम सौमित्रिलंदमण पापि राघव । अधिवनीरिव सौभात तयोलॅंकियु विश्रुतम् ॥ तस्माध्य लक्ष्मणे राम पाप किचिरकरिध्यसि ।, ( र म, ११-१२)। 'मया च रामेण सलक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्रया सह', (२ १२, १०७)। अपने भवन से बाहर निकलने पर श्रीराम ने इन्हें हार पर हाय जोडे हुवे स्थित देखा (२.१६,२६)। श्रीराम के मे लघुन्नाता भी

हाय मे विधित्र चवर लिये रथ पर बाह्र होकर पीछे से अपने ज्येष्ठ भाता श्रीराम की रक्षा करने लगे (२ १६,३२)। श्रीराम के बनवास से कु<sup>त्रित</sup> होकर सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाले लक्ष्मण दोनों नेत्रों में औस भर कर चुपचाप श्रीराम के पीछे पीछे चले गये (२.१९, ३० ३९)। श्रीराम इनके साथ माता के अनुपुर मे गये (२ २०, ८)। उत्राच पुरुषक्याझमुपग्रुव्वित लक्ष्मणे', (२ २०, ३५)। इन्होने रोप प्रगट करते हुये श्रीराम की बल्पूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिये प्रेरित किया परन्तु श्रीराम ने पिता की माशा के पालन की ही धर्म बताकर कीसल्या और इन्हें समझामा (२ २१)। इनको समझाते हुये श्रीराम ने अपने बनवास में दैव को ही कारण बताया और अभियेक की सामग्री को हटा छेने का बादेश दिया (२ २२)। इन्होंने भोजभरी बार्ने नहते हुये भाग्यवाद का खण्डन और पुरुषायं का प्रतिपादन निया तथा शराम के अभिषेक के लिये विरोधियों से युद्ध करने के लिये उत्तत हुये (२ २३)। इन्होने श्रीराम तथा सीता का चरण पबड कर अपने को भी वन ले चलने का आग्रह किया (२ ३१, २-९)। श्रीराम ने इन्हें समक्षात हुम पहले तो मना किया परन्तु बाद मे बाजा प्रदान कर दी (९ देश, १०--(७ २८)। श्रीराम ने इन्हें सुद्धवों से बाजा रूने त य

आयुध थादि लेकर तैयार होने का बादेश देते हुये श्वाह्मणों को धनदान देने का विचार व्यक्त किया (२.३१, २९-३७)। श्रीराम ने इससे बाह्मणी, बह्मनारियों, सेवको बादि को बुखवाकर धन का वितरण कराया ( २. ३२, १२−४५)। यन जाने के लिये उद्यत हो श्रोराम और सीता के साथ ये भी पिता का दर्शन करने के लिये गये ( २. ३३. १-२ )। दु सी नगरवासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुये ये पिता के दर्शन के लिये की कैयी के महल मे गये (२, ३३, ३-३१)। श्रीराम की देखकर जब शोक-विद्वल दशरय मुच्छित हो नये तब ये शीखलापूर्वक उनके समीप आ पहुँचे ( २ ३४. १७-१ = ) । ये भी श्रीराम और सीता के साथ शोक-विह्नल होकर रोने लगे ( २. ३४, २० )। इन्होंने हाथ जोडकर दीनमाव से दशरय के चरणी का स्पर्धे करके उनकी अदक्षिणा की ( २ ४०, १ )। इन्होंने अपनी माता के चरणी मे प्रणाम किया (२ ४०, ६)। राम ने तमसातट पर पहुँचने के पश्चात् अयोध्यावासियों के लिये इनसे चिन्ता प्रगट की (२.४६,१-१०)। इनसे परामर्शं करके श्रीराम ने तमसाक्षट पर पुरवासियों की सीता छोडकर बन्य प्रदेश में चले जाने का निश्चय किया (२ ४६, १९-२४)। सध्योपासना के परचातु श्रीराम ने मोजन के नाम पर इनके द्वारा लावे हुये जल मात्र की ही ग्रहण किया ( २. ४०, ४० )। वे की सुबन्द और गुह के साथ बातचीत करते हुये सारी रात जागते रहे (२. १०, १०)। इन्होंने गृह के समक्ष श्रीराम के बनवास तथा उससे सम्बद्ध परिस्थितियों की चर्चा करते हुये विकाप किया (२, ५१)। ओराम ने गंगा पार करने के पश्चात इन्हें सीता की रक्षा के लिये तत्वर होने का बादेश दिया (२ ४२,९४-९८)। "धोराम ने केकेपी से कौसल्या आदि के अनिष्ट की आधाका बताकर इनको अयोध्या सीटाने का प्रयश्न किया परन्तु इन्होने राम के बिना अपना जीवन असम्बद बताते हुये लीटना महनीकार कर दिया जिस पर श्रीराम ने इन्हें वनवास की अनुमृति दी (२ ५३)।" ये श्रीराम बीर सीता के साथ गगा और यमना के सगम पर स्थित मरद्वाज-बाधम से पहुँचे जहाँ मुनि ने इन स्रोगो का सरकार किया ( २. ५४ ) । थीराम ने इन्हें सीता की उनकी इच्छानुसार फल फल आदि लाकर देने के लिये कहा (२.५४,२७-३०)। वित्रकृट पहुँचकर श्रीराम की बाजा से इन्होंने पणेंशाला ना निर्माण किया (२ ४६, १६-२१ )। मरत ने नसिष्ठ के दूनों से इनका कुशल समाचार पूछा ( २ ७०, १८ )। कैतेयों ने मरत को बताया कि दशरथ ने राम और सीता सहित इनके बनवास से दुःखित होकर प्राण-स्थाम कर दिया ( २ ७२, ३६ ३८ ४०. ४२. ५०)। भरत ने कैंकेबी से कहा कि वह लक्ष्मण के बिना राज्य की रक्षा करने

मे असमर्थ हैं ( २. ७३, १४ )। 'विवासन च सौमित्रे. सीतावाण्य वयाभवत्', ( २. ७४, ३ )। नियादराज गुह ने अरत से इनके सन्द्राव और विलाप का वर्णन किया (२. ८६; ८७, १८-२४)। 'धन्यः खलु महाभागे छदमणः शुमलक्षणः । भ्रातर विषमे काले यो राममनुवर्तते ॥, (२ ८८, २०)। भरत ने भरद्वाज मृति को इनका परिचय दिवा ( २. ९२, २३ )। 'टहमणेन च बत्स्यानि न मा शोकः प्रथहरति', (२ ९४,१५)। ये सर्वेव श्रीराम की आजा के अधीन रहते ये (२.९४,१६)। थीराम की आज्ञा से इन्होंने वन-जन्तुओं से भागने का कारण जागने के लिए जाल-बुझ पर चढकर भरत की क्षेत्रा को देखा और उनके प्रति अपना रोपपूर्ण उद्धार प्रमट किया (२ ९६)। भीराम ने इनके रोप को सान्त करके मरत के सद्भाव का वर्णन किया; तदनन्तर मे छिजित होकर श्रीराम के पास खडे हो गये (२.९७,१-२८)। भरत ने बताया कि जब तक वे श्रीराम और सीता सहित इनको न देख लेगे तब तक शान्ति प्राप्त नहीं करेंगे (२. ९६,६)। भरत ने आश्रम पर जाने के लिए इनके द्वारा निमित मार्गयोधक थिन्हों को दुक्षों में लगा हुआ देखा ( २. ९९, ६ १० )। 'निष्कान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे', ( २. १०२, ६ )। इन्होने अपने पिता दशरय के निधन का समाचार सुना (२ १०३, १५)। श्रीराम ने इन्हें बसरय को जलदान देने के लिये इङ्ग्दी का विसाहुआ । फल, चीर समा उत्तरीय ले आने की लाशा दी (२. १०३, २०)। दशरय की महिपियो ने मन्दाकिनी के सट पर इनके स्नान करने के बाट की देखा (२, १०४, २)। इन्होंने माताओं की चरणवन्दना की (२.१०४, २०—२१)। 'भरत लक्ष्मणा-प्रज.', (२.१०७,१)। स्रीराम ने भरत को स्रोता और इनके साथ की प्र ही दण्डकारण्य मे प्रदिष्ट होने का समाचार सुनाया (२. १०७, १६)। 'सीम-त्रिमंग दिदित. प्रधानिमत्रम्', (२ १०७, १९)। ये श्रीराम और सीता के साथ अत्रिमुति के बाधम पर आकर सरकृत हुए (२,११७,४.६)। 'ल्ह्मणस्य महारथ.', (२. ११९, १४)। 'वन' सभाय प्रविवेश रायव. सलदमण, सूर्य इवाधमण्डलम्', (२ ११९, २१)। तावसो ने श्रीतम आदि के साथ इन्हें मङ्गलमय आशीर्वाद प्रदान किये (३.१,१२)। वन के मध्य में विराध ने इन पर आक्रमण किया (३.२,१ ६-२६)। इन्होने विराध पर प्रहार किया जिससे विराध इन्हें श्रीराध के सहित कपे पर रखकर दूसरे वन मे चला गया ( ३, ३, १५-२६ ) । विराध का वध करने में इन्होंने भी श्रीराम की सहायता की (३.४)। ये भी श्रीराम के साथ धरभङ्ग के आश्रम पर गये (३ ४)। मे श्रीराम के साथ सुनीक्षण के आश्रम पर वये (३. ७-८)। शीराम ने अमस्त्य के आश्रम पर पहुँच कर इन्हें महर्षि को अपने आगमन की मूचना देने के लिये मेजा (३ ११, ९५)। इन्होंने महर्षि अगस्त्य के शिष्यों के

हारा राम आदि के आगमन का समाचार महिंप के पास मेजा (३ १२, १~ ४)। इन्होने अगस्त्य के शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्रीराम और सीता का दर्मन कराया (३ १२, १४)। श्रीराम ने इन्हें बताया कि रोप के आधिक्य से ही उन्होंने जान लिया कि वयस्त्य मूनि आधम से बाहर निकल रहे हैं (३ १२,२२-२३)। अगस्य ने वहा कि वे इसमे अध्यन्त सन्तुत्र है ( ३ १३, १ )। श्रीराम ने इन्हें पश्चवटी में एक मुन्दर पर्णशासा का निर्माण करने के लिये कहा और इनके द्वारा पर्णशाला का निर्माण हो जाने पर

इनके सहित औराम और सीना उसम निवास करने लगे (३ १४)। इन्होंने हैमन्त ऋत का बर्णन करते हथे भनत की प्रशंसा की (३ १६ १-३६)। श्रीराम ने सीता और इनके लाव गोदावरी के जल में स्नान किया (३ १६, ४३ )। "राम ने सूर्यणसा को इनके पास मेजा परन्त इन्होते पूर राम के पास ही भौटा दिया'। 'तदनन्तर श्रीराम के आदेश पर इन्होंने धर्षणका की नाक श्रीर कान काट लिया (६ १६)। अर की राक्षसी-सेना के आगमन पर श्रीराम

में इन्हें सीता को साथ लेकर पथत की गुफा में चने जाने के लिए कहा जिसका इन्होने पालन किया (३ २४, १-१५)। खर आदि राक्षसों का वध हो जाने पर ये सीता को 'लेकर राम के पास का गय ( ३ ३०, ३७-४१ )। शूर्पणका ने इनके परात्रम का वर्णन किया (३ ३४, १२-१३)। रावण ने राम को

आश्रम से दूर हटा ले जाने और इनका माम लेकर प्रवारने का मारीच की परामर्श दिमा (३ ४०, २०-२१)। कपटमन को देखकर इनके मन में सन्देह

क्षप्रा ( ३ ४६ १-६ )। श्रीराम ने क्पटम्य की वकड़ने के सीता के आग्रह की सुनकर उसे पकडने का निश्चय व्यक्त करते हुय इनसे सीता की रक्षा करने के

लिय कहा (३ ४३, २२-५१)। श्रीराम न अब मारीच पर बाण से प्रहार दिया और उसने इनका नाम लेकर पुरारा तो श्रीराम चिन्तित होकर शीझता-पूर्वक पन्तवटी की ओर कले (३ ४४, १७-२६)। वन में मारीच के स्वर की अपने पति का स्वर जानकर सीता ने इन्हें राम की सहायता करने के लिए प्रैरित किया जिसे पहले तो इन्होंने अस्वीकार किया परन्तु सीता का अत्यन्त बाधेपपुक्त यचन सुनकर ये राम के पास चल दिये (३ ४५)। मारीच का बध करने के परचात् आध्यम की ओर लीटते समय जब श्रीराम ने इन्हे देखा तो सीता को अवेल छोडकर चल वाने के इनके कार्य को अनुवित बताते

हमें सीता की सुरक्षा पर जाशका प्रगट की (३ ५७ ११-२३)। सीता की सुरक्षा पर आजका प्रगट करते हुए धीराम इनके साथ आश्रम पर आये और बहाँ सीता को न देखकर इनकी पत्संना करते हय विषाद में डूब गये (३ १८-५९)। इन्होंने भी श्रीराम के साथ सीता की खोज की और उनके न मिलने से व्यपित हुये श्रीराम को अनेक प्रकार से सान्त्वना दी (३,६१)। सीता वियोग म बिलाप करते हुये श्रीराम को इन्होंने सममाने का प्रयास किया (३ ६६, १८-२०)। धीराम के आदेश पर ये गोदावरी नदी ने तट पर सीता की लोज के लिये गये और वहाँ से छोटकर राम से कहा कि सीता वहाँ भी नहीं हैं (३६४, २-४)। इन्होंने थीराम को समझा-बुझाकर बान्त किया (३ ६५-६६)। इन्होंने घोराम से जनस्थान में सीता को सोजने के लिये कहा (६ ६७, ४-७)। अब भयोमुली ने इनके साथ रमण करने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उसके माक, कान, और स्तन काट लिये (३ ६९, १४-१७)। "यहन बन मे प्रवेश करने पर इन्होंने श्रीराम से अपशकुनो की चर्चा की । सदनन्तर जब कबन्य नामक राक्षस ने इन्हें तथा श्रीराम को पकड लिया तरे इन्होंने उस राक्षस के बच के सम्बन्ध में विचार किया (६ ६९, २०-५१)।" परस्पर विचार करके श्रीराम और इन्होंने कवन्य की दोनों भुजायें काट दी जिसके पश्चातु कवन्य ने इन लोगो का स्वागन किया (३ ७०)। कवन्य ने बताया कि इन्द्र ने शाप देते हुये उससे कहा था कि जब ल्दमण सहित आराम उसकी भुजामें काट देंगे तो उसी समय उसकी मुक्ति होगी (३ ७१,१५)। कबन्ध के दाह सँस्कार मे इन्होने श्रीराम की सहायता की (३ ७२,१-२)। ये श्रीराम के साथ वार्तालाप करते हुये पम्पा सरोवर के तट पर गये (३ ७५)। श्रीराम ने इनसे पन्ना की शीभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन किया भौर इन्होने श्रीराम को सान्त्वना दी (४ १, १-१२६)। श्रीराम सहित इन्हें देखकर सुप्रीय मादि यानर विनितत हो उठे (४ १, १३१-१३२)। सुप्रीय श्रीराम सहित इन्हें देखकर बाशिद्धित हो गये (४ २,१-३)। सुग्रीय की बाजा से हत्यान इनका भेद लेने के लिये बाये (४ २, २००-२९)। "हुनुमान ने श्रीराम सहित इनसे वन मे आने का कारण पूछा और इनकी अपना तथा सुवीव का परिचय दिया । श्रीराम ने हुनुमान के बचनो की प्रशसा करके इनको अपनी ओर से वार्तालाप करने की आज्ञा दी। तदनन्तर इन्होने हुनुमान से सुग्रीब के साथ मैत्रों बरने की इच्छा व्यक्त की (४ ३ )।" "इन्होंने हनमान 🛮 श्रीराम के बन मे आने जौर सीता के हरे जाने ना बुलान्त बताया सथा मीता को खोजने मे सुबीय के सहयोग की इच्छा प्रकट की। हनुमान् इन्हें आश्वासन देते हुये श्रीराम सहित अपने साथ ऋध्यमुक ले आये (४ ४)।" हनुमान् ने सुग्रीव को श्रीराम वे साथ इनके प्रधारने का समाचार मुनाया ( ४ ५, २ )। श्रीराम ने सुग्रीय द्वारा प्रदत्त सीता के सामूषणो की

पहचानने के लिये इनसे कहा जिस पर इन्होंने श्रीराम से कहा 'भैया ! मैं इन बाजूबन्दों को सा नहीं जानता और न इन कुण्डलों को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं: परन्त प्रतिदिन भाभी के चरणों से प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनो नूपुरो को अवश्य पहचानता हूँ। (४ ६, १८-२२)। 'ल्झ्मण-स्यायत ', (४ ८, १०)। 'तती राम स्थित दृहवा लक्ष्मण व महावलम्', (४ व, ११)। 'लक्ष्मणस्यात्रती राम तपन्तमित्र मास्करम्',(४ ११, व६)। श्रीराम अपने इन भाता के साथ मतञ्जवन मे वये जहाँ सुधीव वर्लमान थे (४ १२, २४)। इन्होने जीराम की आजा से पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलो से मरी गजपुष्पी लता उलाइकर सुग्रीव के गले में पहनादी (४ १२, ३९-४०)। ये किष्किन्यापुरी के मार्ग में सीराम के आगे-मार्ग सुप्रीद के साथ चल रहे थे (४, १३, ६)। श्रोराम के साथ इन्होंने भी समजन ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया (४ १३, २१-२०)। श्रीराम आदि के साथ दे भी किष्किरवापुरी भागे (४ १३, १०)। 'इक्ताकृषा कुले जाती प्रियेगी 'रामलक्ष्मणी, (४ १५, १७) । बुद्धत्यल में पडे हुये थालिन के समीप श्रीराम के साथ वे भी गये (४ १७, १२-१३)। 'सुवीवेण व थे सस्य लक्नमीन यमा तमा ( ४ १=, २७ )। इनके सहित बीराम ने मुग्रीन, अङ्गद, और तारा को साम्बना दी (४ २४, १)। इन्होंने बालिन् के बाह सस्कार की समुचित -सामधियों को एकत करने वी सुबीय, अञ्जद और तार की भाशा दो ( ¥ २४, १-२०)। सुग्रीय का राज्यामियेक हो जाने के पश्चात इन्होंने प्रस्नवण गिरि पर बाकर श्रीराम के साथ वार्तालाय किया (४ २७)। "श्रीराम ने सात्यवान् प्यति पर इनसे वर्षात्रम्त का वर्णन करते हुये सीता के वियोध-जनित कहीं का चर्णन किया । तदनन्तर इन्होंने बताया कि सुप्रीय चीझ ही उनवा कृष्ट दूर कर देंगे ( ४, २= )।" पवतों के शिखरों से फल काने के पश्चात लौट कर इन्होंने सीता के लिये वियोग करते हुये श्रीराम की समझाया (४ ६०, १४-२०)। श्रीराम ने शरदक्षत का इनसे विस्तार के साथ वर्णन किया और -तदन-तर इन्हें सर्याय को समयाने के लिये उनके पास भेजा (४ ६०, २२- "इन्होंने सुबीब के प्रति रोप प्रकट किया जिसे सीराम ने बान्त किया। तदनन्तर इन्होने किष्किन्धा के द्वार पर जाकर अज़द को समीव के पास मेजा। धानर इन्ह देखकर भयभीत हो उठे और प्रथम तथा प्रमाव ने सुरीव की इनके धागमन की सूचना देते हुये इनके चरणों में प्रणाम करने इनका रोप शान्त करने की प्रार्थना की (४ ३१)।" इनके कुपित होने के -समाचार से मुग्रीय अत्यन्त विन्तित हुये और हनुमान ने सुग्रीय को समझाते हुये इनसे मिलने का परामधे दिया (४ ३२)। इन्होंने कि किन्धापुरी की

( २९८ )

शोभा देखते हुये सुग्रीय ने भवन मे प्रवेश करने कोषपूर्वक अपने घनुप पर दशार दी जिससे भयमीत होकर सुबीव ने तारा की इन्हें बान्त करने के लिये भेजा और तारा इन्हें समझा-बुझाकर बन्त पूर मे ले गई (४ ३३)। "इन्हें अपने अन्त पूर मे प्रविष्ट देखकर सुग्रीय की समस्त इन्द्रियाँ व्यक्ति हो उठी और वे इनके समक्ष उपस्थित हुये । तदनन्तर इन्होने सुग्रीय को अनामें, कृतध्न और मिस्यानादी इत्यादि कहते हुवे फटकारा (४ ३४)।" तारा ने इन्हें युक्तियुक्त वचनो द्वारा कान्त किया (४ ३६)। तारा के वचन को सुनकर ये शान्त हुये (४ ३६,१–२)। जब सुग्रीव ने अपनी लघुता और श्रीराम की महत्ता बताते हुये इनसे क्षमा माँगी तब इन्होने मुग्रीय की प्रशासा करते हुये उन्हें अपने साथ चरुने के लिये कहा (४ ३६, १२-२०)। इन्होंने सुयीय को धोराम के पास चलने के लिये कहा (४ ३८,३)। 'नाहमस्मि-न्त्रमु कार्ये वानरेन्द्र न स्ट्सण , (४४०,१६)। 'अन्नवीद्रामसीनिध्ये लक्ष्मणस्य च धीमत', (४ ४०, १६)। 'लक्ष्मणस्य च नाराचा बहुव सन्ति तक्किया । वकाशनिसमस्पर्शा गिरीणामि वारका ॥', (४ ५४, १५)। 'हा राम रुक्शणेत्येव हाऽयोध्येति च सैथिली', (५ १६,१४)। 'नमोस्तु रामाय सल्हमणाय', (५ १६, ५९) । 'इयबो निपतिच्यन्ति 'रामल्हमण-लक्षिता', (१, २१, २१,)। 'राम रालदगण', (१, २६, २१)। 'लदगणेन', ( ४ २७, १७ २० )। हनुमान् ने अशोकवाटिना मे सीता की बताया कि स्वक्षमण ने भी उनका कुश्चल समावार पूछा है (५ ३४, ३५)। सीता ने हुनुमान से श्रीराम और इनके चिल्लो का वर्णन करने के लिये कहा ( ५. ६५, ४)। 'विसोक कर वैदेहि राधव सहल्दनणम्, ( ४ ३७,४० )। हनुमान् के पुछने पर सीता ने इनके प्रति शामकामना प्रयट करते हये अवनी और से इनका पुराल समाचार पूछने का हनुमान को आदेश-दिया ( १ ३८, ६१ )। राम-लक्ष्मणी, ( १ ३९, ४२ )। 'राम च लक्ष्मण चैव', ( १ ६२, १८, ६४, १ )। 'करोद सहरूक्ष्मण ', ( ५ ६६, १ )। 'लक्ष्मण थ धनुष्मन्तम्', ( ५ ६८, २४ )। 'ल्डनणश्च सहावल', ( ६ १, ११ )। 'बजुदेनैय स्थात् लक्ष्मणश्चान्तकोपम', (६४,२०)। ६४,२४ ३२। 'तमङ्गदगतो राम ल्हनण सुमवा गिरा', (६४,४४)। 'सलदमण', (६४,९८१०६, ८,१०११२४)। 'रुव्नगस्याञ्चतो राम सरव्यमिदमञ्जवीत्', (६ १७, १८)। 'रुद्दमण पुण्यलक्षणम्, (६१८,७)। 'राम सलक्षण', (६१९,३२)। श्रीराम ने लड्डा पर आकामण करने के पूर्व इनसे उत्पात सूचक लक्षणों का वर्णन किया (६ २३, १-१४)। श्रीराम ने इनसे लच्छा की शोमा का वर्णन िया (६ २४, ६-१३)। 'सह स्नाता रूदमणेन महौजसा', (६ ३७, ३४)।

( २९९ )

थीराम ने इनसे लड्डा के चारो दारो पर बानर सैनिको की नियुक्ति तथा विभिन्न प्रकार के अपशुक्तो आदि के सम्बन्ध मे परामर्श किया (६ ४१, १०-२३)। 'त्रवणानुचरो बीर', (६ ४१ ३४)। 'राम च त्रवण चैव', (६ ४४, ३८)। आतरी रामरक्ष्यणी, (६ ४४, ३९)। इन्द्रमित् के साय गुद्ध करते हुवे श्रीराम सहित ये भी अवेत हो गये जिससे बानरों ने सीक किया (६ ४५-४६, १-७)। श्रीराम और इनके सरीर के सभी अङ्गो को बाणो से व्याप्त देखकर सुधीय के मन में सम उत्पन्न हो गया (६ ४६, ३०)। जब राम सहित ये मुल्छित पडे वे तो नभी वानर प्रमुख इन लोगो की रक्षा करने रूपे (६.४७, १-३)। 'सत सीता ददवींमी वायानी दारतत्वयी। ल्डमण चैव राम च विस्को धारपीडिती ॥, (६ ४०, १८)। 'मर्लारमनव-चाङ्गी रुद्दमण चासितेक्षणा। प्रदेश प्रासुषु चेष्टन्ती रुरोद जनकारमजा।।', (६ ४७, २२)। नागपाध में बाबद होने पर भी अपने खरीर की हडता भीर शक्तिमत्ता के कारण मुख्छी से जानकर श्रीराव ने इनकी प्रक्ति, पराक्रम, भागृनिच्या तथा अग्य गुणी वा उस्तेल करते हुवे इनके लिये विकाप दिया (६ ४९,१-३०)। गवड ने खोराम और इन्हें नागपास से मुक्त कर दिया (६ ४०,१९)। 'ल्ह्नणोऽय हुनूमाश्य रावश्वापि सुविस्मिता', (६ ४९, "नल को भाहत करने के पश्चाद रावण ने इनके साथ युद्ध किया। तदनन्तर रावण नै सहााओं की थी हुई वाित से इनके वसस्यरूपर प्रहार किया जिससे य सुच्छित होकर भूमि वर मिर वहें। उस समय रावण ने इन्हें अपनी दोनो मुजाओं से उठाने का प्रयास किया परन्तु सफल नहीं हो सका ( ६. ५९, ६२-११६ )।" हनुमान् इन्ह दोनो हाथो से उठाकर श्रीराम के निकट लाये और उस समय मुद्ध में पराजित हुये इन्हें छोडकर वह चिक्त पुन रावण के मास लीट आई (६ १९, ११९-१२१)। भगवान् विध्यु क अधिन्तनीय अश रूप से अपना चिन्तन करके ये स्वरूप हो गये (६ ४९, १२२)। 'हरिसैन्य सलक्ष्मणम्', (६ ६०, ८०)। 'रामलक्ष्मण्योश्चापि स्वय पास्यामि शोणितम्' (६ ६०, ८१)। "जब कुम्मक्ष्यं पुन युद्ध करने के लिये उपस्थित हुआ तो इ होने उसके साम युद्ध किया । उस समय कुम्मकर्ण में इनको बाटक हुनी तो र हान उपन नाम बुद्ध रच्या । उस समय कुरमक्य न देनका नाम कहते हुमे इनका तिरस्तार किया ने कहते हुमे इनका तिरस्तार किया जिसका इन्होंने कठोर साव्यो से उत्तर दिया ने परस्तु कुम्मक्य इन्हें जीवकर कोरास को बोर क्रस्तर हुक्य (६ ६७ १०९-११७)।' जब श्रीराम कुम्मक्य से बुद्ध कर रहे थे तो इन्होंने कुम्मक्य के वय के सम्बन्ध में श्रीराम को अपने विचार स्ताय (६ ६७,१९-८१२)। जब श्रीराम ने कुम्भवणें पर आवमण विया तो ये भी श्रीराम के पीछे-पीछे चल रहे थे (६ ६७, १३७)। "जब आतिनाय वानरी का भीपण सहार

करता हुआ श्रीराम के निकट आकर बहवारोक्तियाँ करने लगा तब कृद्ध होकर इन्होने उसके साथ कठोर मध्यो का आदान-प्रदान करते हुये भीपण युद आरम्भ निया। बन्त मे इन्होने बह्यास्थ द्वारा अतिकाय का वध कर दिया। इस प्रकार अतिकास का बध हो जाने पर समस्त बान्द इनकी प्रशंक्षा करने लगे (६. ७१, ४६-१११)।" इन्द्रजित के बहुगस्त्र के प्रहार से श्रीराम और बानरो सहित ये भी मुन्छित हो गये (६, ७३)। हुनुमान् हिमालय से दिग्य स्रोपियों का पर्वत लाये सीर उन शोपियों की संघ 👖 ये पुनः स्वस्य ही गये ( ६. ७४, ६९-७० )। इन्द्रिति से घोर युद्ध करते हुये उसके वध के सन्याय मे जीराम ने इनसे परामर्श किया (६. ८०, ३७-४२)। 'झातरी रामलक्ष्मणी', (६. ८१, ४)। जब मायामयी सीता के वय का समाचार मुनकर श्रीराम शोक से भूब्छित हो गये तो ये उन्हें सान्त्वना देते हुये स्वयं पुरुपार्य के लिये उदात हुवे ( ६. =६, १६-४४ ) । 'लहमणे भ्रातुबस्सले', ( ६. =४, १ )। विभीषण ने श्रीराम को लक्ष्मण की गोद में लेटे हुये देखा । उस समय अन्होंने रावण की माया का रहस्य बताते हये सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाया और धीराम से निवेदन किया कि वे मेचनाद ना वध करने के लिये लक्ष्मण को निकुष्मिला के मन्दिर मे भेजें (इ. बं४)।" विभीषण के अनुरोध पर भीराम ने इन्हें इन्द्रजित के बच के लिये जाने की बाहा दी और ये सेना सहित निकृष्णिका मन्दिर के पास पहुँचे ( ६. ८५ )। विश्रीपण ने इन्हें मेघनाद पर बाण-प्रहार करने के लिये कहा (६. ८६,१-६)। जब मेयनाद घनुष उठाकर हनुमान का यथ करने के लिये उचत हुआ तब विभीषण के सकेत पर इन्होंने मेघनाद को देखा (६ ८६, ३२-३५)। 'लश्मणाय', (६. ५७, २-३)। विभीषण ने इन्हें निकुश्भिला की वस्तुयें दिलाते हुये इनसे मेघनाद का वय करने के लिये वहा (६. ८७,४-६)। मेघनाद की देशकर में धनुप की टंकार करते हुये युद्ध के ठिये सम्रद्ध हो गये और उसे ललकारा (६ =७, ७-९)। इन्होने इन्द्रजित् के साथ परस्पर रोपपूर्ण वसनो का बादान-प्रदान करते हुये घोर युद्ध किया (६. ८८)। विभीषण ने कहा कि लक्ष्मण ही मेधनाद का विनाश करेंगे (६. ८९, १८)। मेधनाद ने इनके साय घोर युद्ध किया जिसमें इन्होंने उसके सार्शि और रथ आदि का विनाश कर दिया (६, ८९, २४.–५३)। इन्द्रजिन के साथ अयकर युद्ध करते हुये इन्होने उसका वध कर दिया (६, ९०)। "विभीषण के साथ आकर इन्होने श्रीराम को इन्द्रजित के वर्ध का समाचार सनाया जिस पर प्रसन्न होकर श्रीराम ने हृदय से लगाते हुये इनकी प्रशसा की । सदनन्तर सुपेण 'ने इनकी चित्रित्सा करके इन्हें स्वस्य किया (६ ९१)।" ये राधण के साथ स्वय ही

रुप्सण ]

युद्ध करना चाहते थे अत उस पर वाण प्रहार करने लगे, पर-तूरावण ने इनके वाणो को काट दिया और इन्हें लाँघकर धीराम के समीप पहेंचा (६.९९,१८-२१)। रावण के साथ युद्ध करते हुवे इन्होंने उसके धनुप और सारिय को काट दिया (६ १००, १३-२०)। "विभीषण को प्राणसशय की अवस्था में पडा देख ये स्वय उनकी रक्षा करते हुये रावण से युद्ध करने स्रपे परन्तु अन्तत रावण के शक्ति प्रहार से भूक्तित हो गये। उस समय श्रीराम ने अत्यन्त बोक और कोश ने भरकर राजण से स्वय युद्ध करते हुये सुग्रीय आदि की इनकी रक्षा करने का आदेश दिया (६ १००, ९४-४६)।" इन्हें मूब्छित देखकर सीराम ने विलाद किया परन्तु अन्तत हनुमान की लाई हुवी बोपिधयों द्वारा सुरेण ने इन्हें स्वहम कर दिया (६ १०१)। रावणवध करने के पश्चात जब औराम ने मातलि आदि को विदा कर दिया तब इन्होंने श्रीराम के घरणों में प्रणाम किया (६ ११२, ७)। श्रीराम ने इनसे विभीषण को लड्डा के राज्य पर समिथिक्त देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की (६ ११२, द-१०)। इन्होने विभीषण का राज्याभिषेक सम्पन्न कराया (६ ११२, ११-१७)। 'सलस्मणम्', (६ १६२, २५)। जब क्योराम डारा तिरस्कृत हुई शीताने अपने लिये विता तैयार करने की इनको आज्ञा दी तो इन्होंने श्रीराम की आज्ञा से चिता तैयार की (६ ११६, १७-२१)। महादेव की आज्ञा से इन्होंने भी विमान म उच्चस्थान पर बैठ हुये अपने पिता को प्रणाम किया (६ ११९, ९-१०)। दशरथ ने इन्हें बाशीबाद दिया (६ ११९, २९) । हनुमान ने कोराम, सीता, और इनसे सम्बद्ध समस्त वृतान्त भरत को सुनाया (६ १२६)। भरत इनसे भी मिले (६ १२७, ३८)। शत्रुष्त ने भी इन्हें प्रणाम किया (६ १२७, ४१)। इहोने भी ल्लान आदि करने के पश्चात शुद्धार धारण किया (६ १२८,१४-१६)। श्रीराम ने जब इनस युवराजपद ग्रहण करने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया (६ १२८, ९१-९३)। इनको साथ लेकर श्रीराम ने पृथिवी का बासन विया (६ १२८. ९६)। 'राधवेण यथा माता सुमित्रा ल्डमणेन च॥ मरतेन च क्रेनेपी जीवपुत्रास्तवा स्त्रिय )। मनिष्यन्ति सवानन्दा पुत्रपौत्रसमन्त्रिता ॥'. (६ १२६, १०६-१०९) । 'लक्ष्मणेत च धर्मात्मन्त्राका त्वद्धितकारिया.' (७ १, २०)। 'मरतो लदमयश्चात्र धतुष्मस्य महायद्या ', (७ ३७ १७), 'लहमणेनानुयात्रेण पुष्टतीऽनुगमिष्यते', (७ ३८, ११)। 'लहमणेन सहायेन प्रयात केकप्रेश्वर ', (७ ३५, १४) । 'रामस्य बाहुवीर्थेण रक्षिता लक्ष्मणस्य च'.(७ ३९ १)। 'मरतो सदमणरचैव', (७ ३९, ११)। शीराम ने सीता

रुष्मण ी ( 300 ) िल्डमण करता हुआ श्रीराम के निकट बाकर बहंबारीकियाँ करने छना तब कुढ़ होकर इन्होंने उसके साथ कठोर शब्दों का आदान-प्रदान करते हुये भीषण युद्ध आरम्भ क्या। अन्त मे इन्होंने ब्रह्मास्त्र द्वारा अतिकाय का यथ कर दिया। इस प्रकार अतिकाय का यथ हो जाने पर समस्त वानर इनकी प्रशंसा करने लगे (६. ७१, ४६-१११)।" इन्द्रजित् के ब्रह्मास्त्र के प्रहार से श्रीराम और बानरों सहित ये भी मुन्धित हो गये (६. ७३)। हुनुमान हिमालय से दिग्य ओपधियों का पर्वत लाये और उन ओपधियों की गंध से ये पुनः हवस्य हो गये ( ६. ७४, ६९-७० )। इन्द्रजिन् से घोर युद्ध करते हुये उसके वध के सम्बन्ध मे श्रीराम ने इनसे परामर्श किया (६. ८०, ३७-४२)। 'म्रातरी रामलक्ष्मणी', (६. ८१, ४)। जब मायामयी सीता के वध का समाचार सुनकर श्रीराम शोक से मूज्यित हो गये सो ये उन्हें सारत्वना देते हुये स्वयं पुरुपार्य के लिये उचत हुये ( ६. =३, १३-४४ ) । 'लक्ष्मणे भ्रातुबरसले', ( ६. =४, १ )। विभीषण नै श्रीराम को लक्ष्मण की गोद से छेटे हुये देखा । उस समय उन्होंने रावण की माया का रहस्य बताते हुये सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाया और शीराम से निवेदन किया कि वे मेचनाद का वध करने के लिये लक्ष्मण को निकुम्भिला के मन्दिर में भेजें (६. दं४)।" विभीषण के अनुरोध पर शीराम ने इन्हें इन्ब्रजित् के वध के लिये जाने की आज्ञा दी और ये सैना सहित निकुन्त्रिक्ता मन्दिर के पास पहुँचे ( ६. ८५ )। विभीषण ने इन्हें मेघनाद पर बाण-महार करने के लिये कहा (६. ८६, १०६)। अब मेधनाद पतुर उठाकर हनुमान् का वध करने के लिये उचत हुआ तब विभीषण के सकेत पर

इन्होने मेवनाद को देला (६. ८६, ३२-३४)। 'लक्सणाय', (६. ८७, २-६)। विभीपण ने इन्हें निकृष्टिमछा की वस्तुयें दिलाते हुये इनसे मैघनाद का वय करने के लिये वहा (६, ८७,४-६)। मेघनाद की देखकर ये ध्युप की टंकार करते हुये युद्ध के लिये सम्रद्ध हो गये और उसे ललकारा (६. ६७, ७-६)। इन्होते इन्द्रजित् के साथ परस्पर रोपपूर्ण धचनों का बादान-प्रदान करते हुवे घोर युद्ध किया (६. ६६)। विभीषण ने कहा कि रुष्मण ही मेमनाद का विनास करेंगे (६. ८९, १८)। मेघनाद ने इनके साथ घोर युद्ध किया जिसमें इन्होंने उसके सारिय और रथ आदि का विनाध कर दिया (६, ८९, २५ – ५३)। इन्द्रजित् के साथ भयकर युद्ध करते हुये इन्होने उसका वध कर दिया (६. ९०)। "विभीषण के साथ आकर इन्होने श्रीराम को इन्द्रजित् के वध का समाचार सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर श्रीराम ने हृदय से लगाते हुये इनकी प्रशासा की। तदनन्तर सुपेग ,ने इनकी चित्रित्सा करके इन्हें स्वस्य किया ( ६. ९१ )।" ये रावण के साथ स्वय ही कदमग ]

**हिस्मग** 

युद्ध करना चाहते थे अत उस पर वाण प्रहार करने रुगे, पर तुरावण ने इनके वाणों को काट दिया और इन्हें छाँपकर श्रीराम के समीप पहेंचा (६, ९९, १८-२१)। रावण के साथ युद्ध करते हुये इन्होने उसके धनुप और सारथि को काट दिया (६ १००, १३-२०)। "दिभीयण को प्राणसशय की अवस्था में पड़ा देख में स्वय उनकी रक्षा करते हुमें रावण से युद्ध करने लगे परन्तु अन्तत रावण के चक्ति प्रहार से मुस्छित हो गये। उस समय धीराम ने अस्यत शोक और कीध में भरकर पावण से स्वय युद्ध करते हुए सुप्रीय आदि को इनकी रक्षा करने का आदेश दिया (६ १००, २४-४६)।" इन्हें पृष्कित देखकर श्रीराम ने विकाप किया परन्तु अन्तत हनुमान की काई हुयी बोपधियों द्वारा सुपेण में इन्हें स्तरम कर दिया (६ १०१)। रावणवध करने के पश्चात अब श्रोराम ने मातिल मादिको दिदाकर दिया तब इन्होने श्रीराम के चरणी ये प्रणाम किया (६ ११२, ७)। श्रीराम ने इनसे विभीषण को लङ्का के राज्य पर अभिविक्त देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की (६ ११२, ८-१०)। इन्होने विभीपण का राज्याभिवेक सम्पन्न कराया (६ ११२, ११-१७)। 'सलक्ष्मणम्', (६ ११२, २५)। जब श्रीराम द्वारा विरस्कृत हुई सीता ने अपने लिये विता तैयार करने की इनको आजा थी तो इन्होंने श्रीराम की आजा से चिता तैमार को (६ ११६, १७-२१)। बहादेव की बाला से इन्होंने भी विमान में उज्बरवात बर बैठे हुये अपने विता को प्रवास किया (६ ११९, ९-१०)। दशरण ने इन्हें आशीर्थाद दिया (६ ११९, २९)। हनुमान् ने श्रीराम, सीता, कोर इनसे सम्बद्ध समस्त वृतान्त भरत को सुनाया (६ १२६)। भरत इनसे भी मिले (६ १२७, ३६)। शत्रुष्त ने भी इन्हें प्रणाम किया (६ १२७ ४१)। इन्होने भी स्नान आदि करने के पश्चात श्रुद्धार घारण किया (६ १२८, १४-१६)। श्रीसम ने जब इनस युवसजनद प्रहण करने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया (६ १२६, ९१-९३ ) ( इनको साथ लेकर भीराम ने पृथिवी का शासन किया ( ६ १२%. ९६)। 'रापवेण यथा गाता सुमिता स्टमणेन न ॥ भरतेत च कैंकेथी जीवपुत्रास्तथा स्त्रिय ) । भविष्यन्ति सदानदा पुत्रपौत्रसमन्विता ॥'. (६ १२४, १०४-१०९) । 'सहमणेन च धर्मात्मनभात्रा त्वद्धितकारिणा,' ( ७ १, २० )। 'भरतो लक्ष्मणह्नात्र खतुष्मश्च महायद्या ', (७ ३७, १७)। 'लहमणेनानुपात्रेण पुष्टतौऽनुगमिष्यते', (७ ३६, ११)। 'लहमणेन सहायेन प्रयात केकमेश्वर', (७ ३८, १४)। 'रामस्य बाहुवीयेंग रक्षिता लक्ष्मणस्य घ', ( ७. ३९ १ )। 'मरतो छक्ष्मणश्चैव', ( ७ ३९, ११ )। श्रीराम ने सीता

रुप्तमण ] (३०२) [छप्तमण सम्बन्धों लोकापवाद पर विचार करने के लिये इन्हें भी बुलाया (७ ४४, २-६)। लेकापवाद की चर्चा करत हुने स्रोराम ने सीता को बन में छोड

आने के लिए इन्हें बादेश दिया (७ ४५, ५-२३)। ये वन में छोड़ने के लिए सीता को रथ पर बैठाकर से गये और गङ्गा सट पर पहुँचे (७ ४६)। इन्होंने सीना को नाव से गङ्का के उस पार पहुँचाकर अत्यन्त दुःख से उन्हें उनके त्यागे जाने की बात बताया ( ७ ४७ )। सीता ने श्रीराम के लिये इनके द्वारा सदेश भेजा (७, ४८, १-२१)। तदन्तर सीता को प्रणाम करके मे सौट पहें (७ ४८, २२-२५)। सीना को वन में छोडकर लौटते समय सुमन्त्र ने इन्हें दुर्वासा द्वारा श्रीराम के अविध्य-कथन आदि के सम्बन्ध मे बताया (७ १०)। दुर्वासा के मुख से सुनी हुई भृगु ऋषि के द्वाप की कवा कहते हुये भविष्य में होने वाली बुछ बातों को बताकर सुमन्त्र ने इनके हु सी हुदय की शान्त किया (७ ५१)। ये अयोध्या के राजमदन में पहुँचकर -श्रीराम से मिले और उन्हें साग्त्वना थी (७ ५२)। कार्याची पुरुषो की उपेक्षा से राजा नग को मिलनेवाले बाप की कथा सुनाकर श्रीराम ने इन्हें कार्यांपी पुरुषो की देखमाल का बादेश दिया (७ ५३)। इन्होने श्रीराम से राजा न्ताकी क्या विस्तार से बताने का मनुरोध किया (७ ५४, १-४)। 'श्रीराम ने निर्मि और वसिष्ठ के एक दूसरे के बाप से देहत्याग की कथा का इनसे वर्णन क्या। इन्होंने शीराम से पूछा कि विवेह होने पर पतिष्ठ आदि -ने क्ति प्रकार पुन चरीर प्राप्त किया (७ १६, १-२, १७, १-२)।" इन्होंने क्षोराम से वहा कि निमि ने वसिष्ठ के प्रति उचित व्यवहार नहीं दिया (७ ४८, १-३)। श्रीराम ने इन्हें नार्यावियों की अपने सम्मूल उपस्थित करने का कादेश दिया (७ ५९क, ५)। श्रीराम के आदेश पर इन्होंने बाहर निकलनर एवं नुत्ते को देखा और उसे भीतर आकर श्रीराम से अपना प्रयोजन गहने का लनुरोध विया; परन्तु श्रीराम की बाजा के बिना जब मूर्त ने राजभवन में प्रवेश करना अस्वीकार कर दिया हो इन्होंने श्रीराम की मनुमति ली (७ ५९६, १४-२८)। इन्होंने बुक्ते को स्रोराम के पास पर्नुवाया (७ ४९व, १)। नारद का वचन गुनकर श्रीराम ने इनको राज द्वार पर विलाग कर रहे ब्राह्मण को सांस्वना देने का आदेश दिया (॥ ७४, (-४)। श्रीराम न इतने और भरत से राजमूययण करने के विषय पर वार्तालाप रिया (७ ६२, १-६) । इन्होंने अन्यमेष यज्ञ का प्रत्नाव करने हुये थोराम की इन्द्र भीर बुत्रागुर की कया मुत्राया (७ ८४-८६) । धोराम ने इन्हें राजा इन नी क्या मुनाया ( ७ ८७-९० ) । थीराम ने इनसे अश्ववेध करने का अपना निश्चय न्याक विया और उमे मृत्रार इन्होंने वनिष्ठादि सभी द्विभी को बुनाइ र

थीराम से मिलाया (७ ९१, १-४)। बाह्यणो की स्वीकृति , श्रीराम ने इन्हें व्यवनेध यह सम्बाधी आवश्यक तैयारी करने का (७ ९१, ९-२५)। ऋत्विजो सहित स्थमण को यज्ञास्य की निमुक्त रूपके श्रीराम सेना सहित नैमियारण्य गर्वे ( ७ मुबिहितो यजो ह्यास्वमेधी ह्याबतत । लहमणेनाभिगुप्ता सा (७ ९२, ९)। श्रीराम ने इन्हें और घरत को कमार की बारपय के विभिन्न राज्यो पर नियुक्ति करने का आदेश ?-Y)। कुमारो के अभिषेक पर थोराम और भरत प्रसन्नता हुई (७ १०२ १०)। ये अञ्चद के साथ वर्क समके साथ रहे । जब वह इदलापुर्वक राज्य सभासने सवा कीट आये (७ १०२, १२-१३)।' 'उमी क्लाल गनमपि स्नेहास जजातेऽतिथामिकी ॥', (७ १०२. द्वार पर वह सपस्वी के वेष में काल उपस्थित हवा तो आगमन की सुचना दी और तदनन्तर थी राम के आदेख लाये (७ १०३, २-७)। लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त से बार्तालाप भारत्य निया (७ १०३, १४-१६)। बार्तालाप कर रहे ये तो महिष दुवांता ने, श्रीराम से हैं पदापण करके, इन्हें शीराम की अपने बायमन की कहा। दुर्वासा ने यह भी कहा कि सूचना देने म विसम्ब सादि सहित समस्त भातामा और नगर को छाप दे हेंबे इन्होंने, यह सोचकर कि 'अकेले मेरी ही मृत्यु हो श्रीराम को ऋषि के आगमन की सचना दी (७ । के चले जाने पर श्रीराग नियम गङ्क कर देने के पर विन्तित हये (७ १०%, १६-१०)। "शीराम की देवकर इन्होंने उन्हें साल्वना देते हुए कहा 'बाप ि कर डालें क्यों कि प्रतिका भद्ध कर देनेवाले मनुष्य नरक मुच प्राणदण्ड देशर अपने धर्म की बुद्धि करें।" ( ७, १०६, के कहते पर श्रीराम ने इनका त्याग किया । श्रीराम का यहीं से सरमूत्रट पर आये और जर्ज से आचमन करके लिया । तदनन्तर संघरीर ही ये मनुष्यों की दृष्टि से देवराज इ.स. इ.हें सेकर स्वर्गतीक चल गये (७ १०६, विष्ण के चतुर्य लग, लहमण को आया देश सभी देवताओं के का पूजन किया ( ७. १०६, १८ )।

रुदमण ]

सम्बन्धी लोकापवाद पर विचार करने के लिये इन्हें भी बुलाया (७ ४४, २-६)। लोकापबाद की चर्चा करते हुवे श्रीराम ने सीता को दन मे छोड थाने के लिए इन्हें बादेश दिया (७.४५, ५-२३)। ये वन में छोडने के लिए सीता की रथ पर बैठाकर ले गये और गङ्का तट पर पहुँचे ( ७. ४६ )। इन्होंने सीना को नाव से गङ्का के उस पार पहुँचाकर अत्यन्त दृश्य से उन्हें उनके त्यागे जाने की बात बताया ( ७. ४७ )। सीता ने श्रीराम के लिये इनके द्वारा सदेश मेजा (७, ४८, १-२१)। तदन्तर सीता की प्रणाम करके ये लौट पड़े (७, ४६, २२-२५)। सीना को वन में छोडकर लौटते समय सुमन्त्र ने इन्हें दुर्वासा द्वारा श्रीराम के भविष्य-कथन आदि के सम्बन्ध मे बताया ( ७. ५० ) । दुर्जासा के मुल से सुनी हुई भृगु ऋषि के शाप की कथा कहते हुचे अविध्य ने होने वाली पुछ बातों को बताकर सुमन्त्र ने इनके दुक्षी हृदय को शान्त किया (७. १९)। ये अयोज्या के राजमवन मे पहुँचकर -श्रीराम से मिले और उन्हें सान्त्वना दी ( ७. १२ )। कार्यार्थी पूरुपो की उपेक्षा से राजा नृग को मिलनेवाले शाप की कया सुनाकर श्रीराम ने इन्हें कार्यायी पुरुषो की देखमाल का आदेश दिया (७ ५६)। इन्होंने धीराम से राजा न्त की कथा विस्तार से बताने का बनुरोध किया (७, ५४, १-४)। "श्रीराम ने निमि और वसिष्ठ के एक दूसरे के बाप से देहत्यांग की कथा का इनसे वर्णन किया। इन्होंने म्रीराम से पूछा कि विदेह होने पर वसिष्ठ आदि ~ ने किस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया (७. १६, १-२; १७, १-२)।" इन्होंने श्रोराम से कहा कि निमि ने वसिष्ठ के प्रति उचित व्यवहार नही दिया ( ७. १८, १-३ )। श्रीराम ने इन्हें नार्यायियों को अपने सम्मुख उपस्थित करने का आदेश दिया (७. ५९क, ५)। श्रीराम के आदेश पर इन्होने बाहर निकलकर एक कुत्ते को देखा और उसे भीतर आकर श्रीराम से अपना प्रयोजन कहुने का अनुरोध किया; परम्यु धीराम की शाला के बिना जब कुत्ते ने राजभवन में प्रवेश करना अस्वीकार कर दिया तो इन्होंने शीराम की बतुमति ली (७. ५९४, १४-२८)। इन्होने कृते को स्रोराम के पास पहुँचाया ( ७. ५९ व, १ )। नारद का वचन सुनकर श्रीराम ने इनको राज द्वार पर विलाप कर रहे बाह्यण की सान्त्वना देने का आदेश दिया (७ ७%, १-५) । श्रीराम ने इनसे और भरत से राजमूबयज्ञ करने के विषय पर वार्तालाप क्या (७. ८२, १-८) । इन्होंने अश्वमेष यज्ञ का प्रस्ताव करते हथे स्रीराम की इन्द्र और दुत्रामुर की कथा मुनाया (७. ८४-८६) । श्रीराम ने इन्हें राजा इल नी क्या सुनाया ( ७ = ७-९० ) । श्रीराम ने इनसे अध्यमेष करने का अपना निरम्प व्यक्त क्या और उसे सुनकर इन्होंने वसिष्ठादि सभी दिओं को बुलावर

ल्च्यी रुद्य, प्रजापति कुशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र, का नाम है जिसको विश्वामित्र ने श्रीराम वो प्रदान किया (१.२०,५)।

१. लड्डा, रावणपालित एक पुरी का नाम है जहाँ पहुँचकर हनुमान् ने अशोकवाटिका मे सीता की चिन्तामन्त देखा (११,७३)। हनुमान ने इसमे क्षाग लगा दी (११,७७)। यहाँ आकर श्रीराम ने रावण का वध कर दिया (१. १, ६१)। तारा ने लदमण को बताया कि यहाँ सी सहस्र करोड, छत्तीस अयुत, छत्तीस सहस्र और छत्तीस सौ राक्षस रहते हैं (४ ३४, १४)। हनुमान् ने सागर-लङ्गन के पश्चात् पर्वत-शिखर पर स्थित हो इसकी शोभा का अव-लोकन किया ( ५. १, २१३-२१४ )। 'यह वन-उपवनो से ब्यात, सुन्दर फल-पूर्णों के बुक्तों से सुक्तोभित, सुन्दर सरोवरों से युक्त, और सुरक्षित थी। यह , विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा आकाश मे तैरती सी प्रशीत होनी थी। इसकी सुरुद्ध रक्षा-व्यवस्था, विद्याल बहालिकाओ, और सुरुद प्राचीर आदि को देलकर हनुमानु चिन्तित हो विचार करने लगे कि इसमे प्रवेश करना कैसे सम्भव होगा (५ २, १-३०)।" 'अचिन्त्यामद्भताकारा हट्टा लड्डा महाकृषि । असीदियण्णी हृष्टश्य वैदेशा दर्शनोत्स्क ॥ स पाण्ड्राविद्धविमानमालिनी महाहेजाम्बनदजालकोरणाम् । यशस्त्रिनीं रावणबाहुपालिना क्षापाचरैभीम-बल समावताम् ॥', (१ २, ११-१६)। 'स लम्बशिखरे लम्बे लम्बतीय दसनिमे । सरवमास्थाय भेषावी हनुमान्माञ्तात्मज ॥ निश्चि लङ्का महासत्त्वो विवदा विषयुक्तर । रम्यकाननतीयाढमा पूरी रावणपालिताम् ॥', (५ ६,१-२) । "वारत्काल के बायलों की भारत बवेत कान्तिवाले सुखर भवन इसकी शोभा बढाते" के। यहाँ समुद्र की गर्जना के समय भयकर गम्भीर शब्द होता रहता था। सागर की छहरों को खुकर बहनेवाली वायु इस नगरी की सेवा करती थीं। इस पुरी के सन्दर फाटकों पर मतवासे हाथी दोशा पाते थे तथा इसके अन्तर्दार और बहिद्वीर दोनों ही प्रवेत कान्ति से सुशोमित थे। इसकी रक्षा के लिये वडे-वडे सपी का सचरण होता रहना था जिससे यह नागों से गुरक्षित होने के कारण सम्बर भोगवतीपरी के समान जान पडती थी। अमरावतीपरी के समान यहाँ आवश्यकता के अनुसार विजलियों सहित मेथ छाये रहते थे। ग्रहो और नशत्री के सहस विद्युत-दीरो के प्रकाश से यह पुरी प्रकाशित और प्रचण्ड बायु की ध्वति से युक्त थी। सुवर्ण के बने हुये विद्याल परकोटों से थिरी हुई यह पूरी शुद्र धण्टियाओं की शनकार से युक्त पताकाओं हारा जलहून थी ( ४ ३, ६–७)।" "सुवर्णने बने हुये द्वारों से इस नगरी नी अपूर्व सोमा हो रही सी। उन सभी द्वारों पर नीसम के चयुवरे बने हुये थे। वे समस्त द्वार हीरो, स्पटिको और मोतियों से बड़े गये थे। मणिमवी पत्ती सतकी होभा शहा

ी. लक्षा

३. लहा ी

रही थी। उनके दोनो ओर तराये सुबर्ग के उने हुने हायी सोमा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चाँदी से निमित होने वे नारण स्वच्छ और श्रेत था। उनकी सीढियाँ नीलम की बनी हुई थी। उन द्वारो के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुये और धूळ से रहित थे। वे समस्त द्वार रमणीय सभा-भवनो से युक्त और सुन्दर तथा ऊँचाई ये आकाश में उठे हुये से जान पडते थे। वहाँ की खाशीर मंपूरों के कलरब गूँ जते रहते थे। उन द्वारी पर राजहन नामक पत्ती भी निवास करते थे। यहाँ भौति भौति के वाद्यो और आ मुपगों की मध्र-ध्वति होती रहती यी जिससे यह पूरी सभी और से प्रतिब्बनित हो रही थी। कुवेर की अलका के समान धोमा पानेवाली यह मगरी तिक्ट के शिलर पर प्रतिष्ठित होने के बारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होनी थी ( १ ३, ९-१२ )।" 'ता समीवर पूरी लकुः राहासाधिपते-गुमाम् । मनुत्तमामृद्धिमती चिन्तयामास वीर्यवान् ।।', ( ४, ३, १३ )। रावण के सैनिक हाथी में अस्त्र-शस्त्र लेकर इसकी रक्षा करते थे, अतः इसे कोई दूसरा बलपूर्वक अधिकार मे नहीं कर सकता या ( १ ३,१४)। "राससराज रावण की यह नगरी बस्त्रामपणी से विमुधित सुन्दरी युवती के समान प्रतीत होती थी। रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र और गोष्ठ (गीशाला) तथा अन्य दूसरे भवन आभूषण थे। परकोटो पर लगे हुये यन्त्रों के जो गृह थे वे ही मानो इस लड़्रा रूपी युवती केस्तन थे। यह सब प्रकार की समृद्धिमों से सम्पन्न थी (५ ३, १६-१९)" 'प्रजण्याल तदा लङ्का रक्षोगणगृहै गुमै; (५ ४ ६) । 'हारेल्य सक्ता हत्वा लङ्का परवस्तवेन ; (५ ६९, २०)। हन्मान्ने इसमे आग लगा दी (१ १४)। 'लङ्गमा कश्चिद्वदेश सर्वा भरमीहता पुरी,' ( १ ११, ११ )। जान्ववान् के प्रक्रने पर हतुमान में अपनी लङ्कायात्रा मा समस्त बुतान्त सुनाया (५ ५६.

<- १६६ ) । हनुमान ने बानरों को बताया कि वे अवेले ही राक्षमों और रावण सहित इमका विद्यंत करने में समये हैं ( ५ ६९, 🗷 ) । 'मयेन निहन। लङ्का दग्धा भरमीकृता पूरी', (१ १९, १८)। 'लड्डा नागित बाली हर्ने निकन्त बानरा.।'(५६०,५)। 'ता लङ्का तरसा हत् रावण च महाबलम्', ( ४ ६०, ६ )। 'वायमुनोवंतेनैव दत्या लक्षुति न श्रुनम्', ( ४ ६०, ७ )। जित्था लक्षा सरक्षीया हत्वा त रायण रणें, ( १ ६०, ११ ) । 'त्वहर्यनहनी-त्माही लल्ला भस्मीवरिष्यत ( १ ६७, २०)। "धीलाम्बदनिवासना लल्ला-मलबसानुषु', (१ ६८, २७)। हनुमान् ने इस नगरी वे दुर्ग, काटकों, सेना-विभाग, और सक्तम आदि का श्रीराम से वर्णन क्या (६ ३,१-३२)। 'यसिदेदयरो रुद्धा पुरी मीमस्य रक्षम । क्षिप्रकेनो विषय्यामि सस्पेतदश्रवीमि २० सा० को०

১ তন্ত্ৰা ते ॥', (६ ४,२)। 'रुद्धाया तु इत वर्म घोर बय्ट्वा भयावहम् । राक्षसेन्द्री हनुमता बक्रणेव महात्मना ॥', (६ ६,१)। 'ववद्घ्वा सागरे सेतु घोरेऽस्मि-न्वरणालये । लङ्का नासादित शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरै ॥', ( ६. १९. ४० ) । 'एप वे बानरक्षीयो लड्डा समिववर्तते'. (६. २०, ३)। नहीयं हरिभिलंड्डा प्राप्तु शाया मथन्त्रन', (६. २०, १३)। 'प्रतस्ये पुरती रामी लखु।मिममुली विमु: (६. २३, १५)। आराम ने विनित्र ध्वजा पताकाओं से सुशीमित लकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से सीता का विल्यन करते हुए लक्ष्मण से इस पूरी की शोभाका वर्णन किया (६, २४, ३—१२)। 'इस सा लक्ष्मते रुक्कापुरी रावणपालिला । सासुरीरगगन्धवै: सर्वैरपि सुदुर्जया ॥' (६. १७ ४ )। विभीषण ने श्रीराम से रावण द्वारा की गई लका की रक्षा-व्यवस्था का वर्णन किया और श्रीराम ने इस नगरी के विभिन्न द्वारो पर आक्रमण करने के लियें सैर्नापतियों की नियुक्ति की (६ ३७,७-३७)। बानर यूयपतियों ने सुवेल-पर्वत के शिखर पर सडे हो कर लका का निरीक्षण किया (६. ३८, १४-१८)। बानरों सहित श्रीराम ने स्वेल-शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण किया (६ ३९)। 'विक्टशिकरे रम्ये निर्मिता विश्ववर्मणा ॥ ददर्श लङ्का सुन्यस्ता रम्यकाननशीभिताम् ॥', (६.४० २) । 'हत्वाह रावणं युद्धे सपुत्रवलवाह-मम् । अभिषिच्य च लङ्काया विभीषणमधापि च ॥', (६. ४१, ७)। श्रीराम ने इनके चारो द्वारो पर वानर-सैतिको की तियक्ति की (६. ४१, २२, २६, ९०-१००) । 'स ददर्शाद्रता शस्त्रा सदीशवनकाननाम्', (६,४२,३)। 'लड्डा दरशे', (६ ४२,६) । 'हप्ट्वा दाशरविलेड्डा', (६.४२,७)। 'लङ्कामाहरुद्वस्तदा', (६. ४२, १३) । 'लङ्कामेवाभ्यवर्तन्त', (६ ४२, १४) । लङ्कामाहरुहुस्तदा', (६. ४२, १७) । 'लङ्का तामभिषावन्ति महाबारणसनिभाः, (६ ४२, १९)। 'अभ्यथावन्त रुद्धायाः प्राकार कामरूपिण.' (६. ४२, २१)। 'विमार्ग पुष्पक तत्तु सनिवर्ग मनोजवम्। दीना त्रिजटया सीता लखुमेव प्रवेशिता ॥', (६ ४०,३६)। 'शरादिती भागमहाकिरीटो विवेश लच्चा महला सम राजा", ( ६. ५९, १४६ )। 'पुरी लद्भा', (६ ६०, १)। 'हाराज्यादाय सञ्ज्ञायादचयश्चिमस्याय संक्रमान्', (६..६१, ३५)। "समीव ने वहा कि बुम्भवण तथा पुत्रों की मत्यु के पश्चात रावण अब पूरी की रक्षा नहीं कर सकता अतः वानरी को पाहिये कि वे लंदा में याग रुगा दें। सुधीय की इस बाजानसार बानरों ने लंदा में आग लगा दी। (६ ७५, २-३२)।" बार्जानां राधसीनां 🖫 सद्भायां वै बुले-बुले', (६. ९४, १) । 'विभीपणमिम सौम्य छन्द्रायायभिषेचय', (६. ११२, ९) । 'छनायां सीम्य पश्चेयमभिविवत', (६.११२,१०)। 'छनायां रक्षसा मध्ये राजान रामशाय-

२. रुहा ( vof ) २. एड्डा 🕽 नात्', (६ ११२, १४)। 'स्ष्ट्राभिषिक्त लच्चाया राक्षसेन्द्र विभीषणम्', (६ ११२,१६) । 'इति प्रतिसमादिटो हनूमान्मास्तातमञ् । प्रविवेश पुरी लङ्गा पुग्य-मानो नियाचर म', (६,११३,१)। 'प्रविश्य च पुरी लहुामनुतास्य विभीषणम्', (६ ११३, २)। 'रावणश्च हत शत्रुखंद्वा चंव बंदीहता', (६ ११३, ११)। 'विभीषणविषय हि लहु स्वयंगिद एतम्', (६ ११३, १३)। 'लङ्कास्याह स्वया राजन्ति तदा न विसनिता', (६ ११६, ११)। श्रीराम ने अयोध्या की यात्रा करते समय सीता से कहा 'विदेहराजनिदिनि । कुलास विखर के समान मुन्दर त्रिकुट पर्वन के विशाल शृङ्क पर बसी और विश्वकर्मा की बनाई हुई लकापुरी को देखों, वैसी मुन्दर दिखाई देती हैं, (६ १२३, ३)। 'उद्योजिययमुखोग दश्ने लख्नावये मन', (६ १२६, ४९)। विश्रवा ने अपने पुत्र, कुवेर, से इसकी स्थिति और विशेषनाओं का उल्लेख करते हिये इसम निवास करने की आज्ञा दी (७,३,२५-३१)। अपने पिता की आज्ञानुसार कुवेर (वैश्रवण) ने त्रिकूट पर्वत के शिलर पर बसी हुई इस पुरी में निवास किया (७ ३,३२। विश्वकर्माने सुकेश के राक्षस-पुत्रों की इस पुरी की स्थिति आदि का वर्णन वरते हुथे यहाँ रहने का परामशंदिया और बताया कि जब वे छोग छन्द्रा के दुर्ग का आश्रय छैकर बहुत से राझसी के

साथ निवास करेंगे तो उस समय दात्रुओं के लिये उन पर विजय पाना अत्यन्त कठिन होगा । विश्वकर्मा की बात सुनकर वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्रो अनुकरों के साय इस पूरी म जाकर वस वये (७ ४, ८२२-२९)।" 'इडमाकारपरिलो हैमैगृंहततेवृंताम् । लङ्कामवाध्य ते हृष्टा न्यवसन्दर्भाचरा ॥, (७ ५, ६०)। समस्त देशहोही राक्षस सञ्जूष छोडकर युद्ध के लिये देवलीक की ओर गरे (७ ६ ४९)। 'लङ्काविषयय दृष्ट्वा यानि लङ्कालमान्यय। भुतानि भयदर्शीनि विमनस्कानि सर्वेश ॥', (७ ६, ५०)। 'यत्कृते च वय लङ्का स्यवत्वा याता रसालताम्', (७११,५)। 'अस्मदीया'च लङ्केय नगरी राससीपिता । निवदिता तव भागा धनाध्यक्षण धीमता ॥', (७ ११,७)। 'इस लख्दा पुरी राज्यराक्षसामा महात्मनाम्', (७ ११, २४)। 'स तु गस्वा पूरी हाडूा धनदेन मुरक्षिताम्', (७, ११, २६) । 'लडूा शून्या निराध्यर , (७ ११, ३२)। 'दीयतां नगरी लखूर पूर्व रक्षोगणीयिता', (७ ११, ३६ ) 'कून्या सा नगरी लड्झा', (७ ११, ४८ )। 'विवेश नगरी रुद्धाम्', (७ ११, ४९)। 'विभीषणस्य धर्मात्मा लङ्काषा धर्ममाचरन्', (७ २४, ३४)। 'प्रजापीत पुरस्टात्य यमुलंद्वी सुरास्तदा', (७ ३०,१)। २ संका, रुकाकी विधिष्ठात्री देवी का नाम है जो विकट रूप घारण

करके हनुमान् के सम्मुख उपस्थित हुई (१. ३, २०-२१)। इसने लका की साढ

छवण ]

रक्षा-ध्यवस्था का वर्णन करते हुये हनुमान् से उनका परिचय पूछा (५३, २२-२४)। हनुमान् ने कृद्ध होकर इसका परिचय पूछा ( ५ ३, २५-२६)। अपना परिचय देते हुये ईसने कहा : 'मैं रावण की बाजा की प्रतीक्षा करनेदाली जनकी सेविका और इस नगरी की रक्षा बरने वाली हैं। मेरी अवदैलना करके इस नगरी मे प्रवेश करना कठिन है। मैं स्वय हो लेका नगरी हूँ, अतः , आज मेरे हाथ से तैरा बध होगा।'(५.३,२७-३०)। इसके बचन को सुनकर हनुमान् ने विशाल रूप धारण करके इससे कहा कि वे लकापुरी की शोभा देखना चाहते है ( ५. ३, ३१-३४ )। इसने हनुमान की कठोर नाणी मे लंका देखने का निषेध क्या (४ ३, ३४-३६)। "हनुमान के आग्रह करने पर इसने उन्हें और से यथ्पड मारा। हनुमान ने उस समय भीषण सिहनाद करते हुये •इस पर मृष्टि प्रहार किया जिससे यह पृथिवी पर गिर पड़ी। इस पर दया करके हनुमान ने इसका वध नहीं किया (४ ६, देव-४६)।" "इसने गद्दगद वाणी में हनुमान से कहा 'मैं स्वय रुकापुरी हूँ भीर आप ने मुझे परास्त कर दिया। पूर्वकाल से बह्या ने मुझे घरदान दिया। मा कि जब मैं किसी वानर से परास्त हो जाऊँगी शव मुझे यह समझ लेना होगा कि राक्षतों के विनाश का समय आ गया। अब सीता के कारण रावण तथा समस्त राक्षसो का विनाश अवस्य होगा। बह्या के इस शाप के कारण यह पुरी अब नष्ट-प्राय है, अतः अब आप इसमे प्रवेश करके सीता की लीज कीजिये। ( ५. ३, ४४-५२ )। इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली इस श्रेष्ठ राक्षसी को अपने पराकम से परास्त करके हुनुमान् लड्डापुरी के भीतर प्रविष्ट हुये ( थ. ४, १ )।

स्त्रयण, मधु और कुम्भीनती के पुन, एक अनुर वा नाम है जो महा-पराइमी और धर्मकर (स्वधावाला या (७ ६१, १७०-१०)। देश छोडकर जाते समय इसके पिता, नामु ने इसे एक खुल दिया जो उसने महादेय से प्राप्त किया या (७ ६१, २०)। उस पुन के प्रमान से यह तीनो छोड़ो और विधेयतः तपस्यी कुनियो को सत्तर्य करते लगा (७ ६१, २१-२२)। इसके प्रमान तथा इससे उत्पन्न अय वर्णन करते हुवे व्यप्तियो ने श्रीराम से एसवा वस करने वी प्रार्थना की (७ ६१, २६-२५)। श्रीराम ने व्यक्तियो से सहस्य वहार-विहार के सम्यान्य से पूछा निसान व्यक्तियो ने निस्तार से उत्तर दिया (७. ६२, १-४)। श्रीराम ने इसके यथ वा आश्वासन देने हुवे अपने आता करत तथा समुक्त से पूछा कि उनमें से पीन इसना यय करेगा (७ ६२, ६-८)। मस्ता ने एसवा वंग करने वी इस्छा प्रगट की (७. ६२, ९,)। समुक्त ने इसके वथ वो प्रयल इस्डा व्यक्त वी जिसे पुन वर वीराम ने उत्तरे (३०९) [ लबण

ही इस नार्य के लिय जाजा प्रदान नी ( ७ ६२, १०-१९ )। 'ब्राहृत दुनंची घोर हत्तास्मि लाग मृत । तस्यैव मे दुरुक्तम्य दुर्गति पुरुषत्रंभ ॥', (७ ६३, ५)। शत्रुष्त वाराज्याभिषेक होते ही यमुनातट वासी ऋषियो को इसके वध ना विश्वास हो गया (७ ६३, १८)। श्रीराम ने इसके वध के लिय एक अमाप वाण देते हुये शतुष्त नो इसके शुरू से बचने का उपाय भी बताया ( ७ ६३, १९-३१ )। इसक वध का उपाय बताते हुव श्रीराम ने शतुब्त से महाकि यंग्रीप्म ऋतुके बाद वर्षा ऋतु में ही इसका वध करें (७ ६४, ९-१२)। रायुष्त न अपनी सना को मज कर माताबी बादि से दिदा ली और उसके बाद इसके वच के लिये अयोध्या स प्रस्थित हुये (७ ६४, १३-१८)। शतुष्त ने पूछने पर महाँप च्यवन ने इसकी तथा इसके शूल की पाक्ति का वर्णन करते हुत इसके हारा राजा मान्याना के बच का प्रसग सुनावा (७ ६४)। ' प्रात काल के समय आहार के लिये जब यह नगर से बाहर निकला सो अवसर देख कर रामुख्न सथपुरी के द्वार पर अस्त्र सन्त्रों से युक्त होरर सन्नद्व हो गये। मध्याङ्क के समय अपने आहार का ओम लिये हुये जब यह छीटा सी समुख्न को अपने नगर का द्वार रीक कर खडे देखा। इसने शत्रुष्न की कठीर सम्बों मे सम्बोधित किया (७ ६८, १०७)।" शतुझ ने भी रोपपूर्ण स्वर में इसे युद्ध के लिये ललकारा ( ७ ६ ८, १०-११ )। सनुष्ट की रोपपूर्वक सम्बोधित करते हुवे पहले तो इसने धीराम द्वारा अपने बन्यु-बाग्यवों के वय का उल्लेख किया और फिर अपना जूल लाकर युद्ध करने की इच्छा प्रकट की (७ ६॥. १४-१७)। शत्रुझ ने इसे शूल काने का अवसर नहीं दिया (७ ६८, १६-२० )। विना गुल के ही शत्रुझ के साथ मयकर युद्ध करते हये इसने एक कुम के प्रहार से राजुल को मुख्ति कर दिया (७ ६९, १-१२)। राजुल की मिम पर गिरा देख इसने उन्हें मृत समझा (७. ६९, १४-१५)। दर्धाय कवगस्याजी बार शत्रुक्षमारित । तेजसा तस्य सम्मुदा मर्वे सम सुर-सत्तमा ॥', (७ ६९, २५)। ब्रह्मा ने देवों को आक्ष्वास्त करते हुये उन कोगो को इसका वध देखने के लिये कहा (७ ६९ २९)। देवगण उस स्थान पर आये जहाँ शत्रुम इसस युद्ध कर रहे थे (७ ६९,३०)। सन्त्रुम ने दिव्य बाण का सन्धान बरके इसकी और दुष्टिपात किया (७ ६९, ३२)। " राष्ट्रम वे आह्वान की सुन कर यह उनके सामने आया और शप्रुद्ध ने इस पर अपना बाण चला दिया। उस बाण के प्रहार से विदीण होकर पह पर्वत के समान सहसा पृथिवी घर गिर पडा । इसका वध होते ही इसका महान शुल महादेव के पास लीट गया (७ ६९, ३३-३८)। इसका वस कर दने पर इन्द्र और अग्नि ने शतुझ को वर देने की इच्छा प्रगट की (७, ७०, १~२)।

रुवण ]

होला. मध् नामक असुर के पिता का नाम है (७ ६१,३)।

सोहित, जाल रंग के जल से परिपूर्ण एक अयकर रामुह ना नाम है जिसके तट पर सुग्रीय ने सीता भी सीज के लिये एक लाख बानरों ने साथ विनत नो भेजा था (४. ४०, ३७)।

सोदित्य, एक ग्राम का नाम है। केकय से छीटते समय भरत इससे भी

·होते हुये आये थे ( ४. ७१, १४ )।

व

यञ्च, एक समृद्धिशाली देश का नाम है आस पर दश्यप का अधिपाय या। दशस्य ने मही अस्पन्न होनेवाली वस्तुयें भी कैकेयी को अस्ति करने के लिये कहा (२ १०, ३९–४०)।

 चक्र, पारियात पर्वत के निकट ही समृद्र ये स्थित एक पर्वत का नाम है ।
 सीता की लोज के लिय सुक्षीव ने सुवेण आदि बानरों को इसके क्षेत्र में मेंजा (४ ४२, २३) )

चज्रकाय, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान गये

( 4. 4, 77 ) :

ैं यद्भाजवात्त्रा, विरोचनकुमार बिल की दोहिशी का नाम है जिसका कुम्भ-कर्ण के साथ विवाह हुआ (७ १२, २३)।

यख्नदंष्ट्र, एक राक्षात का नाम है जिसके भवन में हुनुसान गये (४ ६, २०, गीता प्रेस सरकरण)। हुनुमान ने इसके भवन में आग लगा ही (४, ५४, १०)। इसने कीच में भरतर परिष्य हाथ में लिये हुने रावण को सीराम काहि के वण को काहिता हावा है, ६, ९-१६) यह विश्व प्रवार के सक्त शासी हो प्रविच्य प्रवार के सक्त शासी हो प्रविच्य प्रवार के सक्त शासी हो प्रविच्य प्रवार के सक्त शासी हो स्विच्य प्रवार के सक्त शासी हो हो कि एक रिवार (६ ९, ३)। सीराम ने इसे भाहत कर दिया (६ ५४,००)। रावण की आजा से विश्व प्रकार के सक्त शासी को लेकर यह पुद्धभूमि में वर्शास्त्रत हुआ (६ ५३,०-००)। इसने वाहत से मान भीषण सहार किया (६ ५३,०४)। इसने अञ्चर के सात प्रीराप्त हुआ पात प्रवार के स्वार प्रवार के स्वर दिया (६ ५४)। इसने अञ्चर के स्वर प्रवार प्रवार के स्वर प्रवार प्रवार के स्वर प्रवार प्रवार के स्वर प्रवार प्रवार प्रवार के स्वर प्रवार (६ ५४,१)। स्वार्य प्रवार प्य

चन्नमुष्टि—इसके साथ मैन्द ने इन्द्र युद्ध किया (६ ४३, १२)। मैन्द ने इसका वध कर दिया (६ ४३, २९)। यह माल्यवान् का पुत्र या

( 6 4, 34 ) 1

हिया। उन्हें भी ने बताया कि उस समय भित्र देवना ने उसवा बरण किया है। यह मुनकर कायपीडित हो इन्होंने करा कि ये उसके निकट एक कुम्म में ही अपने पोर्च छोड़ कर सन्तुष्ट हो जारेंगे। विश्वी की स्थीकृति मिकने पर अपना बीर्य कुम्भ में छोड़ दिया (७ ५६, १५–२१)। विश्वक वीर्य कुम्भ से दो बाह्यण उत्पन्न हुने (७, १७, ४–६)।

वरण-कन्या ]

चरुत्य-सन्या--- 'जमा न-दीवनश्वापिरुमा वरुषकन्यका', (६ ६०११)। चरुष, एक प्राम का नाम है। कैक्य से छौटते समय भरत इससे होकर आय पे (२ ७१,११)।

• सक्तथी, एक नदी का नाम है जिसे भरत को शीराम का सदेश देने के लिये जाते समय हनुमान ने देखा था ( ६, १२४, २६ )।

चपर्कार—जब ६० को पुरुषत प्राप्त कराने के लिये बुध अग्य नहिंपयों से परामर्स कर रहे थे तो ये त्री वहाँ उपस्थित हुये (७ ९०,९)। श्रीराम के महाप्रस्थान के समय ये भी उनके साय-साथ चले (७. १०९, ८)।

सस्तिष्ट, एक महर्षि का नाम है जिन्होंने दशरव की सुखु के पश्चात भरत को राज्य सवासन के लिये नियक्त करना चाहा परन्त भरत ने अस्वीकार कर दिया (१ १, ३३)। ये राजा दशरप के माननीय ऋत्विज थे (१ ७,४, द, ६)। दशरप सन्तान के लिये अश्वमेश यहां की दीक्षा ग्रहण करने के निमित्त इनके समीप गये (१ १३, १-२)। इन्होने दशर्य का यज्ञ सम्पन्न कराने के लिये आवश्यक आदेश दिये (१. १३,६)। कर्मवारियों ने इन्हें सुचार रूप से कार्य सम्पन्न करने का आश्वासन दिया (१:१३,१७)। इन्होंने राजाबो तथा अन्य अतिथियो को आमन्त्रित करने के लिये समन्त्र को आवश्यक आदेश दिये (१ १६, १८-६०)। इन्होंने यज्ञ सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण हो जाने की दशरय को सुचना दी जिसके परचान दशरय ने इनके साथ यज मण्डप मे जाकर यज की दीक्षा ली (१. १३, ३५-४१)। राजा दसरम द्वारा प्रदत्त समस्त दक्षिणा ऋत्विजो ने वितरण के लिये इन्हें सीप दी (१ १४, ५१)। इन्होने दशरम पुत्रो का नामकरण तथा अन्य सस्कार सम्पन्न गराये (११८, २०-२१)। इन्होने श्रीराम को विश्वामित्र ने साथ भेज देने का परामर्श दिया (१. २१, ६-२१)। दशरथ ने इनके परामर्श की स्थीकार कर लिया (१ २१, २२)। इन्होने विश्वामित्र का सत्कार करते हर नामपेत को अमीए वस्तुओं को सक्ति करने का आदेश दिया (१ ४२)। उत्तम अन्तपान आदि से सेना सहित तुप्त हुये विश्वामित्र हारा कामधेनु मौगने पर इन्होंने उसे देना अस्वीनार कर दिया (१ ५३, ११-२६)। इन्होने विश्वामित्र द्वारा वरुपूर्वक से जायी जाती हुई अपनी कामधेन की विनती

( 414 ) मनवर उसे रायुओं का विनाध करने वाली सेना की मृष्टि वरने का आदेश रिया (१, ५४, ९-१६)। जिन के बर के पछत्वरूप अस्त्रों से समद्ध होनर जब विश्वामित्र ने इनक आश्रम पर आक्रमण किया तब ये यमदण्ड के समान

भयकर एक दण्ड हाथ में लेकर विश्वार्मित्र का सामना करने के लिये प्रस्तुत हुये (१ ४४, २४-२८) । इन्होंने विषयामित्र के समस्त दिव्यास्त्री का अपने बहादण्ड से शमन कर दिया (१. ५६, १३-२१)। इन्होने त्रिशहुकु के लिये ग्रज करना अस्वीकार वर दिया (१ ९७, १२)। इनके पुत्रो ने भी त्रिशहकु भा यह करना अस्वीकार करते हुए उन्हें चाण्डाल होने का साप दे दिया

(१. ५० १-१०)। जापको मे थेप्ठ ब्रह्मपि वसिष्ठ ने देवो से प्रसन्न होकर 'एवमस्तु' नहा और विश्वासित्र का बहापि होना स्वीकार करते हुये उनके साय मित्रना स्थापित कर न्ही (१. ६५, २२-२३)। विश्वामित्र ने उत्तम ब्राह्मणश्व प्राप्त करने के पश्चात् इनका पूजन किया (१. ६५, २५)। दशर्थ

ने इनसे मिबिला जाने की अनुमति मांगी (१.६८,१४)। इन्होंने दशारण के साप मिथिला के लिये प्रस्थान किया (१.६९,४)। मिथिला में इनकी उपस्थिति (१. ६९, १०)। "मे इक्वाकु कुछ के देवना मे। मे ही दशरप मादि को कत्तंथ्य का उपदेश देते ये और वे इन्हीं की श्राज्ञा का पालन करते थे। दशरम ने अनुरोध से इन्होने जनन को सूर्यंदश का परिचय दिया तथा शीराम और एडमण ने लिये जनवा सीता और ऊर्विला का वरण किया (१ ७०, १६-४५)।" जनक ने इनके समक्ष अपने कुल का परिचय देने हुये थीराम और लक्ष्मण के लिए जनस सीता और क्रमिला को देने की प्रतिहा की (१. ७१, १-२१)। विस्वामित्र सहित इन्होने भरत और धातुम्न के लिये

कूपांच्या की क्याओं का वरण किया जिसे जनके में स्थीकार कर लिया ( १. ७२, १-१६) । इन्होंने श्रीराम बादि चारो भानाओं के विवाह के समय समस्त मैवाहिक कार्य करके मन्त्रपाठपूर्वक प्राथित अभिन में हवन किया (१. ७३, १२-२२)। विवाह के पत्रवात् यात्रा के समय प्रगट गुन्न और अशून राहुनी से वितित दग्रास्य की इस्टीने उनका पन समझाकर शास्त किया (१, ७४, १०-१३)। मार्ग में मजबर गाँधी से वे मुख्ति नहीं हुये (१. ७४. १६)।

मभित्रास सक्षा रामी विशिष्ठप्रमुखानूपीन', (१ ७७, २)। दशरप ने दनसे थीराम के राज्याभियेत की तैयारी अपने के लिये कहा और इन्होंने सेवको को तदन्त्र आदेश दिया (२ ३,३-७)। दशरय के अनुरोध से इन्होंने सीना महित श्रीराम को उपवास-यन की दीशा दी और राजमधन में आकर दगर्य को इस समाचार से अवाल बरावा (२, ६, १-२३) । इस्होने श्रीराम के राज्याभियक की नमस्य गामधियों के एकत्र कर देने के ग्रमाबाद हैं दशरप की

वसिष्ठ ]

अवगत कराने के लिये बन्त पुर में जाँकर सुमन्त्र की मेंजा ( २. १४, २६-४२) मार्कण्डेय थ।दिका वजन सुनकर इन्होंने भरत को बुलाने के लिये पाँच दूती ु की राजगृह भेजा ( २, ६८)। इन्होंने भरत की दशरथ का दाह-संस्कार, करने के लिए उत्तम प्रबन्ध करने की अनुमति दी ( २ ७६, १-३ )। 'तथेति भरतो थानम बीसब्टस्याभिष्रज्य तत्, ( २.१७६, १२ ) । देवी प्रश्नृति से युक्त सर्वज्ञ » पुरोहित विसय्त ने भरत को व्यवर्थ की मृत्यु के तेरहर्वे दिन अस्यिसवय और शोक का परिस्थाय करने के लिये नहा ( २. ७७, २१-२३ )। इन्होंने समा में आकर मन्त्रियो आदि को बुलाने के लिये दून मैजा (२, ८१, ९-१३)। इन्होने भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिये आदेश दिया (२, ८२, ४-व )। भरत इनको आगे करके भरद्वाज ऋषि के पास गये ( २ ९०, ३ )। भरझाज ने अपने आसन से चठकर अच्यं, पाछ, फल आदि निवेदन करके इनसे कुंगुल-समाचार पूछा (२.९०,४-६)। इन्होने भी भरद्वाज से उनका हुगल समाचार पूछा (२ ९०, ॥)। ऋषि वसिष्ठं सदिश्य मातुमें शीझमानय', ( २ ९९, २ ) । 'स कच्चिद् बाह्यणो विद्वान्धर्मनिश्यो महाध्रति । दश्वाकृणा-मुपाच्यायो यथावतात पुत्रवते ॥', (२. १००, ९)। ये दशरथ की रानियो को -'आगे करके श्रीराम के आश्रय मे गये ( २. १०४, १')। श्रीराम ने इनका चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और इनके साथ ही पृथिवी पर बैठ गये ( २ १०४, २७-२= )। इन्होने सृष्टि-परम्परा के साथ इक्वाकु-कुल की परम्परा का वर्णन किया और ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का जीविस्य सिद्ध करते, हुये श्रीराम से राज्य-प्रहण करने के लिये कहा (२ ११०)। इन्होने शीरोम को समझाया० परन्तु श्रीराम ने अपने पिता की बाह्य के पालन से विरत न होने के लिये कहा (२, १११, १-११)। ये श्रीराम के बाधम से बयोध्या के लिए लीटे (२ ११३,२)। श्रीराम केन लीटने पर इन्होने श्रीराम ने प्रतिनिधि के रूप मे स्वर्णमृपित पादुकार्ये भरत को दे देने के लिए कहा (२ ११३ ९-१३)। वनवास से धीराम के छौटने की अवधि तक निन्दग्राम में रहने के भरत के विचार का इन्होंने अनुमोदन किया (२ ११५, ४-६)। ये भरन के मन्दिवाम जाते समय आगे आगे चल रहे थे (२. ११४, १०) इन्होने श्रीराम का राज्याभिषेक सम्पन्न कराया (६ १२८, ६१)। "सीता को छोडकर लौटते समय मार्ग में समन्त्र ने लक्ष्मण को बताया कि एक समय महाप दुर्वांसा वसिष्ठ के आश्रम में निवास कर रहे थे। उस समय राजा दशरथ वसिष्ठ का दर्शन करने गरें (७ ५१, २-४)।" "राजिंच निमि ने अपने यक्त के लिये इनका बरण किया किन्तु इन्होने इन्द्र का यज्ञ पूरा कराने तक राजा से प्रतीक्षा करने के लिये कहा। फिर भी राजा ने गौतम ऋषि से अपना यज्ञ परा कर लिया।

( 394 ) ि १. वसु (,७, ५५, ५-११)।" "इन्द्र ना यज सँगार करा चर लौटने पर इन्होने देखा

**१.** वसु 🕽 ,

कि राजा, गीतम बादि महर्षियों से, अपना यज्ञ करा रहे हैं। इस पर शुद्ध होकर इन्होंने राजा निमि को विदेह हो जाने शु बाप दे दिया (७ ४४, १३-१७) " इनवे शाप की बात सुनकर राजा निर्मिन भी इन्हे विदेह हो जाने का शाप दिया ( ७. ५५, १६-२० ) । लहमण वे यह पूछने पर कि इन्होने अपना रारीरे पुन किस प्रकार प्राप्त किया, श्रीराय ने बेतावा वारीर-गहित होने पर विसिद्ध बह्या की शरण में गये जहाँ बह्या ने उनसे बक्का के छोड़े हुये तेज में प्रदिष्ट होने के लिये कहा (७ १६, ५-१०)। मित्र और वरण के बीर्य के युक्त कुम्म से इनका मादुर्भाव हुआ, और इनके अन्य ग्रहण करते ही राजा इक्लाकु ने अपने पुरोहित पद के लिये इनका घरण कर लिया (७ ५७,७-९)। जेव राजा मित्रसह ने अश्वमेष यज्ञ का अनुष्ठान किया तो ये अपने तपीवल से उम यज्ञ की पता करते थे (७. ६५, -१८)। मज की समाप्ति पर एक राक्षस पूर्व थेर का स्मरण कर वसिष्ठ के हप मे राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ और सासयुक्त मोजन मोगा (७ ६४, २०-२१ )। "जब राजा की परनी ने इनके सम्मुख बासयुक्त मीजन रक्ता तो में बुद्ध हो उठे और राजा से वहा कि उनका भोजन भी मासपुता होगा । इस पर नुद्ध होकर जब राजा ने भी इन्हें बाद देना चाहा तो उनकी परनी ने उन्हें रीकते हुये इनसे कहा कि इनका रूप धारण करके ही किसी ने मामयुक्त भोजन प्रस्तुन करने के शिये कहा था। उस समय सारी बात जान कर इन्होंने राजा की बर्-दिया (७ ६५, २६-३६)।" राजद्वार पर बाह्मेंग में दिलाप को सुनकर भीराम ने इन्हें आमन्त्रित किया (७ ७४,२)। अपने साथ वामदेव आदि आठ बाह्यणों को लेकर ये श्रीराम के समक्ष उपस्थित हुवे भीर थीराम ने इनका सरकार किया (७ ७४, ४-५) । श्रीराम ने इनसे अस्वमेष के सम्बन्ध में परामर्श किया ( ७. ९१, २-६ )। जब काल ने वार्तालाय कर रहे श्रीराम से गम्मुल उपस्थित होकर रुद्द्य नियमभञ्ज के दोवा हुये तो इन्होंने थीराम के विन्तित होने पर उन्हें रूटमण का परिस्थाग कर देने का परामर्श दिया (७ १०६, ७-११)। इन्होंने शीराम के महाप्रस्थान काल के लिये उचित्र समस्त धामिक त्रियाओं का विधिवत् अनुष्ठान किया (७. \$05, E) 1

रै. यसु, मुग्न और बैदर्मी के एक पुत्र का नाम है (१ ६२, २)। इन्होंने 'गिरियम' नगर की स्वापना वी (१.३२,६)। इनकी यांच पर्वती में पिरी हुई राजपानी, निरिद्रज, 'वसुमनी' के नाम से प्रसिद्ध हुई (१. ३२, ७ ) । मागपी नाम से प्रसिद्ध हुई सीन नदी दनसे सम्बन्धित भी (१ ६२, ९)।

2. ससु—शीराम ने वमस्त्य के बाधम पर इनके स्थान का दर्शन किया (३. १९, १९)। इनकी सत्या बाठ बताई गई है (३ १४, १४)। पुर्यर इनका पुत्र या (६ ३०, ३४)। आठवें वसु का नाम सावित्र या जिन्होंने सुमारों का वस किया (७. २७, ३४-४०)। 'सुमार्किनं हुत दूर्द्वा समुना मस्मसास्त्रतम्', (७ २८, १)। ये भी राधमों के साथ युद्ध के लिये निकले (७. २८, २७)। राजण इनके सामने युद्ध मे ठहर नहीं सका (७ २९, ११)। औराम की समा मे उपस्पन्यहण के समय अपनी मुद्धता प्रमाणित करते के लिये सीता ने इनका भी शावाहत किया (७ ९७, ८)।

्र ३. चस्तु, राजा नृग के पुत्र का नाम है। हनका राज्यामिनेक करके राजा नृग ने ब्राह्मणो का चाप मोगने के लिये गड्डे मे प्रवेश किया (७ १४, ६–१९)।

धेसुदा, एक गन्धवं कन्याका नाम है जो माली की पत्नी थी (७ ४, ४२)। इसने चार निशावरों को जन्म दिया (७ ५,४४)।

· धसुमती, वसु की राजधानी का नाम है (१ ३२,।६)।

बस्योकसारा, कुवेर-मगरी (अलका) का नाम है (२.९४, २६)।
बिह्न, एक बानर यूवपति का नाम है जो सेना सहित सुपीय के समक्ष उपस्पित हुये (४.६९ ६=)।

धातापि — श्रीराम ने त्रदमण से जगस्य द्वारा वातापि और इत्वल के वध की कमा का वर्णन किया (३.११,५६–६७)। स्रोराम ने अगस्य द्वारा इसके वम का वर्णन किया (३.४३,४१−४४)।

वासन] (३३७) [वायु

४~५)। योराम ने वहवमेष ने बायोजन के सम्बन्ध म इनसे परामर्श किया ७ ९१, २~८)।

्यामन-ये सिद्धावम म निवास करते थे 'एप पूर्वावमो राम वामनस्य महास्मन (१२९,३)। देवो में विष्णु को वामन रूप धारण रूपके बिक्त के पक्ष में जाने में जिये प्रेरित विचा (१२९९)। विश्वामिन इनमें भक्ति रखते थे (१२९,२२)।

धामना, एक अध्यशः का नाम है जिसने भरडाज मूर्ति की आक्षा से भरत के सत्कार में उनके समीप नृत्य किया (२ ९१ ४६)।

धायवय, एव जत्त का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समितित किया था (१२७१०)।

यायु-इन्होने बुशनाम की सी पुत्रियों को अपनी भार्या बन जाने के लिये कहा (१, ३२ १४-१६)। कुशनाम की पुनियों ने हँसते हुये अबहेलना-पूर्वं र इनके इस प्रस्ताव को अस्थीकृत कर दिया ( १ ६२, १७-२१ )। इन्होंने कृपित होकर उनके शरीर मे प्रविष्ट हो उनके अञ्जो को मोडरर टेडा कर दिया जिससे वे मुजडी हो नई (१ ३२, २२-२३)। कुरबस्य की प्राप्त होनार कुशनाम की पुत्रियों ने अपने पिता को अधुम भागें का अवलम्यन करने वला-कार करने की बायुकी इच्छाकी बताया (१ ३३ २-३)। ब्रह्मदल के साथ विवाह के समय उन कन्याओं के कुब्जरव को इन्होने दूर कर दिया (१ ६३, २३-२४)। देवताओं ने अग्नि की इनके सहयोग से शिव का तेज घारण करने के लिये कहा (१ ३६,१८)। इन्द्र ने दिति के गर्भ में जो सात टकड़े कर दिये उनम से शीसरा दिश्य बाय के नाम से विरयात हुआ (१ ४७, ५ = )। श्रीराम के बनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कीसस्या ने इनका भावाहन किया (२ २५ १३)। भीराम ने अगस्य के बाधम पर इनके स्थान का दशन किया (३ १२, १८) । श्रीराम ने इनसे भी सीना का पता पूछा (३ ६३, २७)। मैनाक पर्वत ने बताया कि पूर्व काल म जब इन्द्र अपने बक्त से उसना पंत्र काट देना बाहते थे सो बाव देवता नै सहसा उसे समूद में थिया दिया (५ १, १२६)। ये भी रावण ने मय से मधीर वाटिका म अधिक वेग से नहीं बहते थे (५ १३, ६३)। हन्मान ने अपनी सफलता के लिये इनकी स्तुति की (११३, ६५)। रावण को अपना परिचय देते ह्य हतुमान् ने वपने को इनका औरम पुत्र बताया (१ प्रू, १४)। सीता ने अग्नि ॥ प्रवंश भरते समय अपनी गुढता प्रमाणित करन के लिये इनका भी बाबाहन किया (६ ११६ २०, मीना प्रेस सस्वरण)। "उद इन्द्र दे" वक प्रहार से बाहत होकर इनके पुत्र, हनुमान, बाहत हो क्ये तो नृद्ध होकर

इन्होंने अपनी प्रति रोक दी। इनकी पति इक जाने से पीडित होकर देवगण नहा। की रारण मे आपे। बहुए ने बताया कि इनके पुत्र पर बच्च प्रहार होने के कारण ही ये कुपित हैं। तदनन्तर इन्हें ही सुख और सम्पूर्ण जगत बताते हुये देवों के साथ बहुए हिन्हें पात आये। उस सम्पूर्ण जगत बताते हुये देवों के साथ बहुए इकि पात आये। उस सम्पूर्ण जगत या आदि ने अपने पुत्र ने निक्क हुये देवकर बहुए सहित समस्त देवताओं को अस्पन्त दया आदि (७ ३५, ४८–६४)। देवनाओं ने इनके पुत्र, हुनुमान्, को जीवित करके दिस्तान दिये और उसके साथ ये हुनुमान् को लेकर अञ्चना से पर आपे (७. ३६, १-२६)।

चाराणसी र

 चाराणुसी, काशिराज की पूरी का नाम है। यह मुन्दर परारोटो और मंतीहर काटको से सुवीपित थी (७. ३८, १७) श्रीराम से सत्कृत होकर काशिराज ने अपनी इस पुरी की और प्रस्थान किया (७. ३८, १९)।

धायुभक्त, एक प्रकार के ऋषियों ना नाम है जिन्होंने शरभञ्जमुनि के स्रोतेकोक चले जाने के परचान् स्रोराम के सबझ उपस्थित होकर राक्षसों से अपनी रक्षा करने नी प्रार्थना की (इ. ६, ४. स-२६)।

धारुष्-पारा, वरण ने पारा का नाम है जिले विश्वापित्र ने धोराम की सम्पित किया था ( १. २०, व )।

यारणी, वरण वी बन्या, सुरा, वी अभियामिनि देवी का नाम है जो समुस्मानक से प्रवट हुई थी (१. ४४, १६)। अदिति के पुत्रो ने इस अनिन्य मुन्दरी वो यहण कर निया जिससे (मुरा के सेवन के वारण) ही वे 'गूर' कहलायें (१. ४४, १७-३८)।

यालाखिएय, एक अकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने राग्भाज्ञ मुनि के स्वर्गिक चते जाने के पण्यात् आराम के समस्य उपस्थित होक्ट राक्ष सो के खपनी रसा करने की प्रार्थना की (क. ६, २, ८-२६)। रावण में समुद्र के तटकाँ प्राप्त को इन महास्थाओं से भी मुंचीमित देखा (क. १४, १४)। ये मैनाक पर्यंत के उस पार निवास करते थे (४. ४३, ३२)।

 बताया कि उन्ह उनके बडे भ्राता वाल्नि ने घरसे निकाल कर उनके साथ र्बर बंघ लिया है। इन्ही के त्रास और अयसे उद्धान्त वित्त हो बन म निवास बर्न और अपनी सार्या के छीन लिये जाने का समाचार बतावर सुप्राव ने खोराम से इनके भय से अभयदान दने की प्राथनों की जिस सुनवर श्रीराम न इनके बम की प्रतिज्ञा की (४ ४, २३-३०)।" "सुबीव ने धोराम को." बताया कि वाल्नि ने उनका निरस्कार करते हुये युवराज पद से भी ब्युन कर दिया। इतनाही नहीं उनवी स्त्रीकों भी छीन लिया। सुधीद नै बतायाकि ' दतना होने पर भी बाल्नि उनके विनादा वे लिये यस्नशील है (प्र म, ३२-३४)।" सुग्रीव ने श्रीराम की इनके साथ अपने घर का कारण बताया (४९)। सुप्रीय ने इनके साथ अपने बैर सथा इनके द्वारा निध्कासित करें दिये जान का ग्रुत्तान्त बताते हुवे श्रीराम से इनके विनाश कर निवेदन किया (४.१०,१-२०)। श्रीराम ने इनके दथ का सुग्रीद को आश्वासन दिया (४ १०, ३१-३५)। सुधीव ने इनके यराक्रम का वर्णन वरते हुये कहा: बालिन् बारो समुद्र का खुबाँदय में पूर्व ही ध्रमण करके भी बकते नहीं थे। वे पर्वती ने शिलरो पर व्यवस्य बडेनडे धिलरों नो उठा सेते थे (४१ई, ५-६)। 'वाली नाम महाप्राज्ञ सत्रपुत्र प्रतापवान्। अध्यास्ते वानर श्रीमान्तिः विक्षाममुखप्रभाम् ॥' (४ ११, २१)। इन्होंने दुन्दुभि नामक दैत्य से, यी भैसे का रूप बनाकर इनसे मुद्ध के लिये उपस्थित हुआ, धोर मुद्ध करते हुए उनका यस काने उनके मृत शरीर को दोनो हायो से उठाकर एक योजन दूर फेंट दिया (४ ११, १८-४७)। अब मतङ्गद्विन ने काहें बाप दे दिया सो ये मुनि से क्षमा-याचना के लिये उनके पास गये परन्तु मुनि ने इनपा आदर नहीं क्या। मुनि के ही चाप के कारण ये ज्याय्यमुक क्षेत्र से प्रवेश नहीं करते थे (४ ११, ४९-६६)।" 'क्यत बालिन हत्तुं समरे शहयसे नृप', ( ४ ११, ६ ६ )। 'वत्मिन्तमीण निवृति श्रद्दच्या वालिनो वयम्', ( ४ ११, ६९)। मुधीन ने ल्ह्सचा से बहा 'पूर्ववाल में बालिन ने बाल के सात तृणी की एन एक क्यरे नई बार बीच टाला बा, अन श्रीराम भी बदि दनमें से दिसी एक बुस का भेटन कर देंगे तो मुखे उनके द्वारा वालिन के बच का विस्वास हो जामगा (४ ११ ७०-३१) । 'द्रावरच सुरमानी च प्रस्यातवलपीरंग । बत-वान्वानरो वाली संयुवेष्यपराजित ॥, (४११,७४) । 'आई समान प्रत्यक्र क्षित्र काथ पुरा संधे। लघु सप्रति निर्मासस्तृणभूतत्प राघव ॥" (४ ११, ८०)। श्रीराम की प्रेरपा पर जब सुवीव न आकर इन्हें छलकारा तो इन्होंने मुबीय को पराजित कर दिया, और जब सुबीय भाग सडे हुये तो उपना पीछा किया, परन्तु उनने मनङ्गवन में प्रवेश वर बाने ने नारण

विकिन् ( 956 ) .वाडिन र ये लौट आये (४ १२,१३-२३)। 'अजकारेण वेबेण प्रमाणेन गरेन च । स्व च सुग्रीव वाली च सदुशी स्थ परस्परम् ॥', (४ १२, ३०)। शीराम ने सुग्रीव को इनके भय को समाप्त कर देने का आश्वासा दिया ( ४. १४, १०-१८ )। "जब मुन्नीव ने किब्बन्यापुरी मे आकर इन्हे लक्षकारा तो ये अन्तःपुर मे थे। सुग्रीव की गर्जना सुनकर इनका समस्त शरीर कीथ से तमतमा उठा और ये राहुग्रस्त सूर्यं के समान निष्प्रभ दिलाई पडने रुगे ( ४ १४, १-३ ) । 'वाली दष्ट्रान रालस्तु कोघाहीप्ताम्निलीचन । भात्युरानि-तपद्यस्तु सम्बाल इव ह्रद ॥" (४ १५,४)। सुदीव की गजना सुनकर जब ये बाहर निकलने को उद्यत हुये तो इनकी परनी ने इन्हें समझाया ( ४ १४, ४-६ )। इन्होने अपनी पत्नी तारा, के शुभ परामर्श की ग्रहण नही दिया (४ १५, ३१)। इन्होंने तारा को फटकारते हुये अपने पराकम वा वर्णन किया और तारा को लौटाकर स्वय युद्ध के लिये सन्तद हुये ( ४ १६, १--१० )। तारा ने इनका मगलकामना से स्वस्तिवाचन किया (४ १६. ११-१२) । "तारा के लौट जाने पर ये सुधीव से युद्ध के लिये बाहर निकले । सुपीय को देलकर इन्होंने अपना लॅगोट कस लिया और उनसे मस्लपुढ करने लगे। इन्होने सुग्रोव को अत्यात जस्त कर दिया जिससे सुग्रीव भगभीत होकर इघर उघर श्रीराम की ओर देखने लगे (४ १६, १४-३०)। श्रीराम ने अपने महान् याण से इनके वक्तस्यल पर प्रहार किया जिससे ये तरकाल पृथिवी पर गिर पडे (४ १६, ३४-३४)। इनके चरीर से जल के समान रक्त की थारा बहुने लगी जिससे ये सर्वेषा रक्तरजिन हो गमें (४ १६ ६८)। "धीराम के वाण से बाहुन होशर ये भूमि पर गिर पडे। उस समय भी इनने धारीर की बीमा, प्राण, तेज और पराक्रम इन्हें छोड़ नहीं सने ये, क्योंकि इन्द्र की दी हुई रस्त जटित श्रेष्ठ सुवर्ण माला इनके प्राण, तेज, और शोमा की धारण किये हुये थी (४ १७, १-७)।" 'महे ब्राउन पनित बालिन हेममालिनम्', (४ १७ ११)। 'जब श्रीराम इनके समीप माये तो इन्होंने छिपतर वाण प्रहार करने वे बारण श्रीराम की मसीना की

भीर कहा 'जिस प्रकार समु-केंटम द्वारा अपहुत क्वेनाव्वतरी श्रुनि का हुपग्रीय ने उद्धार किया था वैसे ही मैं आपने आदेग से सीता की, यदि वे समुद्र के जरु या पाताल ॥ भी होती, तो यहाँ से ला देता । मेरे स्वांतीक-बातो होने पर सुधीय को जो यह राज्य ब्राप्त होगा यह उचित हो है। अनुति। दतना ही हुआ कि आपने रणभूमि में मेरा अधर्मपूर्व वस विचा ।' ऐसा बरहर में चुन हो गये। उस नमन दत्तका मुख मूल गया और वाण वे आमात त राहें मत्यन्त पीडा होने लगी (भा १७, १३-५२)।" इन्ह बत्तर देने हैं<sup>ये</sup>

वालिन्] (३२१)

श्रीराम ने इनके वघ का बौचित्य बताया जिससे निक्तर होकर इन्होंने क्षमा मौगते हुये सुपीव तथा अङ्गद आदि की रक्षा के लिये प्रार्थना की और श्रीराम ने इन्हे तदनुकूल बाध्वासन दिया (४ १८)। युद्धमूमि मे इनके आहत होने का समाचार सुनकर इनकी पत्नी, तारा, ने इनके पास आने का आग्रह दिया भीर फिर इनके पास आकर विलाप करने लगी (४ १९)। तारा ने इनके निक्ट घोर विलाप किया (४ २०)। तारा ने कहा कि अपने पति का अनुगमन करने से बढ़कर और कोई कार्य उसके लिये उचित नहीं हो सकता (४ २१,१६)। "इन्होने सुगीय और अक्तुद से अपने हृदय की बातों की प्रगट किया । तदनन्तर सुग्रीव को अपनी दिव्य सुवर्णमाला देते हुए उनसे श्रीराप के प्रति निष्ठावान रहने के लिये कहा। अपने पुत्र, अङ्गव, की भी इन्होंने सुपीय के प्रति आदर-भाव रखने का उपदेश किया। इस प्रकार कहकर इन्होने प्राण-त्याम किया (४ २२, १-२४)।" इनकी मृत्यु ही जाने पर समस्त वानर यूपपति विलाप करने लगे और किष्किन्या पुरी, उसके उद्यान, परंत, और वन भी सूने हो गये (४ २२, २५-२६)। इन्होंने गोलम नामक गम्धवं से पन्डह वर्षों तक अहोरात्र चलने वाला गुढ किया और सोलहवी वर्षे आरम्भ होने ही उसका वध कर दिया (४ २२, २७-२९)। अपने मृत पति को देलकर तारा विकाय करती हुई पृथियो पर गिर पढीं (४ २२, ३१)। मील ने इनके गरीर से घँसे हुये वाण को निकाला जिससे इनके धारीर के समस्त पानों से रक्त की धारा निकलने रूपी (४ २३,१७-२०)। माता की जाता से अफ़्रुद ने इनका चरण स्पर्ध किया (४ २६, २४)। इनके लिये ्राप्त प्राप्त करते हुन्य सारा ने अपना वध वर देने के लिये भी श्रीराम से निवेदन हिया जिससे वह परलोक में भी इनके साथ रह सके (४ २४, ३१-४०)। रुइमण ने सुग्रीय से इनवा वाह-सस्वार करने के लिये यहा (४ २४, १२-१८)। इमराान भूमि में के जाने के लिये मुपीय ने इनके सब को सिविका में रखक्र उसे पुष्पमालाओं से अलकृत किया (४,२५,२८-२९)। स वालिपुत्राभिहतो वनत्राच्छोणितमुद्रमन्', (४ ४६, २०)। 'सुदीवश्वेष बाली च पुत्री धनदलाबुमी। लोके विश्वतकर्माऽसूदाजा वाली पिता समा।', (Y Xu, ६)। 'हनो वाली महाबल्ध', (X १६, ७)। 'वाली प सह सुप्रीवो', (५ ४६, १०)। 'बाली वानरपुडूव', (५ ५१, ११)। 'त्यया न च वालिना', (१ ६३, १) । इन्होंने रावण को पराजित कर दिया जिसने पत्रचात् रावण इनका मित्र बन गया (७ ३४)। इनके पिता का नाम ऋदाराज था (७ ३६, ३६)। इनके पिनाने ही इन्ह राजा बनाया (७ ३६, ३८)। यद्यपि इनमें और इनके आता सुदीय में बचपन से ही 22 Hrs 1830

सम्य-माव था, तथापि बाद मे दोनो मे बैर हो गया (७ ३६, ३९-४१)।

याहमीकि, एक महर्षि का नाम है। इन्होंने देवींप नारद से इस ससार के गुणवान्, बीर्यवान्, घर्मज्ञ, उपकारक, सत्यवक्ता और इटप्रतिज्ञ पुरुष के सम्बन्ध में पूछा जिससे देवगण भी भयभीन होते हैं (१.१,१-५)। इन्होंने अपने 'शिष्यो सहित देविंप नारद का पूजन किया (१ २,१-२)। "देविंव नारद के देवलोक पथारने के पश्चात् ये शिष्यो सहित तमसा के तट पर पहुँचे ! वहाँ इन्होंने ब्याध के द्वारा की अवस्थी के जोड़े में संनर पक्षी के मारे जाने से दुसी हुई उसकी भागों के करण विलाप को सुनकर ज्याध को शाप देते हुये कहा, 'निपाद । तुझे निरय-निरन्तर कभी भी शान्ति न मिले नयोकि तुने इस त्रीश्व के जोड़े में से एक नरपक्षी की, जो काम से पीडित हो रहा था, बिना ु, किसी अपराध के हो हत्या कर दी है।' (१ २, ३-१४)।" "तदनन्तर इन्हे ेइस'बात की चिन्ता हुई कि इन्डोने जो कुछ कहा उसे श्लोक रूप ही होना चीहिये अध्या नही । इनके शिष्य, भरदाज, ने कहा कि इनके बाव्य की श्लोक रूप ही होना चाहिये। अपने इलोक पर विचार करते हुये ही ये शिष्य सहित अपने आश्रम पर आये । उस समय वहाँ लोककत्ता बह्या ने उपस्थित होकर इनकी मन स्थिति को समझते हुए इन्हे श्रीराम के सम्पूर्ण चरित्र का देशोकवढ वर्णन करने के लिये कहा। ब्रह्मा ने कहा कि श्रीराम का गुप्त या प्रगट कुत्तान्त, तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसी का गुप्त या प्रगट करित्र इन्हे पूर्णतया ज्ञात और इनके द्वारा अकित कोई भी वर्णन शृटिपूर्ण नहीं होगा । तदनन्तर इनकी तथा इनके रामायण की चिरन्तन कीति का आशीर्वाद देकर बहा अन्तर्धान हो गये। ब्रह्मा के चले जाने पर इन्होंने श्रीराम के चरित्र को लेकर सहलो प्रकोको से युक्त और मनोहर पदों से समृद शामायण नामक महानाव्य की रचना की जिसकी रचना में समता, पदो में माध्यें और अर्थ में प्रासादगुण की अधिकता है (१ २, १६-४३)।" इंन्होने नारद के मुख से धर्म, अर्थ · एवं कामरूपी फल से युक्त हिनकर तथा प्रगट और गुप्त, सम्पूर्ण रामवरित्र की मुनकर पुन मलीमाँति साक्षात्कार करने का प्रयत्न विया (१.३,१)। इन्होंने सम्पूर्ण महाकाव्य, रामायण, का पूर्वदर्शन करते हुये सक्षेत्र मे रामकया का निरूपण किया (१. ३)। " "इन्होंने श्रीराम के सम्प्रणं चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ हैं युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया जिसमे भौबीस हजार क्लोन, पाँच सौ समं तथा सात काण्ड हैं। तदनन्तर इन्होने कुराओर लव को इस काव्य वा वायन करना सिलाया (१.४,१-१३)।" महिप वाल्मीनि द्वारा विणत आश्चर्यमय रामायण माध्य परवर्ती यवियो के लिये शेष्ठ आधारशिला बना (१. ४, २६)। शीराम बादि ने इनके आध्रम

२३-२९)। श्रीराम ने इनके पास सदेश भेजा कि यदि सीता का चरित्र शुद्ध हैतो ये उन्हें लेकर आयें और जनसमुदाय में उनकी शुद्धता प्रमाणित करें ( ७. ९४, २-६ )। जब श्रीराम के दूती ने इन्हें यह समाचार दिया ती 'इन्होने उसे स्वीकार किया ( ७. ९५, ७-१० )। इनका उत्तर सुनकर श्रीराम प्रसन्त हुये ( ७. ९५, १२ )। ये सीता को अपने साथ लेकर श्रीराम की समा में आये ( ७. ९६, १०-१२ )। जनसमुदाय के थीच में आकर इन्होंने विश्वास-पूर्वक सीता के चरित्र की गुद्धता प्रमाणित की (७.९६, १४-२४)! 'बारमीविनीवमुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषतः। प्राक्रजलिजीयतो मध्ये दृष्टा ता वरवर्णिनीम् ॥', (७.९७,१)। 'जन्मप्रमृति ते वीर मुखदु लीपसेवनम् । भविष्यदुत्तरं चेह सर्वे वाल्मोकिना कृतम्।।"(७.९८,१७)। श्रीराम ने इनसे अपने भावी चरित्र से युक्त उत्तरकाण्ड को सुनाने के लिये कहा (७. '९८, २५-२६ ) । 'एतावदेतदास्यानं सोत्तरं ब्रह्मपूजितम् । रामायणमिति ख्यातं मुख्यं वाल्मीकिना कृतम् ॥', ( ७. १११, १ ) । 'आदिकाव्यमिदं त्वापं ेपुरा वाल्मीकिना कृतम्। यः श्रुणोति सदा अक्त्या स गच्छेद् दैव्णधी तनुम्।। (७ १११, १६, गीता प्रेस संस्करण)।

बास कि. एक सर्पका नाम है जो मोगवती पूरी मे निवास करते थे। इनके क्षेत्र में सुग्रीव ने सीता की खीज के लिये हनुमान आदि वानरी की भेजा ( Y. Y?, 3= ) 1

बिफट, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का विभीषण ने उल्लेख किया (६ ६९, १२)। श्रीराम ने अयोध्या छोटते समय सीता को बहु स्पल दिखाया जहाँ अञ्चद ने इसका वध किया था (६ १२३, ८)। यह सुमाली कापुत्र या ( ७. ४, ४० ? )।

चिकटा, एक राक्षसी का नाम है जिसने सीता को रावण की भाग बन जाने के लिये धमकाया (५. २३, १५)।

विकुद्धि, कुलि के कान्तिमान् पुत्र, एक सूर्यवशी राजा का नाम है। इनसे महाप्रतापी वाण उत्पन्न हुये ( १. ७०, २२-२३; २. ११०, ६-९ )

विरुत, दूसरे प्रजापति का नाम है जो कर्दम के बाद हुये ये (३१४.७)।

चिघन, एक राक्षस का नाम है, जिसके भवन में हनुमान् गये (4. 4, 23)1

 विजय, दशरण के एक मंत्री का नाम है (१७,३)। श्रीराम के स्वागत के लिये ये भी हाथी पर चढ कर अयोध्या से चले (६ १२७. १०) अन्य मन्त्रियो के साथ ये श्रीराम के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के तिये परस्पर मन्त्रणा वरने रुगे (६ १२८, २४)। इन्होंने बीराम वा राज्याभिषेक व राने म वसिष्ठ की सहायता की (६ १२८, ६१)।

२. विजय ]

२. विजय, एक दूत का नाम है जिन्हें दशरथ की मृत्यु के पश्चात् व<sup>र</sup>सप्ठ ने मरत को अयोध्या बुळाने वे िळये भेजा था (२६८,४)। ये राजगृह पहुँचे (२, ७०, १)। केशयराज ने इनका स्वागत विया जिसके पश्वात् इन्होंने मरत को विसष्ठ का समाचार तथा उपहार आदि दिया (२ ७०, २-५)। भरत की वातो का उत्तर देने के बाद इन्होंने उनसे पीन्न अयोध्या

चलने के लिये कहा (२ ७०,११–१२)। रे. चिज्ञय, एक हास्यकार वा नाम है जो धीराम का मनोरजन वरने के लिये उनके साथ रहना वा (७ ४३,२)।

थिदेह, एक देवा ना नाम है जहाँ सुबीव ने सीता की खोज के लिये दिनत

दो सेजाया (४४०, २२)। यिद्याध्यर, एन प्रवार के अर्थ-देवताओं का नाम है (१ १७, ९ २६)।

थीराम ने सीता को चित्रकृट की छोमा दिलाते हुये इनकी स्त्रियों के मनीरम कीडा स्थलो और दक्षों की शासामो पर रक्ते हुये मुन्दर वस्त्रों की दिलाया (२ ९४, १२)। "जब समुद्र-कञ्चम के लिये हतुमान् महेन्द्र पर्वत पर मास्कृ हुये तो उनके भार से दबने पर) वह वर्वत टूटने क्या। उस समय इन लोगों ने समना कि भूत छोग उसे तोड रहे हैं ( ५ १, २२ )। " वे कोय अ उत्तरत में

सडे होतर उस पर्वत को देखने लगे (४१,२७)। १. यिद्युज्जिह, एक राशस का नाम है जिसके भवन मे हनुमान् गये (४ ६, १९-२४)। हतुमान् ने इसके भवन में बाय ल्या वी (४ ५४, १६)। रावण ने इसे साथ लेकर प्रमदानव में प्रवेश किया (६ ६९६)।

रायण ने इसमे माया क्यो श्रीराम ना वटा हुआ श्रर दिलावर श्रीता को मोहित बरते की आज्ञा दी जिसे सुनकर इसने अपनी सामा प्रगट की (६ ६६, ७-९)। रावण ने इस बुलाकर सीता को राम था कटा हुआ सर दिलाने के िये बहा जिसका पालन करने हुये इसने वह महनक सीना के निकट रण दिया (६ ३१, ३८-४२, ४९)। विश्रीयन ने इसने बच का उल्लेश किया (६ ८९, १६)। अयोध्या लीली समय मार्ग में श्रीराम ने मीता को इनने यथ का स्यान दिगाया ( ६. १२३, १३ )।

 विद्युज्जिल, कानका के पुत्र, एक रामम का नाम है विश्वके साथ रायण ने अपनी बहन, गुरंगता, वा विवाह विया ( ७ १२, ३)।

विद्युत्वेद्रमु, एव राशस वा माम है जो हैति और भवा वा पुत्र या (७ ४, १७)। यह मूर्व वे नामा प्रवाधित और तेबरारी था ( = ४, १०)। इसना सासप्रद्युत्रा वे साथ जिसह हुआ जिमन गर्म से इमने एए पुत्र (पुरेस) को जन्म दिया ( ७ ४, १९-२४)। इनवा पुत्र पुरेस वे नाम में विश्वार हुआ ( ७ ४, १२)।

-विद्युद्देष्ट्र, एक बारर-प्रमुख का नाम है जिसे इन्हेजिन ने आहत कर दिया ( (६ ७३, ४०)।

विद्युद्क्त, एक पाशस का नाम है जिसके भवा में शुमान की

सिद्युक्ताहरी, एवं धानर प्रमुल का नाम है जिपने अबत को एयमण ने 'देखा (४. ६६, १०)। हुदानु दृषक अबन ग गये (४. ६,१६)। मुदेग दक्त साम मुद्ध करन रमें (६,४३,१४)। गुदेग ने दक्ती साम घोर यह करते हुदे अन्तत दृषका वस कर दिया (६ ४३,६६-४२)।

विधाता-शीराम ने अगस्त्य वे आध्यम पर इनवे स्थान का दर्शन विधा (वे १२, १८)।

यिधूत, प्रजापति श्वताश्य के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसकी विश्वतिमत्र ने श्रीराम को समर्पित क्या था (१ २८, ८)।

१. चिनल, एक बागर पूर्वात का नाम है जो पर्वत के समात दियालवान, मेम के समान गाभीर गर्नान करनेजाने, बलवान, सवा बानरों के सारत के से चलान और मूर्व के समान कानिजाते बानरों के साथ गुरीव की सेता में उपित्ता है होता की सेता में उपित्ता है होता की सेता में उपित्ता है होता की सेता की सोता की सिता की सोता की सीता की सोता की सिता की सोता की सीता की सीता की सोता की सीता की

२. चिनत, एक धाम वा नाम है जिसने निवट भरत ने केक्य से लौटते समय गोमती को पार विचा था (२ ७१, १६)।

१. विनता—वीसस्या ने कहा कि पूर्वकाल में विजना ने अमृत लाने की इच्छावाले अपने पुत्र वरह के लिये जो ममल कृत्य किया था वही मङ्गल श्रीराम को प्राप्त हो (२ २५, ३३)।

२. विनता, एक राहासी का नाम है 'ततस्तु विनता नाम राहासी भीमदर्शना (१ २४, २०)। थिनिद्र, प्रजापति कृतास्य के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विस्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित कर दिया ( १. २८, ६ )।

चिन्ध्य — मुश्रीय ने यहाँ निवान करनेवाले वानरों को भी जामन्त्रित करने का आदेग दिया (४. ३७, २)। यहाँ ग्रें लाल रंगवाले अधानक, पराक्षमी और भवंकर रूपपारी दस अरव वानर सुवीय के पात आवे (४. ३७, २४)। इसकी गुक्ताओं में हनुमान आदि वानरों ने सीता वी खोज की (४. ६०, १)। 'पृष किन्यों निर्देश माणानातुम्बलायुव,', (४. ४, ११)। इसके पायवंवतीं पत्ते पर दें हे हुये बानर समय की अवधि बीत जाने पर भी सीता वी जोने प्र सकल न होने के कारण विनित्त हो गये (४. १३, १)। सम्पादि अपने पंत्र कल जाने के कारण इस पर्यंत पर गिरे (४. ६०, १६)।

चिपाशा, एक नदी का नाम है। केक्य जाते समय वसिष्ठ के दूत इसके' सट से होने हुये गये थे ( २. ६८, १९ )।

चितुधा, देवमीड के पुत्र और महीधक के पिता का शाम है (१, ७१, २०)।

चिम्नांपडक, कास्यप के पुत्र एक महिंप का नाम है (१. ६, ई.)। इनके पृत्र कट्यम्युङ्ग वेदों के पारमामी विदान थे (१. ६, ११)। कट्यम्युङ्ग ने अपने पिता के रूप मे इनका परिचय दिया (१. १०, १४)।

विभीषण, श्रीराम ने इन्हें लका के राज्य पर अभिषिक्त विमा (१. १, पर )। इनकी थोराम के साथ मैची तथा इनके थीराम की रावण-वध का जमाय बंताने का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१.३,३%)। राम की अपना परिचय देते हुवे शूर्वणला ने इन्हें खपना भाता बताया (३. १७, २३) । हुनुमान् इनके भी भवन मे गये ( ५, ६, १० )। श्रीता ने हुनुमान् को बताया कि इनके समझाने पर भी रावण ने उन्हें श्रीराम को छौटाना स्वीकार नहीं किया ( ४. ३७, ९ )। इत्कृति पुत्री का नाम कला था ( ४, ३७, ११ )। इन्होंने दूत-वथ अनुचित बताकर रावण से हतुमान् को कोई अन्य दण्ड दैने का निवेदन किया ( ५. ५२ )। रावण ने इनके निवेदन को स्वीकार कर लिया (५. ५३, १-२)। हनुमान् ने लंकादहन के समय इनके भवन मे आग नहीं लगाई ( ५. ५४, १६ ) । इन्होंने रावण से श्रीराम की अजेयता यताकर सीता को लौटा देने का अनुरोध किया ( ६. ९, ७-२३ )। इन्होने शावण के महत्र में जाकर अपशकुनों का भय दिखाते हुये सीता को छौटा देने का बाग्रह किया परन्तु रावण ने इनकी बात को न मानकर इन्हें वहाँ से विदा किया (६. १०)। इन्होंने रावण की सभा मे उपस्थित होकर उसके चरणो में मस्तक झुकाया (६.११,२६)। इन्होने श्रीराम को अनेय बताकर सीला को छौटा देने की

सम्मति दी (६ १४)। जब इन्द्रजित ने इनका सपहास किया ती उसे फटकारते हुये इन्होंने रावण की समा मे अपनी उचित सम्मति प्रदान की (६ १५)। रावण ने इनका तिरस्कार किया, परन्तु ये भी उसे फटकार कर वहीं से चले आये (६ १६)। ये श्रीराम की शरण मे उपस्थित हुये (६ १७, १-४)। इन्हें देखकर सुग्रीव ने अन्य वानरो के साम इनके सम्बन्ध मे विचार किया (६ १७, ५)। इन्होंने आकाश मे ही स्थित रहकर अपना परिचय देते हुये कहा कि जब रावण ने सीता को छौटा देने की इनकी सम्मति का तिरस्कार किया तो ये श्रीराम की शरण में उपस्थित हमें (६ १७, ११-१७)। इनकी बात सुनकर सुन्नीव ने स्रीशम को इनका सुमाचार देते हुये इन पर सन्देह प्रगट किया (६ १७, १८-२९)। श्रीराम ने सुदीव की बात सुनकर अन्य वानरो से इनके सम्बन्ध में परामर्श किया (६ १७, ३२)। अजूद ने इनकी परीक्षा लेने का परामर्श दिया (६ १७, ३८-४२)। इसी प्रकार अन्य वानरो ने भी इन पर शहु प्रयट की (६ १७, ४३-६६)। 'श्रीरान शरणागत की रक्षा का महत्त्व एव अपना बत बताकर इनसे मिले (६ १०)। 'आकाश से उतरकर इन्होंने औराम के चरणों मे द्वारण सी और उनके पूछने पर रावण की शक्ति का परिचय दिया। इनकी बात सुनकर श्रीराम ने रावण-वध की प्रतिका करते हुये इन्हें लड्डा के राज्य पर अभिविक्त करने का वचन दिया (६ १९, १-२६)।" जब हुनुशान् और सुग्रीय ने सागर-लड्डन के सम्बन्ध में इनसे पूछा तो इन्होने श्रीराम को समुद्र की शरण रूने का परामशं दिया (६ १९, २०-३०)। सुग्रीय ने इनके इस विचार की श्रीराम से कहा (६ १९, ३२-३३)। श्रीराय ने इनकी सम्मति को स्वीकार किया (६ १९, ३६)। बानर-वेश में छिपकर श्रीराम की सेना का निरीक्षण करते हुये गुक और सारण को पहचान कर इन्होने श्रीराम को उनकी सूचना दी (६ २५,१३--१४)। श्रीराम ने रावण के गुप्तवरो से कहा कि ये उन्हे पूर्णरूप से सेना दिला देगें (६ २५,१९)। शुक्त ने रावण को इनका परिचय दिया (६ २८,२६-२७)। 'विभीयणेन सचिव राक्षत परिवारित', (६२०,४२)। 'आतर च विभीषणम्', (६२९,१)। रावण के गुप्तचर को इन्होने देख लिया ( ६. २९, २४-२५ )। इन्होने थीराम से रावण द्वारा किये गये लङ्का के रक्षा प्रबन्ध का वणन किया (६. ३७, ६-२५)। श्रीराम न इन्हें नगर के बीच के मीर्चें पर नियुक्त किया (६३७,३२)। श्रीराम ने सेनापतियों की नियुक्ति का इनसे वर्णन किया (६३७,३६)। श्रीराम ने इनका अभिषेत करने की प्रतिकाकी (६ ४१,७)। श्रीराम की आज्ञासे इन्होने लखा के प्रत्येक द्वार पर एक एक करोड़ वानरों को नियक्त कर दिया

(६ ४१, ४३)। धर्मात्मा राक्षसभेष्ठ संप्राप्तोऽय विभीपण । लङ्क्षेत्रचर्यः मिद थीमा मृद प्राप्नोत्यवष्टकम् ॥', (६ ४१ ६८)। अस्त्र शस्त्रो से मुसजित होकर ये भी थीराम के पास खढे हुये (६ ४२, ३०)। इन्होंने सन्द्रा नामक राक्षस के साथ द्वन्द्र युद्ध किया (६ ४३, ≡)। ये भी उस स्थान पर आये जहाँ श्रीराम और रुइनण मूछित ये और उन छोगों को देखकर व्यपित हो उठे (६ ४६, २-७)। इन्होने माया के प्रभाव से इन्द्रजिए को देख लिया (६ ४६ ९-११)। श्रीराम और लक्ष्मण की वाणी से व्याप्त देलकर जब सुगीव चिन्तित हुवे तो इन्होंने उन्हें सान्त्वना दी (६ ४६, ३०-४४)। इन्होने पलायनशील वानर सेना की सान्त्वना दी (६ ४६, ४५)। मूच्छित स्रदमण के लिये विकाप करते हुये श्रीराम ने कहा कि वे विभीषण को राक्षसों का राजानहीं बना सके (६ ४९, २६)। इन्हें हाय में गदा लिये हुये देखबार जब इन्हें ही इन्द्रजित समझ बानर भागने एगे हो जाम्बनान् ने वानरों को साम्दना दी (६ ५०, ७-१२)। शीराम और लक्ष्मण के शरीर को बाजों से ब्याप्त देखकर ये बिलाप करने लगे (६ ५० १३-१९)। सुगीव ने इन्हें साल्त्वमा वी (६ ५०,२०)। इन्होंने श्रीराम को प्रहस्त का परिचय दिया (६ xc, ६-४)। इन्होंने श्रीराम को कुम्मकर्ण का परिचय दिया (६ ६१, ४-३३)। 'तदिद मामनुप्राप्त विभीषणवत्र गुभम् । यदकानान्यया तस्य न ग्रहीत महारमन ॥ (६ ६=, २१) । विभीषणवत्तरतावस्कृत्मकर्णप्रहस्तयो । विनासीध्य समुरायो मा श्रीश्वयति दावण"(६ ६८, २२)। 'तस्याय कर्मण प्राप्ती विपाको सम घोकद । यन्मया धार्मिक' श्रीमान्य निरस्तो विपीयण ॥', (६६८ २६)। जब श्रीराम और लक्ष्मण मुख्छित हो गये तो इन्होंने वातरों को सालवना दी (६ ७४, २-४)। ये हाथ में मराल लेकर रणमुमि म विधरने सने (६ ७४,७)। इन्होने वानरी की मुखसूमि में आहत पढे देला (६ ७४, ११)। बाहत जाम्बवान के पास जाकर दन्होंने उनका कृदाल समाचार पूछा (६ ७४, १६~२१)। 'हुर्युसमेम्य चिरसामिवाद्य विभीषण तत्र ष सस्वते स , (६ ७४, ६०)। इन्होने थीराम को इन्द्रजिन् की माया गर रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाया और रूस्मण की सेता सहित निर्दुष्मिला के मदिर से मंजने का अनुरोध किया (६ ६४)। इनके अनुरोध पर श्रीराम ने छहमण को इन्त्रिनित् के सथ के लिए जाने की शाता दी ( ६ ८४, १-२४ )। इन्होंने स्थमण के हित के लिये इन्द्रजित वे हरन कम की समान्ति के पूर्व ही उस पर बाक्सण करने का परासर्ध दिया जिसके अनुसार ही छदमण ने वाण-वर्षा आरम्ब की (६, ६६, १-६)।

इन्होंने इन्द्रजित् के साथ रोणपूण वार्नालाप किया ( ६ ८७ )। 'विभीपणवर्षः थुत्वा रावणि त्रोधमून्छित । अबबीत्पस्य वावय क्रोवेनाभ्युलपात च ॥, (४ ८८, १। इन्होने लक्ष्मण को इन्द्रजित् के वध के लिये शीधना करने का परामर्श किया (६. ८८, ४०-४१)। इन्होने राक्षसो से युद्ध और वानर युषपतियों को प्रोत्साहित किया (६ ८९, १-१९)। इन्होंने भी इदिनित् का वध कर देने पर लक्ष्मण का अभिनन्दन किया (६ ९०, ९१)। लक्ष्मण इनका सहारा रुकर इन्द्रजित् के वध का समाचार देने के लिये धीराम के केपास आये (६९१,३)। लक्ष्मण ने इनके बराक्षम की श्रीराम से सराहनाकी (६,९१,१४)। सुरेण न इनकी चिकितम् को जिससे मे स्वरूप हो गये (६,९१,२४,२७)। विभीषणसहायेन मिपता को महाप्रिते '(६,९२,२)। विमायसहित काक्य सर्वेषा रक्षमा हितम्। पुनत विभीपणेनोक्त मोहात्तस्य न रोचते ॥ विभीपणवयः कृर्याद्यदि स्म भनवातुज ।" (६ ९४, १९-२०)। इन्हान अपनी गदा से राक्षण के आवशे को मार गिराया (६ १००, १७)। रावण ने इनके वध के लिये एक प्रज्वित शक्ति चलाया (६ १००, १९)। रावण के विरुद्ध में लक्ष्मण ं ने इनकी रक्षाकी (६ १००, २४-२४)। राज्य वय पर जब ये विलाप करने लगे तब श्रीराम ने इन्हें समझाकर रावण का अन्त्येष्टि श्रश्कार करने था । आदेश दिया (६ १०९)। मन्दोदरी ने कहा कि इनका कथन मुक्ति और प्रयोजन से पूर्णया (६ १११,७६)। 'श्रोराम ने इन्हेस्त्रियो को धैम बँघाने सचा रावण का दाह सस्कार करने का आदेश दिया। उस समय श्रीराम का मनोरथ जानने के लिये इन्होंने कुछ सकीच प्रकट किया। परन्तुंजब श्रीराम ने मृत्यु के साम ही दैर के अन्त का उपदेश देकर रावण के पराप्रम की चना करते हुये उसके दाह-सक्कार वा आदेश दिया तब इन्होन विधिवत् रावण का सहकार किया (६ १११, ९२-१२२)।' श्रीराम ने स्वक्षमण को इनका राज्याभिषेक कराने का श्रादेश दिया जिस पर स्वक्षमण ने इनका अभिषेक सम्पन्न कराया । इन्हें राज्य पर अभिषिक्त हुआ देखकर श्रीराम आदि सम मत्यन्त असल हुवे (६ ११२, ६-१७) । अपन राज्य को पारूर इन्होंने प्रजा की सान्त्यना दी और उसके पत्रवात धीराम के पास आय (६ ११२,१७)। इन्होने थीराम और ल्क्ष्मण को माञ्जलिक वस्तुर्ये भेट की जिसे उन छोगो ने बहण निया (६ ११२, १९-२०)। धीराम ने हनुमान को इनकी आजा खेकर सीता का बुदाल समाचार पूछने वे लिये प्रस्थान करने का बादेश दिया (६ ११२, २२)। हनुमान ने सीता को बताया कि इतनी सहायता से श्रीराम क्षादिने रावण ना यथ नर दिया (६ ११३ व )।

ये सीताको श्रीरामके पास लाये (६ ११४,६—१६)। श्रीरामकी आज्ञासून-कर इन्होत तत्काल ही अन्य लोगो को वहाँ से हटाना प्रारम्भ किया (६ ११४,२०)। श्रीराम ने इन्हें इसका निषेच किया (६ ११४, २५) । य सीता के पीछे-पीछे थोराम के पास आये (६ ११४, ३४)। सीता का तिरस्कार करते हुये श्रीराम ने उनसे इच्छानुसार विभीषण के पास भी रहने के लिय वहा (६. ११५ २६)। "इन्होंने प्रात काल जब स्नाम आदि के लिये जल अज़राग तया बस्त्राभूषण आदि स्रोराम की सेवा मे समर्रित किया तो उन्ह अस्तीकार करते हुए श्रीराम ने अयोध्या लौटने की व्यवस्था करने के लिये इन्हे बादेश दिया । उस समय इन्होने श्रीराम से दुछ दिन और रुद्धा में रहकर अपना अतिबय प्रहण करने के लिये कहा परन्तु जब धीराम रक्ष्त्रे के लिये प्रस्तुत नहीं हुये तो इन्होंने उनकी यात्रा के लिये पुष्पक विमान सँगाया (६. १२१ १-२३)। "श्रीराम की बाजा से इन्होंने बानरों का विशेष मरवार, किया और उसके पश्चात् स्वयं भी भुध्यक विद्यान से बैठकर थीराम के साथ अयोध्या चलने के लिये प्रस्तुत हुये (६ १२२, १–२४)। अयोध्या लीटते समय श्रीराम ने सीता को वह स्थान दिलाया जहाँ ये उनसे मिले थे (६ १२३, २१-२३)। अमोध्यापुरी का दर्शन करके य लोग जल्लसित हुये (६ १२३, ४४)। भरत ने श्रीराम की सहायता करने के लिये इन्हें धन्यवाद दिया ( ६. १२७, ४४ )। जब भरत ने श्रीराम की समस्त राज्य मीपा ती उस मामिक त्रय मी देखकर इनके नेत्रों से अध्यु छलत्र पढ़े (६ १२७, ५४)। अयोष्या से इन्होंने स्नात हिया (६ १२६, १४)। ये श्रीराम को चँवर हुलाने लगे (६ १२६, २९-६९)। श्रीराम का राज्याभियक देखन के पश्चात् ये लहा सीट गय। (६ १२८, ९०)। अनल, अनिल, हर धीर सम्पानि, ये चार निसाचर इनके मन्त्री थे (७,५,४४)। कैनसी ने इन्हें जन्म दिया (७ ९,३४)। ये वचपन से ही धर्मारमा थे (७ ९, ३८)। "दे सदा से धर्मात्मा थे। इन्होंने एक पौव पर सडे होकर पाँच हजार वर्षों तक तपस्या की । सदनन्तर इन्होंने पुन अपनी दोनो बार्हे और मस्तक उठाकर और पौच हजार वर्षों तक सूर्य की अरायना की (७, १०, ६-९)।" इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बहुता ने इन्हें कर मौगते वे लिये क्षा (७ १०, २७-२८)। इस्होंने वेयल यही वर मौगा कि बड़ी से बड़ी विपत्ति में पड़ने पर भी इनकी बुद्धि धर्म में ही एमी रहें (७. १० २९-३३)। ब्रह्माने इन्ह मनीवाच्छित वर देने हुवे अमरव भी प्रदान हिया (७ १०, ३३-३४) । यन्धर्वराज महास्था श्रीतूष की कन्या, सरमा, रमणी पत्नी थी (७ १२, २४)। रावण को अत्याचार ही विरत करने मे लिये कुवेर ने जो दून मेजा वह पहले इनसे ही मिला और इन्होते उसे रावण से मिलाया (७ १३, १३-१४)। 'जब रावण ने पुष्पक विमान पर से अपहुत स्त्रियों को उत्तररा तो इन्होंने उसे परस्त्री-हरण का दौप बताते हुये उपदेश दिया। इन्होने कहा कि जहाँ वह (रावण) दूसरो की स्त्रियों का अपहरण कर रहा है वही मध ने उसकी बहन, कुम्भीनसी, का अपहरण कर लिया। जब इन्होने ने कुम्मीनसी का परिचय दिया ली रावण ने मधुपर आक्रमण करने के लिये मधुपुरी के लिये प्रस्थान किया। उस समय ये लड्डा में ही रह कर धर्मका आचरण करते रहे (७ २४,१७–३४)। इन्होंने श्रीराम से विदा ली (७ ४०,२८)। स्रोराम ने अपने अदनेध में इन्हें भी आमन्त्रित किया (७ ९१, ११)। श्रीराम के अश्वमेध मज के समय इन्होने मुनियो के स्वागत-सरकार का भार सँभाला ( ७ ९१, २९, ९२, ७ )। ' शीराम ने इन्हें आशीर्वाद देने हुये कहा कि जब तक ससार की प्रजा जीवन धारण करेगी, जब तक चन्द्रमा और सूर्व रहेगे, दव तक ये इस ससार मे रहेंगें। तदनन्तर श्रोराम ने इनसे विष्णु की आराधना करते रहने के लिये कहा। इन्होने श्रीराम की आजा को शिरोधार्य किया ( ७ १०८, २६-२९ )। "

बिमल, प्रजापति कृतस्य के पुत्र, एक बस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र

ने श्रीराम को शमरित किया था (१ २व.६)।

विमुख, दक्षिण दिशा के एक महर्षि का नाम है जो श्रीराम के समोध्या लीटने पर जनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये ( ७ १, ३ )।

विराध, एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने वध किया ( १. १, ४१ ) श्रीराम द्वारा इसके वध का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१,३, १७)। 'यह पर्वत शिवर के समान ऊँचा, नरभक्षी, और भयकर राक्षस मा 'गभीराक्ष महावकत विकट विकटोदरम् । वीभरत विषम दीर्घ विकृत मोर-दर्शनम् ॥ वसान चम वैयाझ वसाई रुधिरोक्षितम् । त्रासन सर्वेमृताना व्यादि-तास्यमियान्तकम् ॥ श्रीन्सिहाश्चतुरो व्याघ्रान्द्वी युकी पृपतादशः । सरिवाण वसादित्य गजस्य च शिरो महत् ॥ श्रवसज्ज्वायसे शूले "विनदन्त महास्वनम् ॥" (३ २,५-७)।" "इसने श्रीराम बादि पर बा्कमण किया और सीता की गोद मे लेकर कुछ दूर जाकर खडा हो गया। तदन तर इसने अपना परिचय देते हुये कहा कि यह सीता को अपनी भार्या बनाकर राम और लक्ष्मण का रक्तपान करेगा (३२, =-१३)।" "श्रीराम ने सीता को इसके चगुल में फँसा देखकर एहमण से चिन्ता व्यक्त की जिसपर एइमण ने राम को प्रोत्साहित करते हुये इसके वध का निश्चय किया (३ २, १४-२६)।" ' अवना परिचय देते हुये इसने बताया कि यह जब नामक राक्षस का पुत्र है और इसकी माता

विरुची

का नाम शतह्रदा है। इसने यह भी बनाया कि बह्या के वरदान से यह अच्छेदा और अभेद्य हो गया है जिससे कोई भी इसके घरीर को छित-भित्र नहीं कर सकेगा (३ ३, ५-७)। अीराम ने इस पर सात वाणो से प्रहार निया जिससे कुढ होकर इसने सीता को अलग रख दिया और दोनो भ्राताओ ानवात नृद्ध हानर अवन वाजा जा जान वाजा का स्वाप्त का से उन लोगो को पर शाक्रमण किया तथा अन्तत अपने बल-पराक्रम से उन लोगो को अपने कन्ये पर बैठाकर बन के भीतर चलागया (३ ३,११-२६)। जब यह श्रीराम स्रोर रुक्ष्मण को उठा के गया तब श्रीता ने विराप करते हुये इससे राम और लक्ष्मण को मुक्त कर देने का निवेदन किया। (३ ४,१-३)। °'सीताका वधन सुनकर राम और लक्ष्मण ने कनश इसकी एक एक भुजायें तोड थी और मुष्टि प्रहार आदि से इसे आहन किया -परन्तु इस पर मी इसकी मृत्यु मही हुई। उस समय श्रीराम ने रूथमण की एक बडा गड्डा खोडने का आदेश दिया जिससे इसे उसी में गांड दिया जाय, और स्वय एक पैर से इसका गला दवाकर खडे हो गये ( ३ ४, ५-१२)।" "इसने श्रीराम से कहा 'अब र्ज आपको पहचान गया हूँ कि आप श्रीराम हैं और आपके साथ आपक अनुज लक्ष्मण तथा आपकी भार्या सीता हैं। मैं सुम्बुद्द नामक गण्यवं हुँ। एक दिन रम्बा नामक अप्सरा मे आसक्त , होते के कारण में समय से कुबेर की समामे नहीं पहुँच सका बिस पर कुवेर ने मुक्ते राक्षस होने का शाप देकर यह भी कहा कि जब श्रीराम मेरा वध कर देंगे तभी मैं पुन स्वर्गकोक प्राप्त कर खूँगा। बत बाज आपकी कृपासे मुझे उस भयकर बाप से मुक्ति मिल गई (१ ४, १३-१९)।" तदनत्तर शरमञ्ज मुनिका पता बताते हुये इसने राम की उनसे मिलने के लिये कहा श्रीर अपने दारीर को छोडकर स्वर्ग चला गया (३ ४, २०-२६)। श्रीराम स्रीर लक्ष्मण ने इसे महुढे मे बाड दिया (३ ४,२४-३३)। 'हत्वा तुत भीमबल बिराध राक्षस वने', (३, ४,१)। 'विराधश्य हन', (४ १६, ५)। 'विराधी देण्डकारण्ये येन राक्षसमुग्वन', (४ २६,१६)। 'विराध प्रेक्ष राक्षसाम्, (६ ९४, १९)। अयोध्या छोटते समय खीराम ने सीता को वह

हणल दिखाया जहाँ उन्होंने विराध का यथ किया था (६ १२६, ४९)। यिद्यु प्रजापति कृषाम्य के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिले विस्तामित्र ने श्रीराम को समप्ति कर दिया (१ २८,७)।

१ चिक्रपाच, एक दिग्गज का नाम है जिसकी पृथिवी को लोदते समय सगर-पुत्रो ने पृथियी को धारण किये हुवे देखा या (१ ४०, १३-१४)। जिस समय यह यक कर विधाम के लिये अपने मस्तक को इघर-उघर हटाता है उस समय मुकम्प होने लगता है (१ ४०,१५)। पूर्व दिशा के रसक २. विरूपाच ि १. विशास ( 358 )

इस विज्ञाल गजराज की प्रदक्षिणा करके सगर-पुत्र रसातल का भेदन करते हुए आगे बढे (१.४०,१६)।

२. बिरूपाच्न, एक राक्षत का नाम है जिसके भवन मे हनुमान् गये (५. ६, १९)। रावण ने इसे हनुमान को पणडने की आजा दी ( ४. ४६, २ )। यह हनुमान से युद्ध मरने के लिये गया ( ४. ४६, १४ )। इसने हनुमान वर आक्रमण किया ( ४. ४६, २७-२० )) हनुमान मे इसका वध कर दिया ( ५ ४६, ३० )। यह विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुसजित होकर रावण के समीप उपस्थित हुआ (६ ९,३)। 'राक्षसं तु विरूपाक्ष महानीयेपराक्रमम् । अध्यमेऽस्थापयद्गुत्मे बहुमि. सह राक्षसैः ॥, , (६. ३६. २०) । 'विरूपाक्षस्तु महता सूलमुद्गयनुष्मता । बसेन राक्षमी सार्थ 'मध्यम गुल्ममाधित: ॥', (६. ३७, १४) । खल्मण ने इसके साथ मुद्ध किया . (६ ४३, १०)। लक्ष्मण ने इसका वध कर दिया (६, ४३, २६)। 'महीदर ,प्रहेस्त च विरूपाक्षं च राक्षसम्', ( ७. १, ३२ )। यह माल्यवान का पुत्र था '(৬ ¼, ३६?)। जब रावण ने ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया तो मारीच आदि के साथ यह भी रसातल से ऊपर उठा (७ ११, २)। देवों के विरुद्ध " मुद्ध में यह भी रावण के साथ गया (७. २७, २९)। ा. दे विकासका, एक राक्षत का नाम है जिसे रावण ने मुद्ध के लिए आजा

दी (६. ९४, ४--९)। नवण की आज्ञा पाकर यह रथ पर आल्ड हुआ (६. ९४, ३९) । इसने सुग्रीय,से घोर युद्ध किया परन्तु अन्त मे सुग्रीय ने इतका वध कर दिया (६. ९६, १४-३५)। इसके वध का समाचार सुनकर ्रावण मृद्ध हुआ (६.९७,२)।

यिरोचन की पुत्री, मन्यरा, समस्त पृथिवी का विनाश करना चाहती थी जिससे इन्द्र ने उसका तथ कर दिया (१.२५,२०)। इनके पुत्र का नाम बिल पा जिसने इन्द्र और मब्द्रवणी सिहत समस्त देशों को पराजित करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था (१. २९, ४. १९)। र्रेंट्र चित्रस्वान्त्र कश्यप के पुत्र और वैनस्वत मनु के पिता का नाम हैं (१.

'विश्वस्यकरणी नाम्ना सावर्थकरणी तथा', (६ १०१, ३२)।

चित्रास्ति, स्थाणु ( महादेव ) शा अनुसरण करनेवाले एक अधिनकुमार का नाम है : ११ मणु देवमियाचित्रय कुमारावित पावनी, (१, २३, ९)। १. विज्ञाल, इस्वाफु के पुत्र ना नाम है जो अवस्युपा के गर्म से उत्तरन हुवे से (१. ४७, ११)। इनके पुत्र का नाम हैमबस्द या (१. ४७, १२):

२.विशाल ] (३३५) [विश्रवा

२. थिशाल, एक राक्षस का नाम है जिपने भवन में हनुमान् ने आग लगा दो (५ ५४,१४))

विश्वधा, एक मुनि का नाम है जो रावण के पिता थे ( ३. १७, २२ )। ये पुरुस्त्य के मानस पुत्र थे (१ २३,७)। "राजिंप तृणविन्दु की कत्या की ... सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि पुलस्त्य ने बहा : 'मैं तुन्हारे गुणों से प्रसन्न है, अस आज मैं सुम्हे अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ जो पौल्सेंग के नाम ह विस्यात होगा। मैं यहाँ बेद वा स्वाध्याय कर रहा बा, उस समय तुमने आकर उसका विश्व रूप स अवण किया देखलिये तुम्हारा वह पुत्र 'विश्वता', या 'वैश्रवण' भी कहलायेगा। (७ २,३०-३२)।" ये बेद के विद्वान, समदर्शी, तमा बत और आचार का पालन करनेवाले वे (७ २, ३४) "थोडे समय में ये पिता की भौति तपस्या भ सलग्न हो गये। इनके उत्तम वाचाण को जानकर भरद्वाज ने वपनी काया का इनक साथ विवाह कर दिया । तदन-तर इन्होंन उस कन्या से एक प्रत्र उत्पन्न किया जिसे इनके पिता ने 'वैधवण क नाम से विस्वात होने का आधीर्वाद दिया ( ७ ३, १-६ )।" भपने पुत्र, वैध्यवण ( जुबेर ), के पूछने पर इन्होंने उन्ह विश्वकर्मा द्वारा निमित एका नगरी को आवास बनाने का परामर्थ, दिया (७ ३, २४-३१)। श्रीराम न बगस्त्य से पूछा कि जब राक्षत-पूछ की उत्पत्ति विश्ववा से मानी जाती है तो विधवा के पूर्व भी शिद्धा में निवास करने वाले शक्षा की जरपति कैसे हुई ? (७ ४, १)। "श्रीराम की निज्ञास सान्त करते हुये महर्पि अगेरर्प ने विश्ववा के पूर्व और पश्चात् के रासस-वस का वर्णन करते हुये नहां कि कमल से प्रगट होने के पश्चात् बह्या ने समुद्र-गता जल भी सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिये जीवों को उत्पन्न किया। वे सब जन्तु मुखे व्याहे ध और उनमे से कुछ ने कहा कि थे जल की रक्षा और अन्य ने वहा कि वे उसका मक्षण करेंगें। जिन लोगो ने यक्षण करने की बान वही वे 'यक्ष' और जिन्होंने रक्षण की बान कही वे 'राखम् कहलाये। इन्ही राक्षमी से सादि राक्षस-वर्षा देशा आरम्भ हुला (७ ४, ९-१३) । तदनन्तर अगस्त्य ने राश्चस-वश का इस प्रकार वर्णन निया (७ ४-९).

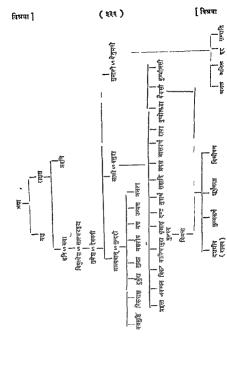

"कुछ काल के बाद जब सुमाली अपनी पुत्री, फैकसी, को लेकर मृतल पर विवारण कर रहा का तो उसने इनार (विध्या का) दर्शन करके अपनी पुत्री के दनना ही यरण करने ना आदेश दिया। पिता के आदेश पर जब फैस्सी दनने समझ प्रमास कर उससे कहा 'पुम दम सारण बेला में भेरे पास आई हो अब तुम कूर स्वभाववाले पुत्री के समस्य प्रमास हो हो तो तुम कूर स्वभाववाले पुत्री को अक्स दोगी। 'इनका यह बचन सुननर जब के इसी ने खेळ दुनो को यावना की तो इस्तेन के स्वत्य पुत्र के अक्स दुनो को यावना की तो इस्तेन के स्वत्य पुत्र के अक्स दुनो को यावना की तो इस्तेन के उसने पुत्र कुछ हो की यावना की तो इस्तेन के उसने पुत्र कुछ हो हो यावना की तो हम्ले कुछ हो ही देश की अक्स हो के उसने प्रमास प्रमास की स्वत्य प्रमास विद्या (७ ११, १७०-४५)। रावण ने भयासुर की अपना परिचा देते हुए अक्त को होने वह साव (७ ११, १७०-४५)। रावण ने स्वासुर की अपना परिचा देते हुए अक्त को होने वह साव (७ ११, १५०)।

विम्तक्रमाँ—हरहोने नल नामक थानर को जन्म दिया (१ १७, १२)। इतना अत्य-त दाहण अहल विश्वामित ने औराम को समस्ति कर दिया (१ २७, १९)। अरहाज मुनि ने भरत का सत्कार करने के लिये दनका आवाहन किया (२ ९१, १८)। अरहा के सुनि ने भरत का सत्कार करने के लिये दनका आवाहन किया (२ ९१, १८)। इतका बनाया हुआ जितानन्त्र गठड मा मुन्दर, नाता प्रकार के रत्नी से विम्यित, तथा कैलास पर्वत के समान उज्ज्वल एव विद्याल भागत कर रत्नी से विम्यित, तथा कैलास पर्वत के समान उज्ज्वल एव विद्याल भागत किया पर १८, १८)। इरहोने चित्राल का नामक किया पर सहसार चक मा निर्माण विद्याल पर १९, ११)। इरहोने उपनि नाम का निर्माण किया पा (१ ९, ११ ११)। अरोक्साटिक में इत्यन विमान का निर्माण किया पा (१ ९, ११ ११)। अरोक्साटिक में इत्यन विमान का निर्माण किया पा (१ ९, ११ ११)। अरोक्साटिक में इत्यन हाना किया पा (१ ९, ११ ११)। अरोक्साटिक में इत्यन हाना किया किया का निर्माण के स्वर्ण का स्वर्ण से अर्थ किया स्वर्ण से अर्थ स्वरास सिम्प स्वर्ण समुद्र में स्वर्ण सन्ता में किये कहा (७ १, १९-२९)।

चिरवाची, एक अस्तरा का नाम है जिसका भरदाज मुनि ने भरत का आतिस्य-सत्कार करने वे लिये आवाहन किया था (२ ९१, १७)।

विद्यामित्र के साथ आकर श्रीराय और रुद्यम ने को-चो पराक्रम दिये, गागा प्रवार को जो लोजार्थे तथा अद्भर वार्षे यदिन हुई जन सक्या वाल्मीकि ने पूर्वरर्धन कर किया था (१३,११)। एक दिन खब याजा दसर्थ अपने २२ साठ कोठ

(११६,३६-४३)। ये कठोर बत का पालन करनेवाले तपस्वी और अपने तेज से प्रज्जवित हो रहे थे (१. १८, ४४)। क्यल समावार पूछने के पश्चात दशरथ ने इनके आगमन का प्रयोजन पूछा (११८, ४४, ६०)। इन्होंने मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षसो ना उल्लेख करते हुए उनके वध के लिये दशरण से श्रीराम को गाँगा (१०१९,१-१९)। इसका वचन दशरण का हृदय विदीणं करने वाला था (१. १९, २०-२२)। दशरथ ने पहले इन्हें अपना पुत्र देना अस्थीकार किया जिस पर्ये अस्यन्त क्द हो उठे (१, २०; २१, १-३) । इनके कुषित होते ही समस्त पृथिवी काँप उठी और देवताओं के मन मे भी महान् भय समा गया (१. २१, ४)। वसिष्ठ ने दशरथ से इनकी विभिन्न प्रकार से प्रशंसा करते हुये, श्रीराम को इनके साथ भेज देने के लिये कहा (१. २१, ६-२१)। विशेष्ठ के बचन को सुनकर दशरय को श्रीराम की महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज देना रुचिकर लगा (१. २१, २२)। "दशरथ ने स्वस्तिवाचन-पूर्वक राम-लक्ष्मण को इनके साथ भेज दिया। मार्ग मे राम ने इनसे बला और अंदि-बला नामक विद्यायें, जिनका अभ्यास कर लेने से भूख-प्यास्र का कष्ट नहीं होता, पहण की (१ २२, १-२१)।" कोराम ने इनकी समस्त गुरुजनीवित सेवार्ये करके सरपू के तट पर इनके स्नेह से युक्त हो निवास किया (१. २२, २२-२६ ) "राम और ल्हनन को इन्होंने गगा-सरयू संगम के समीप स्थित एक पुष्प भाष्म का परिषय दिया तथा उस लाश्रम के निवासी मुनियों ने अपनी दूरहिष्ट से इनका आगमन जानकर इनकी अर्घ्य, पाद्य और अतिथि-सरकार की सामग्री अपित की। विश्वामित्र ने उस आथम मे मनोहर कयाओ द्वारा राम और ल्हमण का मनीरञ्जन करते हुये सुखपूर्वक निवास किया (१. २३) ।" "श्रीराम और ल्ब्सण हारा गंगा पार होते समय जल में उठती हुई तुमुल ध्वति के विषय में प्रश्न करने पर इन्होंने उन्हें इसका बारण बताया तथा मलद, करूप और ताटका वन का परिचय देते हुये ताटका वध के लिये थोराम को आजा दी (१. २४)।" थीराम के पूछने पर इन्होने ताटका की जल्पत्ति, विवाह और शाप बादि का प्रसङ्घ सुनावर उन्हे ताटका-वध के लिये ग्रेरित किया (१ २५) । दशरण ने शीराम को इनकी आजा का पालन करने का उपदेश दिया या जिससे श्रीराम इन ब्रह्माबादी महिष की आजा से ताटका यम में लिये उद्यत हुये (१. २६, ३-४)। इन्होने ताटका को अपनी हवार से डांटते हमे राम और ल्हनण के कल्याण तथा विजय की कामना की (१. २६, १४)। इन याधिपत्र ने संध्यावाल के पूर्व ही साटका का वस कर देने ह

(१ २६ २०-२२) ! ताटकावघ से प्रसन्न होकर इन्द्र आदि देवनाओं ने इनकी प्रशासा करते हुये थ्योराम को अस्वदान करने के लिये कहा (१ २६, २७-३१)। इन्होंने राम वे साय ताटकावन मे राजि व्यतीत की (१ २६ ३२-३६)। इन्होंने श्रीराम को तिशूल, बह्यास्त्र, वरुणपाश्च बादि दिव्यास्त्री कादान क्या (१ २७)। "इन्होंने श्रीराम की अस्त्री की सहार-विधि थनाया और अन्यान्य अस्त्रो चा उपदेश किया। श्रीराम ने इनसे एक आश्रम श्रीर यज्ञ-स्थान के विषय में प्रश्न पूछा (१. २०)। इन्होंने श्रीराम से सिद्धाध्यम का पूर्वप्रतान्त बनाया और राम लक्ष्मण के साथ अपने आध्यम पर पहुँचकर उनसे पुजित हुये (१ २९)। श्रीराम ने इनके यह की रक्षा और राज़सो का दिनास किया (१.३०)। "इन्होंने राम और रूक्मण सहित निधिला की प्रस्थान किया। मार्थ में सच्या के समय सब ने शोणमहतट पर विद्याम किया (१.३१)।" इन्होने बीराम से बह्मापुत्र कुछ के चार पुत्रों का वर्णन क्या; घोण भद्रतटवर्ली प्रदेश को वसुकी मूमि बलाया; और कुशनाम की सी बन्याओं का बामु के कीप से बुक्जा होने का प्रसङ्घ सुनाया (१.३२). इन्होंने अपने बंदा की क्या का वर्णन करने के पश्चात अर्थरात्रि का वर्णन करके सबको शयन करने का आदेश विया (१. ३४) । "ये घोणभद्र पार करके गगातट पर पहुँचे । वहाँ रात्रिवास करते हुये इन्होंने श्रीराम के पूछने पर गगा की उत्पत्ति की क्या मुनाया (१ ३४)।" "इन्होंने गिरिराज हिमबान की छोटी प्रती छमा का विस्तृत हत्तान्त बताते हुये देवताओं का उमा कोर दिव को सुरतिकीका से निवृत्त करने, तथा उमा द्वारा देवनात्रो और पृथिवी को धाप प्राप्त होने का वर्णन किया (१ ६६)।" इन्होंने राजा सगर की उत्पत्ति आदि का श्रीराम से वर्णन किया (१ ३६)। राम के पूछने पर इन्होंने इन्द्र के द्वारा सगर के यज्ञास्य के अपहरण, सगर-पुत्रो द्वारा समस्त पृथिबी के मेदन, और देवनाओं के बहुता से यह सब समाचार बताने का दर्णन किया (१.३९)। 'इन्होंने धीराम की सगर-पुत्रों के भावी विनादा की मूचना देकर बहुता हारा देवनाओ को द्यान्त करने, सगर के पुत्रों के पूर्वियों नो छोदते हुवे विपल के पास पहुँचने और उनकरोग से जलकर भस्म हो जाने आदि का विवरण मूनाया (१४०)।" इन्होने श्रीराम का संयर की बाजा से बशुमान् द्वारा रमातल में जादर सक्षाध्य को लें आने और अपने चाचाओं के निघन का समाचार मुनाने के बुरान्त की बनाया (१. ४१)। इन्होंने धीराम को अगुमान और भगीरप की तपस्या, तथा बहुत द्वारा मंगीरम को अभीष्ट वर देकर मना को धारण करने के लिये अगवान शकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने

विन्दु सरोवर में छोड़ी और गद्धा का गां। धाराओं में विभक्त हो मगीरच पे साय जाबर उनके पितरी का उद्धार करने की घटनाओं में अवगत कराया (१ ४३)। इन्होने राम ने बद्धा द्वारा भगीरम भी प्रशासा भारते हुये उन्हें समाजर से पितरों के तर्पण की आजा देते. राजा द्वारा यह समस्त कार्य पूर्व करके अपने नगर को जाने सथा गङ्कावनरण के उत्ताल्यात की गहिमा की क्या का वर्णन क्या (१ ४४)। देवनाओं और दें वों द्वारा शीर-समूद मध्यत, भगवान् रह द्वारा हलाहल विष ना पान, भगवान् विष्णु के शृत्योग से मन्दरायल का पाताल से उद्धार और उनके द्वारा मन्यन, धन्य तरि, अपारा, बारणी, उच्चे श्रवा, नौरतुम सुया समृत की उप्पत्ति और देवागुर मग्राम में देखों के मंहार की कथा को इन्होंने बीराम की सुनाया (१ ४४)। विद्याला के समीव इनके आगमन का समाचार सुनकर राजा सुमति स्वय इनके स्वागा के लिय उपस्थित हुये (१ ४४, २०)। इन्होंते सुमति को श्रीराम और स्टमण का परिचय दिया (१ ४m, ७)। शीराम में पूछने पर इन्होंने गौनम में आध्यम तथा अहत्या वे शायप्रस्त होते की क्या मुताया (१ ४८, ११-६४)। इन्होंने गौतम के साथ द्वारा इन्द्र के अण्डकोश रहित होने, पितृ देवताओ द्वारा उन्हें भेडे का अण्डकोश लगाने आदि की कथा का श्रीराम सवर्णन किया (१ ४९, १-१३)। ये राम और सध्यण की नाथ सेक्ट मिथिला-नरेश के यज्ञमण्डप से पहुँचे (१ ५०,१)। राजा जनक ने दनका स्वागत करते हुये इन्हें अर्घ्य समर्पित किया (१. ५०, ७)। जनक ने इन्हें मुनीश्वरी के साथ उत्तम आसन पर विराजमान होने के लिये कहा (१ ५०,१०)। जनक ने इनसे मिधिला में दववर यह में प्रधारनेवाले देवताओं का दर्शन करने के लिये वहा (१ ५०,१२-११)। जनव ने पूछने पर इन्होंने राम और लक्ष्मण का परिवय देते हमे दोनो के सिद्धाधम म निवास, राहासो के वय, विशाला ने दर्शन, अहत्या के साझात्वार आदि का वर्णन किया ( १. ४०, २२-२५)। महर्षि वसिष्ठ ने इनका सत्कार करते हुये वामधेन को अभीष्ट वस्तुओ की सृष्टि करने का अवदेश दिया (१ ५२)। उत्तम अन्नपान द्वारा सेना सहित दक्ष होकर इन्होंने वसिष्ठ से उनकी वामधेनु को माँगा परन्तु वसिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया (१ ५३)। इन्होंने बसिष्ठ की गाय को बलपूर्वक छे जाने का प्रयास किया (१ १४, १-२)। इन्होंने वसिष्ठ की गाय, कामधेनु, हारा उत्पन्न सैनिको को सर्वथा नष्ट कर दिया (१ ५४, १९-२३)। वसिष्ठ

द्वारा वपनी सेनातथासौ पुत्रो का सहार हुआ। देखकर ये अल्पन्त खिन्न हुये

विश्वामित्र 1 ( \$81 ) [ विश्वामित्र और अपने एक मात्र बचे हुये पुत्र को राज्य देकर हिमालय पर्वेत पर तपस्या बरने के लिये चले गये (१ ५४,६ –१२)। इनकी तपस्या से प्रसन्त हो र जब महादेव ने इनसे वर मौबने के लिये नहा सो इन्होंने महादेव से विविध प्रकार के अस्थो की याचना को ( १. ९१, १३-१८ )। तदनन्तर ये विसष्ठ के आश्रम पर बादर विविध प्रकार दे अस्त्रो दा प्रयोग करने लगे जिससे वह आश्रम जन-सूत्य हो गया (१. १५, २१-२४)। इन्होने वसिष्ठ पर मानव, मोहन, गान्धवं, स्वापन, जूम्भण, मादन, सन्तापन, विलापन, शोपण, विदारण, सुदुर्जय बच्चास्त्र, बहापादा, कालराच, वारुषपादा, घुटराद्र अदानि, दण्डास्य, पैशाचास्य, कीञ्चास्य, धर्मचक, यारुचक, विष्णुवक, दाधस्यास्य, मन्यनास्त्र, हमसिरा, चिक्तडय, ककाल, मुक्तक, वैद्याघरास्त्र, कालास्त्र विज् रास्त्र, कापालास्त्र, वक्णास्त्र, बहास्त्र आदि नाना प्रकार के दिव्यास्त्री का प्रयोग क्या, परन्तु जब वसिष्ठ ने अपने ब्रह्मादण्ड से उन सबका शमन कर दियातय इन्होने बाह्मणस्य को प्राप्ति के लिये तप करने वा निश्चय विया (१ ५६)। इन्होने धिसिष्ठ से पराजित होने वे पश्चात् दक्षिण दिशा मे जारर भयकर तपस्या आरम्य की और वही चार पुत्र उत्पन्न किये (१. ५७, १-६)। यहाने इन्हें राजिय माना (१ १७ ५)। जब बह्या इहें राजिय महत्रद अन्तर्धात हो गये तो ये पुन घार तपस्या करने सर्गे (१ ५७, ७-९) t इ होने त्रिसङ्कु वा यज्ञ कराना स्वीनार वर किया (१. ५८, १३-१६)। इन्होने त्रिशहरु वा यज पूर्ण करने का आश्वासन देते हुये ऋषि मृतियों की आमन्त्रिन दिया और जिल्होंने इनके आमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया उन्हें साप देशर नष्ट कर दिया (१ ४९)। इन्होंने त्रिताडकु का यज्ञ सम्पन्न करके उन्हें सप्तारीर स्वर्ग भेजा विन्तु इन्द्र हारा उन्हें स्वर्ण से निरा दिये जाने पर शुल्प होनर इन्होने एव नूनन देवसर्गना निर्माण करने का निक्थम किया परन्तु देवताओं के अनुरोध से इस कार्य से विस्त हुंग (१६०)। इन्होंने पुणर सीर्थ मे जानर तपस्या नी ( १ ६१, १-४)। राजा अन्वरीय, जाचीन ने मध्यम पुत्र शुन रोप की यज्ञास्य सनाने के लिये शरीद कर इनके आश्रम के निकट आये और वही दिधाम करने अमें (१६२,१)। मृत गेर ने इनसे अपनी रक्षा की याचना की जिसस इंदिन होकर इन्होन सुन सेंक की रक्षा का मुफ्ल प्रयस्त किया और तदन तर एक सहस्र वर्ष तक घार तपन्या की (१ ६२)। इत्होने सपस्या से "इपि एव सहिप पद की प्राप्ति की परस्तु मेनका द्वारा तरोभक्त हो जाने पर हिमबान् पदन पर जानर बहायि पर की प्राप्ति के तिये पुत थीर तपस्या आरम्म कर दी (१ ६३)। इन्होंने रम्मा को शाव देकर पूत्र चोर तरस्या की दीशा सी ( १. ६४ )। "इ.होंने घोर तरस्या करके ब्राह्मणस्य की प्राप्ति की । राजा जनक ने इनकी प्रशसा की तथा इनकी आशा से राजभवन लीटे (१. ६४)।" जनक ने राम और लक्ष्मण सहित इनका स्वागत करके अपने यहाँ रक्खे हुये धनुष का परिचय दिया और धनुष चढा देने पर श्रीराम ने साथ सीता के विवाह का निश्चय प्रगट विया (१.६६)। "इनकी आज्ञासे राजा जनकने वह दिव्य घनुष सभाभवन मे मैंगवाया। श्रीराम द्वारा धनुमंद्र कर देने पर इन्होने जनक को दशरथ की वुलाने के लिये मन्त्रियों को भेजने की आजा दी (१. ६७; ६८, ८-१६. १५)। इन्होंने भरत और समुद्रम के लिये कुसब्दिज की वन्याओं वा दरण निया जिसकी जनक ने स्वीकार कर लिया (१.७२, १-१६)। विमिष्ठ मुनि ने इनके महयोग से श्रीराम आदि के विवाह के समय विवाह-मण्डप के मध्यभाग में विधिपूर्वक वेदी का निर्माण किया (१,७३,१८)। शीराम आदि चारी आताओ का विवाह-कार्य पूर्ण हो जाने पर ये जनक और दशरम से अनुमति लेकर उत्तर-पर्वत पर चले गये (१. ७४, १-२)। 'काह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्र कृतेन च' (१, ७६, ६)। 'विश्वामित्रेण सहितो यज्ञ द्रष्टु समागत', (२. ११८, ४४)। 'विश्वामित्रस्तु धर्मात्या'. (२. ११८, ४५)। मारीच ने इनके आध्यम की रक्षा करते समय श्रीराम के पराक्रम सम्बन्धी अपने अनुभवी की रावण से बताया (३ ३८, ३-१२)। "तारा ने लक्ष्मण को बताया कि विश्वा-मित्र ने घताची नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण दस वर्ष के समय नी एक दिन ही माना था । काल का ज्ञान रखनेवाले श्रेष्ठ और महातेजस्वी विश्वा-मित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया तब फिर दूसरे साधारण प्राणियों को कैसे रह सकता है ( ४ ३५, ७-८ )।" श्रीराम के अयोष्या लोटने पर अन्य सप्तियियों के साथ ये भी उनके अभिनन्दन के लिये चपस्यित हुये (७ १, ५)।

• चिद्देवेद्देव, देवों के एक वर्ग का नाम है जो मेठ पर्वत पर आकर सूर्यदेव का उपस्थान करते थे (४ ४२, ३६)। श्रीसाम की सभा मे सापय-पहण के समय अपनी कुढ़ता प्रमाणित करने के लिये सीता में इनका भी श्रावाहन किया (७, ९७, ६)।

चित्रवावसु, एक देव-मध्यं का नाम है। यरद्वाज मुनि ने भरत का ब्रातिच्य-तत्कार करने के लिये इनका आवाहन किया था (२ ९१,१६)। 'विद्वावस्तिपेविते,' (५ १,१७८)।

विष्ण्—गरुड पर आरुड होकर ये भी दशरव ने यजस्थल पर पपारे : 'एत्सिममत्ते देविष्णुरुपयाती यहासुति: । बाह्यचक्रमदाणाणिः पीतवासा जगस्यति ॥ वैनतेय समारहा भास्करस्तीयदं यथा ।', (१. १४, १६)। देवो आदि की विष्णु ]

स्तुति को मुनकर इन्होने रावणवध का आध्वासन देते हुये मनुष्य रूप मे जन्म लेने के सम्बन्ध में विचार निया (१ १५, २६—२९)। इन्होंने देवो से रावणवद्य का उपाय पूछा (१.१६,१∽२)। राजा दशरय को अपना पिता बनाने का निरुचय प्रगठ करने के पश्चात् ये वहाँ से अन्तर्धान हो गये (१ १६, u-१०)। इनके दशरथ के पुत्रमात को प्राप्त हो जाने के पश्चात् ब्रह्मा ने देवताओं को इनकी सहायता के लिय वानररूपी सन्तान उत्पन्न करने का आदेश दिया (११७,१–४)। द्युकाचार्यकी मानातथा मृतुकी पत्नी त्रिमुदन की इन्द्र से शुख्य कर देना चाहती थी जिससे इन्होंने उनका बध कर दिया (१ २५. २१)। इन्होने सिद्धाश्रम में बहुत समय तक तपस्या की (१ २९, २)। अपन आदि देवताओं ने बलि के यज्ञ म वामन रूप धारण नरक जाने के लिये इनस प्रार्थना की (१ २९,६-९)। "ये अदिति के समें से प्रगट हुये और बामन रूर धारण करके बलि के पास गर्य। इन्होने बलि से तीत पा मूमि की याचना करके तीनो लोको को बाद्धान्त कर लिया और पून त्रिलोको को इन्द्र को लीटा दिया (१, २९, १९-२१)। समुद्र-मन्यन से हलाहल के प्राप्त होने पर ये प्राप्तु चक कारण करके प्रगढ हुये और उस हलाहल को भगवान घढ़ का भाग बताकर अन्तर्घान हो गये (१. ४४, २२-२५)। इन्होने (हपीनेश) कच्छप का रूप धारण करके सन्दरावल को अपनी पीठ पर उठाया (१ ४४, २९)। परत्राम ने पास जो बैण्णव धनुष था उसे पूर्वकाल म देवताओं ने विष्णु की दिया था (१ ७४, १२-१३)। 'थिमु श्रिया विष्णुरिवा मरेश्वरः' '(१. ७७, ३०)। थीराम सामान् विष्णु थे जो परम प्रचण्ड रावण के वध की बीमलाया रसनेवाते देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्यलोक से अवनीय हुये थे (२ १.७)। 'साशादिष्युरिव , (२ २, ४४) । कोसल्या ने पुत्र की सञ्चलकामना के लिये प्रात -काल विष्णुकी पूजाकी (२, २०,१४)। कीसस्याने कहा वि सीन पगो की बढ़ाते हुमे अनुरम तेजस्वी विष्णु के लिये जो मञ्जलाशसाकी गई वी वही श्रीराम को भी प्राप्त हो (२ २४, ३४)। श्रीराम ने अगस्य के आश्रम पर इनके स्थान का दर्शन विया (३ १२, १७)। महवि अगस्य ने इनका धन्य श्रोराम को प्रदान किया (३ १२, ३२-३७)। त्र्विण ने श्रोराम को बताया कि जिस प्रकार अगवानु विष्णुने बल् को बाँधनर यह पृथियो प्राप्त करली थी उसी प्रवार वे भी मिथिते श्रृमारी सीता वो प्राप्त वर लेंगे (३ ६१, २४)। बामनावनार के समय इन्होंने जहाँ-जहाँ अपने तीन पग रक्षो उन स्याना का सम्याति को ज्ञान था (४ ५८, १३)। इनम वस्य से किमी समय रावण की मुत्राचें शत विशत हो चुकी ची (५. १०, १६)। 'अमरेग्य धिय दीव्या विष्णुतिश्वाभिष्य त्रमै , (१. २१. २८ ) इनके अविन्युतीय स्था

से अपना चिन्तन करके रूद्दमण स्वस्य हो गये (६ ५९, १२२) सुवेश के पुत्रो से अस्त होतर देवगण इनकी दारण में जाये (७ ६, १२-१८)। इन्होने राक्षसो वा निवास करने वा आववासन दिया ( प्र ६, १९-२१ )। हिरण्यक्तिषु आदि अनेक राक्षसी और दैत्योक्ता दन्होंने वस किया पा ( ७ ६, ३४-३८ ) । 'विष्णुद्विपस्य नास्त्येत्र बारण राक्षसेश्वर । देवानामेव विष्णो प्रचलित मन ॥', (७ ६,४३)। ये राधमों वे साथ गुद्ध करने के लिये गरुड पर आरुड होकर आये (७ ६, ६२–६९)। इन्होंने माल्यवान् आदि राशसो की सेना था भीपण सहार विया ( ७, ७ ) । मान्यवान् ने इनके साय युद्ध निया परन्तु पराजित होकर सुमाली बादि समस्य राक्षसी सहित रसातल मे प्रवेश कर गया (७ ६)। रावण ने जर श्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया सो सुमाली अहिद राक्षसो ने इनवे भव को समात नमझा (७, ११, ५-६)। 'निहत्य तास्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना । देवाना वशमानीत त्रैलोक्य-मिदमध्यय ।। ', (७ ११, १८) । जब रावण ने इन्द्रलीन पर आन्नमण किया ती इन्द्र इनकी सरण मे आये । उस समय वरदान से रक्षित होने के कारण रावण-यथ करने मे अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुये उचिन समय पर रावण वध करने का आश्वासन दिया (७ २७, ७-२०)।" "एक समय जब भुगुपानी ने दैश्यों को आध्य दिया तो कुपित होकर इन्होंने अपने चक्र से उनका सर काट दिया। अपनी परनी वा वय हुआ देखकर भृगु ने इन्हें दाप दिया कि इन्हें सनुष्य लोक में जन्म लेकर वर्षों तक परनी वियोग का कष्ट सहन करना पढेंगा। इस प्रकार साथ देकर भृगु को पश्चाताय हुआ और उन्होंने इन्ही की अराधना की । उनकी सपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उनका शाप ग्रहण किया। सदनन्तर इन्ही विष्णुने स्रोराम के रूप में मनुष्य लोक में अवतार लिया अत यहाँ चन्ह परिन वियोग कर कष्ट सहन करना पडा (७ %१, १३-२१)।" 'पुक एव प्रजानाति विष्णुस्तेजोमम शरम् । एषा एव तनु पूर्वा विष्णोस्तस्य महारमन ॥" (७ ६९, २०)। वृत्रासुर के भय वा निवारण कराने के लिये जब इन्द्र सहित समस्त देवना इनकी धरण मे आये तो इन्होन बुत्र के साथ स्नेहबन्धन में बँधे होने वे कारण स्थय कुत वस में असमर्थना प्रगट करते हुये अपने तेज का एक अश इन्द्र मे और एक अन्य उनके बखामे प्रवेश कराकर इन्द्र वो ही बुध का बन्न करने का आदेश दिया (७ ८५, ३-९)। सुध्र वा वध हो जाने पर अग्नि आदि देवताओं ने इनगी स्तुति करते हुये इन्द्र को बहाहत्या से मुक्त कराने का उपाय पूछा जिसपर इन्होने इन्द्र को अपना ( विष्णुका ) ही यजन करने का परामर्श दिया (७. ८४, १९-२२)। ब्रह्मा का सदेश देते हुये काल ने श्रीराम को बताया कि प्राणियों की रहा के लिये

विष्णु ही उनके एव म प्रगट हुने हैं (७ १०४, ९)। करमण इनके चतुर्गं अस में (७ १०६, १०)। चन स्वीपस सर्यु के जन में प्रयोग परते के किन सामें वह तो ब्रह्मा के कहा "विच्छुनरूप रचुम्दर्ग वाद्मे, वासका करमां हो" (७ ११०, ६)। ब्रह्मा की बात चुनकर प्राताओं चहित स्वीराम से तहार विण्यावरेज में प्रवेश किया (७. ११०, १२)। 'अम विष्णुमंत्रतेजा वितामहमुवाच है। एवा कोक कर्नोधारा बातुसहींस मुद्रता (' ७ ११०, १६)। 'बन्द्रते का विष्णुक मह्या कोकास्वानकास्त्रम सारच्यानीयेकामत्त्रा ॥', (७ ११०, १८)। 'बन प्रतिक्तिको विष्णु स्वयनिकेष यथा दुषा। येन व्यावसिक सर्वे कीकोच क्वाचनरूप ॥', (७ ११९, १)। 'वास्ववर रचुनावस्त्र स्वित सर्व कीकोच क्वाचनरूप ॥', (७ ११९, १)। 'वास्ववर रचुनावस्त्र स्वित सर्व कीकोच क्वाचनरूप ॥', (७ ११९, १)। 'वास्ववर रचुनावस्त्र स्वित सर्व कीकोच महत्त्रम (' १९४१, १)। 'वास्ववर रचुनावस्त्र स्वित सर्व प्रवेशिक एक्स एक्स ॥', (७ ११९, १९)। 'वास्ववर रचुनावस्त्र स्वित सर्व कीकोच में स्वत प्रति तिस्त स्वत स्वत ॥', (७ ११९, १२)। 'वास्ववर रचुनावस्त्र स्वत स्वत स्वत्र स्वत स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत

खिद्दामा, एक राक्षत का नाम है जो राम के निवद युद्ध के लिये सर के साम आया (६ २६, ६२)। कर के साम इतने श्रीराम पर आममण किया (३ २६, २६)। श्रीराम ने इसका कम कर दिया (६ २६, २५-३६)।

धीरपाहु, एक बानर प्रमुख का नाम है। कि जिल्ला पुरी की बोभा देखते हुने स्टमण ने इनके अवन को देखा (४३३,१०)।

शृत्तिमान, प्रजापति इसास्य के पुत्र, एक सस्त्र पा नाम है जिसको विश्वामित्र ने श्रीराम को समयित किया था (१ २८, ७)।

हुन एक क्षमुर का नाम है जिवना यण करने के प्राचाद देवराज इन्न मल ता लिस्त हो मधे थे। पृष्ट ४४, १८)। कीतल्या ने कहा कि दुशापुर का नाम करने ने निमित्त वर्गनेवर्गनेयत एन की जो पनल प्राप्त हुआ या बही धीरात को भी प्राप्त हो। (२ १४, १२)। सुरीय ने धीराम को बताया कि मेते दुशापुर ना यय करने ने हन्द्र पाप के प्राणी हुये वे उसी प्रकार के भी नवने आता, नान्नि, का वय कराने राम के भागी हुने हैं (४ १४, १३)। "क्ष्मण ने बायनेया ने माहास्य या वर्णन करते हुने थीराम ने एक भीर प्रमापुर को क्या सुनाया। उन्होंने नहीं पूर्वणांक से वृत्तमपुर कोर्या यो तक्तत करने लगा। वृत्त ने अब से पूर्वणी उसके राज्य में वित्त प्रतिनेधीने हो अग्न वराम करनी थी। मुद्ध काल के बाद जब प्रत्न ने तक्त्या सारम्य यो तद्दिवाओं होट्न हरने वित्य भी रास्त में सामर पुर्वण के रात्रा में सा समुरोप वित्या (७ १८%, ४-१८)।" "धीराम के पूर्वण रूप रूपन के नहां स्वर्षा वित्या (७ १८%, ४-१८)।" "धीराम के पूर्वण रूप कर प्रवेश र्यतद्भु, एक नदी कानाम है जिसे केक्य से छौटते समय भरत ने पार् कियाया (२ ७१,२)।

शतद्

शातयिहि, एक वानर-पूचपित का नाम है जो दस अरव वानरों के साथ सुयोज के पास आये (४ ३९, १४)। सीता की खोज के लिये सुयोज ने धन्हें उत्तर दिवा नी जोर भेजा (४ ४६, १)। इन्होंने सीता की तोज के लिये उत्तर दिवा की ओर प्रस्थान किया (४ ४६, ४)। वे उत्तर दिवा में सीता की निष्फल खोज करने लीट आये (४ ४७, ६)। "ये अन्तत वक्तम् और विजय की प्राप्ति के लिये सर्वे सुवंदेव की उपासना करते थे। ये धीराम का प्रिय करने के लिये सर्वे प्राणों की भी चिन्ता नहीं करते थे (६ २७, ४६-४४, )।" ये भी धीराम को रक्षा करने लगे (६ ४७, २)। सुप्तीज को विदा करते हुये औराम ने इन पर प्रेमपूर्ण वृद्धि रखने के लिये कहां (७, ४०, ४)।

श्रातस्क्रम, प्रजापति क्षराध्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विध्वानित्र ने श्रीरामुको क्षर्यित किया या (१२६,५)।

यातालय, विराजं की माता, एक राक्षती का नाम है ( ३ १, ४ )।

यातालय, गीतम के ज्येट्य पुत्र का नाम है जो विश्वामित्र हारा खहन्या
के उद्धार का समाचार सुनकर अस्यन्त प्रधन्त हुये और विश्वामित्र से सप्तत्त

स्वात्त विश्वास सं वर्णन करने के लिये कहा (१ ४१, १-६)। इन्होने
स्रीराम का अधिनस्यन करते हुये विश्वामित्र को पूर्व चरित्र का सपत्र किया
(१, ४१, १०-२६, ५२-६५)। इन्होने राजा जनक को विश्वामित्र को
गोर तपरस्या की शाह्यणव की प्राणि की कथा गुनाया (१ ६६, १-२६)।

पातानस्वमने स्थित, (१ ६ ६, १३)।ये राजा जनक के पुरोहित थे
(१ ७० १ ६ ९)। अवानस्य व धार्मिकम्, (१ ७३, १८)। सीता के
स्वयस प्रध्या को देवने के लिये ये भी शीराम की समा में उनस्यित हुये
(७ ९६, ४)।

दातीदर, प्रजापति कृशावत के पुत्र, एक अध्य का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समप्ति निया था (१ २८, ४)।

शतुष्याती, समुझ वे पुत्र का नाम है जो विदिशा के राजा हुये (७१०८, १०~११)।

१. शामुक्त, श्रीराम के श्वाम का नाम है जिनकी सीराम ने जब हुमा ने मुख से रामायण-नाम्य को सुनने के किय नहां (१ ४, ३१) 1 के बाहलेगा नाम न प्रमुख से रामायण-नाम्य को सुनने के किया नहां हुमें थे (१, १८, १२-१४) 1 में मरत ने प्राण्यों से भी अधिक मिय में (१, १९, ३३) 1 निवसानिय ने इनने

ल्दमण की प्रणाम करने के पक्ष्वात सीता के चरणों में मस्तक सुकाया (६ १२७, ४४) । इन्होने निपुण नाइयो को बुखवाया और धीराम आदि के म्हार बर सेने वे पत्रवाय सुमन्त्र को रख लाने के लिये कहा (६ १२८, १३ १९) : इन्होंने मुधीय वे लिये विविध सामग्रियाँ लाने की आशा दी ( ६ १२=, ४७)। 'भरतो ल्डमणस्यात्र धतुषास्य महायद्या । उग्रामायतिरी हृष्टा वेदास्थ्य इवाव्यरम् ॥ ' (७ ३७, १७)। 'भारती लक्ष्मणस्यैव रायुष्पारच महायल , (७ ३९, ११)। शीता-सम्बन्धी लानापनाद पर परामर्श के लिये थीराम ने इन्हें बुकाया (७ ४४, २) में श्रीराम नासदेश पाकर उनके भवन की और चल दिये (७ ४४, ९-१०)। श्रीराम के पूछने पर इन्होंने स्वय स्वणानुर का वस करने का प्रवल आप्रह विया ( ७ ६२, १०-१४ ) । इनका बचन सुनकर श्रीराण ने क्वें मधुपुर के राजा में पद पर अभिषिक्त करने का प्रस्ताद करते हुये अभिषेत स्वीकार करने का इनसे आवह किया (७ ६२, १४-२१)। श्रीराम का क्यन सुनकर में लिजन हुने और अस्मन्त संकोचपूर्वक ही उनके प्रस्ताव को स्वीकार विचा (७ ६३, १-८)। श्रीराम ने मरत और लब्मण से इनके अभियेक का आयोजन करने के लिये कहा (७ ६३ ९)। इनका अभिपेक हुआ। और उसके परवात वमुनातट वासी ऋषियों को लंदवासुर का वध ही जाने का निरवम हो गया (७ ६३, १६-१७)। श्रीराम ने इन्हें लवणासुर के शूल से बचने का उपाम बतामा (७ ६६, १८-३१, ६४, १-१२)। इन्होंने पहले अपनी सेना को भेजकर उसके एक मास के पश्चात् लवणवध के लिये प्रस्यान विया (७ ६४, १६-१८)। ये वाल्मीकि के आधम पर पहुँचे जहाँ मुनि ने इनका सत्कार किया (७ ६४, १-७)। बाल्मीकि ने शहें सुदास-पुत्र कल्मावपाद नी कथा मुनाया ( ७ ६४, ८-३९ ) । जिस समय ये बाल्मीकि की पर्णशाला में हके हुये थे जसी समय सीता ने दो पुत्रों को जाम दिया ( ७, ६६, १)। अर्थराति के समय इन्हें सीता के दी पुत्रों के जन्म का समाचार प्राप्त हमा जिससे ये भत्यन्त प्रसन्न हुये ( ७ ६६, ११-१३ )। इन्होने प्राप्त काल बाल्मीनि मुनि से विदा ली ( ७ ६६, १४ )। व्यवन मुनि ने इन्हें लवणासुर के शल की शक्ति का परिचय देते हुये राजा मान्याता के वध का प्रसङ्ग सुनाया (७ ६७)। "जब प्रांत काल अपने भहमपदार्थं की इच्छा से प्रेरित हो लवण नगर से बाहर निकला तो ये यमुना पार करके मधुपुरी के द्वार पर खडे हो गये। लौट कर जब उस राक्षस ने इन्हें नगर द्वार पर लडे देला तो कुड़ होकर इनका परिचय पूछा । इन्होने कटु शब्दो का आदान प्रदान करते हुये उसे युद्ध के लिये उठकारा । छन्य ने जब अपना खुळ छाने शा प्रस्ताव किया

. शत्र अय

तो इहोने उसे अस्वीहत करते हुये तत्काल युद्ध के लिये आवाहन किया (७ ६८)। इहोन छवणासुर के साथ घोर युद्ध निया जिसमे लवण ने एक विशाल दूल से प्रहार करने इ.ह. मूज्छित कर दिया (७ ६९ १-१४)। मुच्छी दूर होने पर इन्होने एक दिव्य, बमोघ और उत्तम बाण का राधान किया जिससे देवता, असुर, गचन आदि सव अस्वस्य हो बहुग की दारण म गये (७ ६९, १७-२१)। बह्या ने उस बाण का इतिहास बताते हुये देवा से कहा विवेध प्रमुख्न और लवण के युद्ध के स्थन पर जाकर उस शास के थम को दलें (७ ६९ २८-२९)। इन्होंने उस बाण से लवणानुर का वर्ष कर दिया ( 🖩 ६९ ३२—३७ ) । इन्होंने देवताओं से वरदान प्राप्त करके मधुरापुरी को बसाया और उसके पश्चान् बारहवें वप श्रीराम क पास जाने क विचार निया (७ ७०)। 'ये थोडे संसेवनो और सैनिनो को साम सकर अयोध्या के लिये प्रस्थित हुये। मान मं ये वास्मीकि मुनि के आश्रम में रुप श्रीर वहाँ रात्रि के समय श्रीरामचरित का गान मुनकर आश्चमवरित हुये। सीनकों ने जब इनस इस सम्बन्ध में बाल्मीकि मुनि सं पूछने के लिय नहां ता इहोने यह उचित नहीं गमसा, और प्रात काल मुनि से विदा लेकर अयोध्या ' आये । अयोष्या म श्रीराम के साथ सात दिनो तक निदास करने के बाद इ होन मधुपुरी के लिये प्रस्थान निया (७ ७१-७२)। धीराम के अववमेध यज्ञ वे समय नैनियारथ्य में ये अरत के साथ वानरीं और काह्यणों को भोजन कराने की व्यवस्था करते थे (७ ९१, २७)। बहाप्रस्थान का निश्चय करके श्रीराम ने इहें भी अयोध्या बुलाया (७ १४७, ८)। श्रीराम के दूत स अपने कुल के दाय वा समाचार मुनक्र इहीने अपने दोनो पुत्रो का राज्या-मिपेव क्या और अयोध्या आकर बीराम में मिने (७ १०८, २-१२)। श्रीराम को प्रणाम करने इहीने भी उनके साम ही परमयाम जाने की आजा मौगी जिसे बीराम ने प्रदान किया (७ १०८, १३-१६)। भरत म माप श्रीराम के पीछे पीछ बल (७ १०९, ११)। इन्होंने भी श्रीराम के साय बैप्गव तेज मे प्रवा विया (७ ११०, १२)।

२ दासुरत, एक रामस का माम है जिसके साथ विभीषण में इंडपर्ड स्या (६ ४३, ६)।

श्रमुख्य, एवं विभावनाय समराज का नाम है जो महानू मेथ से मुक्त पर्वत के समान प्रतित होता था। इसके सण्डम्थल से मद की भारत करनी थी और इसे अनुसासे भी बनामें पहीं दिया जा सकता या। इसका देग सनुभी के लिये आहार था। इसके नाम के अनुसार ही इसका गुण भी था। समन्त्र ने इसे धोराम के मवन के समीप देखा (२. १५, ४६)। घोराम ने इसे सुदम को दान कर दिया (२. ३२, १०)। यह भरत की खेना के अग्रभाग मे समता हुआ चल रहा था (२. ६७, २४)।

श्वरी-स्वगंलोक बाते समय कबन्ध ने श्रीराम को इससे मिलने के लिये नहा (१, १, ५६)। श्रीराम इसके आध्यम पर मये (१.१, ५७)। इससे थीराम के मिलने और इसके द्वारा दिवे हुवे फल-मूल की यहण करने का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१.३,२२)। कमन्ध ने श्रीराम को इसका परिचय देते हुये उन्हें इससे मिलने का परामर्श दिया। 3. ७३. २५-२६)। "धोराम और ल्दमण पन्पा नामक पुरुकरिणी के पश्चिमी तट पर स्थित इसके आध्यम मे जाकर इससे मिले। यह एक सिद्ध तपस्विनी थी। बोनो भागाओं को अपने साधान पर उपस्थित देखकर इसने उनके करणों में प्रणाम किया ( ३. ७४, ४-७ )।" "श्रीराम के पूछने पर इसने उनसे कहा: 'आपका दर्शन मिलने से आज मेरी पूजा सार्यक हो गई और मुझे अब आपके दिव्यथाम की प्राप्ति भी होगी ।' इसने यह भी बताया कि इसके गूदजनो ने . इससे बता दिया था कि श्रीशाम और रूक्ष्मण का आतिथ्य-संस्कार करने पर इसे अक्षयलोक प्राप्त होगा। तदनन्तर इसने थीराम से बहा: 'मैंने आपके लिये पश्चादद पर उत्पन्न होनेबाले अरण्य फल-मुलो या सचय विया है (३. ७४, १०-१७)।" "श्रोराम के पूछने पर इसने मतझ बन को दिखाते हुये अपने गुरुजनो की प्रत्यकस्थली नामक वेदी को भी श्रीराम को दिलाया। इसने सप्तसागर नामक तीर्थ दिखाते हये श्रीराम से बताया कि इसके ग्रजन उसी में स्नाम निया करते थे । इसने दिव्यलोक में अपने गुरजनों के पास जाने की आज्ञा माँगी। श्रीराम से आज्ञा जाप्त गरफे इसमें अग्नि में प्रदेश किया और दिध्यक्य घारण वरके उस पुष्पयाम की यात्रा की जहाँ इसके गुरुजन विहार करने थे ( ७. ७४, २०-३४ )।" अयोध्या छीटते समय श्रीराम ने सीता को वह स्थान दिखाया जहाँ वे इससे मिले थे ( ६. १२३, ४१ )।

श्यस्ता, मिस्ट भी नामपेतृ ना नाम है जिसे विस्त ने विस्तासित के किसे क्यों है स्तृती भी गृष्टि बरने का आदेश दिया (१, १२, २०-२३)। रिताने सिस्ट नी बाजा का पानन करते हुँ में निकामित्र तथा उनके प्राप्त के तो ना का जिल्ला के ति हो निकासित्र ने विपाद के स्ति किस के स्ति के स्

करन का बानेग दिया (१ ५४, १६)। तल्त तर इसन (सुर्तम न ) बपनी हुकार स पहन यवन मिथिन गक काम्बीज और बरसिंद जारत के सैनिका नो उत्तर किया (१ ६४) १७--२३)। जब विश्वामित्र ने इसने द्वारा उत्तरक्ष सितनों नो नाट तर रिया तव वसिष्ट के बालेग पर इसने पुन हुकार से काम्बीज बन स पाहचयारी बरस योनि देश से यवन गह देग से गर, दोसकूरों से स्वेन्छ हारीत तथा निरात आदि को उत्तक्ष विया (१ ५५ १-३)

शुड्यर, एर प्रसिद्ध और महान् असुर का नाम है जो दक्षिण दिया म रण्डकारका के भीतर बजयत भामर नगर में निवास करता था। यह अपनी ध्यश्र में निमि (ह्ल मछली) का चिल्ल धारण करता था और सताधिक मायाओं का इसे झान था। वेबताओं के संमुद्ध में इसे प्रशासित नहीं कर पाते ये। एक समय इसेने इन्न में साव 'युद्ध किया (२ ९ १२-११)। "इसका देवराज इन्न ने नथ किया (३ १६८)। मृत्यु न इसके बच का उत्सक्ष किया (७ २२ २४)।

शुस्यसार्धन, एक अपुर है। नाम है जिसका महर्षियो की प्रश्णा से

कपिनर नेसरी ने वय किया था [ श श ८९ ] । इस्त्रकुक, एक गुस का माम है जों सद नीचे को ओर कर देवलोक पर विजय पाने की दुल्छा से ओराम की राज्य सामा में ही शवल पवल के उत्तर भाग से स्थित एक ग्रोवर के तन पर धोर सफस्या कर रहा था। धारान न

इसका वध कर दिया (७ ७६, १-४)। । शर्माहम, को सुन्नीव ने तीतां की लोज के लिय दक्षिण दिया में सजा

'शुरगुहम, को सुधीय ने सीता की व्यान के लिये दाना वा समाना (४४१३)।

शारद्यहा, एक नदी का नाम है जिसे वसिष्ठ के दूनों न केकम जाते समय पार किया था (२ ६० १५)।

हारमें, एक बानर का मान है निहें नवन ने उत्पन्न किया था (१ १७ १९)। इहीने महिष्यों की बताई हुई "गाल्योक विधि से कहतार मुद्यमान करनों से एकी हुई स्वच्छ और मुप्पित कर तथा दुग्र में शीगों हारा मुपीय कर माने के एकी हुई स्वच्छ और मुपीय कर तथा दुग्र में शीगों हारा मुपीय कर मिले किया (४ २६, ३४)। कि किया वाले समय करनाम ने देखा (४ ३०९) ये भी सुपीय की सेवा में उपियल के प्रति (४ ३९ ३०)। व्यक्ति क्यांनी गांक का वण्य पिया और बताया कि वे शीग योजन तक एक छल्यांन का सकते हैं (४ ६४ २ ४)। महाना धीतमायों राम धारेयेययवतम्। गांच यत्वत्वस्थातं नाहरी जाम मुप्प ।।" (६ ७६ ३६)। ये ययराव के पुत्र एवं व्यवस्य के समान ३६ वाल कील

पराजमी दे (६, २०, २७)। ये वानर केना की रक्षा कर रहे में (६, ४२, ३१)। ये भी उस स्थान पर बावे जहाँ राम और रुप्यम अवेत वड थे (६, ४४, २)। इन्होंबत ने हन्हें वाहत किया (६, ४६, २१)। ये श्रीरम को रक्षा करने को (६, ४७, २ थीता प्रेस गर्करण)। बीराम ने कहा कि हन्होंने अपने प्राणो मा मीह कोडकर मुद्ध किया (६ ४६, २०)। ये हुस्म-कर्ण ना सामना करने के लिये पण्येम को ओर बढे (६, ६६, ३४)। इन्होंने कुम्म-कर्ण पर आक्रमण किया (६, ६७, २४)। कुम्म-कर्ण ने इन पर प्रिष्ट प्रह्मा किया (६, ६७, २०)। दन्होंने भी अविकास पर आक्रमण किया (६, ७१, १९)। इन्होंने प्राण्योम किया करने कि विरुद्ध समृत् वेग प्रतट विचा (६, ६०, २४)। इन्होंने प्राण्योम के निव करने हुने वीराम ने जनवे इन पर भी प्रेमपूर्ण रखते के लिये वहा (७ ४०, ४ ०)।

शारभाद्धा, एक मूनि का नाम है ( १. १, ४१ ) । श्रीराम द्वारा इनके दर्शन का बाल्मी कि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१.३,१=)। विरेश्य ने इनके निवास-स्थान का पता बताते हुये खीराम से इनसे मिलने के लिये कहा (३ ४, २०-२१)। श्रीराम इनके पास गये (३, ४, २-३)। इनके समीप पहुँचनर श्रीराम ने एक अद्भुत वृक्त देला ( ६.५, ४ )। श्रीराम ने बन्ते बन्ते र्के साथ वासिलाप करते देखा ( ३. ४, ११ ) । सीता को लक्ष्मण के सरक्षण मे छोडकर श्रीराम इनके आधाम में गये (६, ४, २०)। राम की आते देलकर इन्द्र ने इनसे विद्या ली (३, १, २१)। अपनी पत्नी और भ्राता के साम श्रीराम इनके पास बाबे और इन्होंने वातिथ्य के प्रवात उन लोगों को ठहरने का स्थान दिया ( ३. ५, २५-२६ ) । श्रीराम द्वारा इन्द्र के उनके पास आने का प्रयोजन पूछने पर इन्होंने बताया कि इन्द्र इन्हे बह्मालोक ले जाना चाहते थे परन्त इन्होंने श्रीराम का दर्शन करके ही ब्रह्मलोक जाने का निश्चम किया ( १, ४, २७-६१ )। श्रीराम ने इनसे कहा : 'में आपको उन सब लोकी की प्राप्ति कराउँगा परन्तु में इस समय अपके श्वाय हुये स्थान पर निवासमान करना चाहता हैं। ( ३. ५, ३२-३३ )। इन्होंने सुशीदण मृति का पना बताकर श्रीराम को उन्हों के वास जाने के लिये कहा (३.४,३४-३६)। मार्ग का पता बताते हुये इन्होंने खोराम से वहा : 'यहाँ से प्रस्थान करने के के पूर्व भार उस समय तक मेरी और देखते रहे जवतक मैं अपने इन जरा-जीगे अर्जी का परित्याय न कर दें।' तदनन्तर इन्होने अस्ति से प्रदेश अरवे अपने समस्त शरीर को मस्म कर दिया और उसके पश्चाल एक तेजस्वी कृमार के रूप में अग्निराशि से उत्तर उठकर सुशोधित होने लगे। इस प्रकार इन्होने बहालोक प्राप्त किया जहाँ ब्रह्मा ने इनका स्वागत किया ( ३ ५, ३७-४३ )।"

इनके स्वर्गकोक चले जाने पर धोराम वे सम्मुख अनेक मुनि उपस्थित हुये (३६,१)। खर आदि राक्षसी मा चय हो जाने के पश्चाद मुनियो ने बताया निराक्षसो का विनास करान के लिये ही इन्द्र इनके आक्षम पर प्रथारे में (३२०,३४)।

शरचरा, एक वन का नाम है वहाँ कातिकेय की उत्पत्ति हुई थी। कुबेर को विजित करके छोटते समय इस स्थान पर रावण के पूळक विमान की गति इक गई (७ १६,१⊶२)।

श्रारिको सुधोव ने सीता की खोज के लिये दक्षिण दिशा की स्रोर भेजा (४ ४१,६)।

श्रव्यक्तपंत्, एक देश का नाम है। वेकय से कीटते समय भरत इससे होते हुये बाये थे (२ ७१,३)।

द्यासिया, इष्ययां की पुत्रा और ययाति की एक पत्नी का नाम है जिसने पूर को जन्म दिया (७ १८, ६—६०)। यह ने अपनी साता से कहा. 'दुम सीनो अपने से प्रदेश कर जीय जीर राजा ययाति यांक्यित के साय अनक रावियो तक रमते रहें (७ १८, १३)।

१. शास्त्रिक्टु, एवं राजाकानाम है जो असित के साथ सनुनारलते मे (१ ७०,२७,२ ११०,११)।

२ श्रमाधिन्दु, एक राजर्षि का नाम है जिन्होंने सङ्ख्यि देश का राज्य ग्रहण किया (॥ ९०, २२)।

साम्ता, अञ्चराज रोजपाद की पृथी का नाम है जिसका महिष् ऋष्यस्ञा के साथ विनाह हुना (१ ९, १२ १७)। रोजपाद ने इनका ऋष्यसञ्जा के साथ विनाह कराया (१ १०, १३)। सुनान ने इनके वया, तथा ऋष्यसञ्जा के साथ इनके विनाह का गर्नन विना (१ ११, १ ६)। अपने पित के साथ इक्त क्योच्या आई जहाँ दशरथ नी रानियों ने इनका सरकार किया (१ ११, ९५-२०)।

श्रापूँल, रावण के एक गुलबर का नाम है जिससे सागर-सट पर्र धीराम की विस्नाल केना को टेककर रावण को उतका समाबार देते हुंगे मुनबर प्रज कर नानरी होना का जिस्तुत मेद देने का परामज दिया (३ २०,०१-७) । इसमें बात सुनकर रावण अग्र हो ठठा और नुक तमा सारण को घोराम को नेता का मेद तेने के जिले कहा (६ २०,००) 'रावण को आज्ञा से यह श्रोराम को केना का और तेने के जिले गला (६ २०,००) 'रावण को आज्ञा से यह श्रोराम को केना का और तेने के जिले गला परन्तु किनायण के हमे पुल्लाक कर पहला जिया और सानरी न इसे पीटा। तदनन्तर कमा कोट कोटचर यह रावण के वास काया (६ २९, २२-२८)।' हसकी संख्या अन्न काला

देलकर जा रावण ने इससे समावार पूछा तो इसने अपने पकडे जाने आदि का कुत्तन्त्र यसाने हुये रावण को मुल्य मुख्य यानर वीरा सा परिनय दिया (६ ३०)।

शार्दूली, शोधवशा की पुत्री का नाम है जिसने व्याध नामक पुत्र उत्पन्न किये (३१४,२२२४)। =

दिश्यापा, एक स्त्रीिक प्रजुल का नाम है जो नारी का रूप धारण करके सरस के सरकार के क्षित्र भरदाज के आध्या में आ चिती (२ ९१, ५०)। हुनुसाह ने रसे लक्क्षा की असोक कार्यक्रियों के अनेक लगावितानों और अगणित पत्ती से व्याम, तथा सन और सुवणस्थी वेदिकाओं से धिरा देखा (५ १४, ६७)।

द्दिादा, ऋषम पर्वत पर निवास क्रूनेवाले एक वन्यवं का नाम है (४ ४९, ४३ गीता प्रेस संस्करण ) । देखिये ख्रिष्ठा ।

शिम्र, ऋषभ पर्वत पर नियास करनेवाले एक गणव का नाम है (४ ४१, ४६) । देखिये शिक्षा

शिलायहा, एक नदी वा नाम है। विकय से लौटेत समय भरत ने इसका दर्शन विया था (२ ७२.४)।

१, शिशिष्टर, एक पर्यंत का नाम है जिसके उत्तर दक्ता और दानम निवास करति थे। यह जैकाई म अपने उच्च शिक्षर से स्वग्वीर ना स्पर्ध करता सा जान पड़ता था। यहीं सुधीय ने सीता की कोच के लिये एक लाख बानरों के साथ विनत को मेजा (४ ४०, २९-२०)।

द शिशिष, आदित्य हृदय नामक स्तोत्र में सूप का एक नाम है (६ १०४, १२)।

शिशिरनाशन, वार्दिलं इदय नामक स्तोत्र मे सूर्य का एक नाम है

(६ १० ४,१२)। श्रीक्षम, अभिवर्णके पुत्र, एवः सूसवती राजाका नीम है। इनेवे पुत्र काताम सदया(१ ७०,४१,२ ११०,२९)।

१. शुक्क, ऋष्य पर्वत पर निवास करनेवाल एक गन्धव का नाम है (४ ४१ ४३)।

२ शुक्त, एक राक्षत वा नाम है जिसके अवन से हनुमान ने आप लगा री (१ १४, १०)। 'बार्ट्स के कहते से रावण ने दसवी दूस बनाकर सुधीव में पास सदेश केनद सेजा। इसने सुधीन के पास जानर बालसा में ही स्थित ही रावण का सदेश सुनाय। 'उस समय बानरों ने दस नियत का सदेश सक्युवन एकट किया जीर बन्दी समाकर आनाव से मुस्लित पर उतारा, परन्तु शुक्ताभ ] श्रीराम ने इसे मुक्त करा दिया । वानरो द्वारा नोच दिये जाने के कारण इसके पक्षों का भार कुछ हल्का हो गया । तदनन्तर श्रीराम द्वारा अभय प्राप्त करके इसने क्षाकास में स्थित होकर सुग्रीय से रावण के लिये उत्तर माँगा। रावण से कहने के लिय आवश्यक उत्तर देन के पश्चात सुग्रीव न<sup>)</sup> वानरी द्वारा इस पुन पक्टवा लिया पर तु द्योराम ने वानरो को इसे मृत कर देने की आज्ञादी (६ २०, ६–३६)। धीराम की आज्ञासे सुप्रीव ने इसे बाधन-मुक्त कर दिया और इसने रादण के पास जाकर उसे राम की सेना तथा ु बानर जूपपितयो के पराक्रम का समाचार सुनाया र(६ २४,¹२३–३६)।′

रावण ने सारण के साथ इसे पुन श्लीराम की सेना म भेद लेने के लिये मेजा। इसन वानर का वेप घारण करके राम की सेना का भद रूने का प्रयास किया परतुविभीषण ने इसे पहचान कर उदी बना लिया और श्रीराम के पास लें गये। श्रीराम ने इससे रावण के पास सदेश मेजने हुये इसे मुत्त करा दिया। श्रीराम का अभिन दन करके छद्धा छीटकर रावण की इसन बानरी भी शक्ति का समाचार देतें हुये सीता को लौटा देने का परामश दिया (६२५)। इसने सुग्रीन, मैंद द्विदिद, हनुमान्, श्रीराम लक्ष्मण, विभीपण बादि का रावण को परिचय देते हुये वानरसेना की सस्या का निहरण किया । इसकी बात सुनकर रावण ने इस पर कीथ करके इसे अपने दरबार से निकाल दिया जिसके बाद यह वहीं से चला गया (६ २९, १-१४)। 'तुकसारणो, (६ ३६,१९ ४४,२०,७ १४,१)। इसने मरुत्त की पराजय लीर गवल के विजय की बीपणा की (७ १८, १९)। 'मारीच शूकसारणा , (७ १९ १९) । शुक सारण एव च', (७ २७, २८) । 'जुहसारणी, (७ ३१, २६ ३४, ३२ ११, १७ २० २२ ३६ ४८)।

शुक्ताम, एक राक्षस का नाम है। सीता की खोज करते हुये हनमान

इसके भवन में भी गये (५६२४)।

्रुकी, ताम्राकी एक पुत्री का नाम है, जिसन नंता मामवाली क्या की जाम दिया (३ १४, १७ २०)। विनता इसकी पौत्री थी (३ १४,३१)। १ शुक्त-श्रीराम के बनवास क समय उनकी रहा। के लिये कोसल्या

र्ं ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, २३)।

२ शुक्त, मुर्वेर के एक मात्री का नाम है (७ १४, १७)।

३ शुक्त, ( उनानस ) यथाति की पत्नी, देवयानी, के पिता का नाम है (७ प्र., ९)। इनके कुल म उत्पन्न होकर भी देवयानी राजा से अपमानित रही (७ १८, १२)। देवधानी ने इनका स्मरण किया जिसे जानकर ये जनके समीप आये और जनका समाचार पूछा (७ ५८,१५-१७)। जब

देवयानी ने अपनी स्थिति ना वर्णन किया तो उसे सुनकर इन्होंने यथाति को जराजीय हो जाने का छाप दे दिया (७. १८, २२-२४)। एत तुमनसा मुक्त छापोसमाँ यथातिना, '(७. ४९, २१)। राजा दण्ड ने इन्हें अपना पुरोहित बनाया (७ ७९, १८)। राजा दण्ड ने इन्हें अपना पुरोहित बनाया (७ ७९, १८)। राजा दण्ड ने इनकी नन्या के साथ बलात्कार किया (७ ६०)। अपनी कन्या, अराजा, के साथ वलात्कार करने के कारण इन्होंने राजा दण्ड को राज्य-सहित नष्ट हो जाने का छाप दिया (७ ६१, १८०)। इन्होंने अपने आध्या में निवास करनेवाले लोगों को दण्ड का राज्य छोड देने के लिये कहा (७ ६१, ११)। अपनी पुत्री, अराजा, से इन्होंने उसी आध्या में एकाव रहते हुये अपने अपराध-निवृत्ति की प्रतीम में रहकर परपास्मा के ध्यान में एकाव रहते हुये अपने अपराध-निवृत्ति की प्रतीम प्रतीका करने के लिये कहा (७ ६१, १४-११)। इन्होंने दण्ड का राज्य क्षेत्र छोड दिया (७, ६१, १७)।

छिचियाहु, प्रजापति कृषास्य के पुत्र, एक अस्त्र का लाम है जिसकी विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था ₹ २८, ७)।

शुनाशीप, ऋषीक मुनि के मझले पुत्र का नाथ है (१. ६१, १९)। इन्होंने हस्य ही राजा अन्यरीय के हाय विश्वना और उनका यसपणु बनना स्वीकार कर किया (१. ६१, २०–२१)। इन्होंने विश्वामित्र से अपनी रसा की यापना की (१. ६२, २-७)। इन्होंने राजा अन्यरीय की यस सम्पन्न करने के किय कहा और साक्ष्मकण पर इन्द्र की स्तुर्वि की जिससे इन्द्र ने इन्हें यीषीपु प्रयान किया (१ ६२, १८–२६)।

१ इर्स्झिन, एक जाति का नाम है जिसके नगरी में सीता की जोज के लिये सुपीव में शतबल्जि आदि वानरों को भेजा (४४३,११)।

ालय पुराव न सतवाल आशंद वानरां को अंवा ( ४ ४६, ११)।

2. हार्रस्म, एक जनयर का नाम है जिसे सायुक्त ने बसाया (७. ७०, ९)।
हार्यपाया, जनस्वान-निवासिनी एक राससी का नाम है जिसे झीराम
ने कुष्य करा दिया (१, ८, ४६)। इतके कहने पर लर और दूपण आदि
भीरह सहस राससी ने श्रीराम , तर आक्रमण किया परन्तु औराम ने अवेले
ही सकत वय कर दिया (११, ४७-४८)। यूर्वणवा मवार' तथा श्रीराम
की आहा से रुक्षण हारा इसके नाक और कान काटने तथा इसके हारा
' उत्तरिज्य रावण का श्रीराम से बदला लेने की घटना का वास्मीकि ने पूर्वदर्शन
कर तिया था (१३,१९)। यह रावण की बहन वी जो पथानटी मे
श्रीराम के समस उपस्थित हुई (३१७,६)। यह श्रीराम के देखते ही काम
से मीहित हो गई (३१७,९)। यह लयनत कुष्य, कुर, और पुणास्पद थी
(३.१७,१०-१२)। काममाय से आदित हो मनोहर रूप वनाकर यह
राम के समीप आई और उनसे उनका परिचय पूछा (३१७,१२-१४)।

"श्रीराम ने पूछने पर इसने अपना परिचय देते हुमे कहाः भी कामरूपिणी राक्षसी और रावण की वहन हूँ। मेरे अन्य दो आताओं का नाम कुम्भकर्ण और विभीषण है। इस प्रकार अपना परिचय देकर इसने श्रीराम को अपने साप विहार करने के लिये आमन्तित निया (३ १७ २०-२९)।" श्रीराम मे इसे ल्ह्मन के पास जाने क्यां परामर्थ दिया जिस पर इसने लहमा के पास मे इसे ल्ह्मन के पास जाने क्यां परामर्थ दिया जिस पर इसने लहमा के पास आकर अपने को अङ्गोकार कर लेने का प्रस्ताव निया (३ १८,१-७)। लक्ष्मण ने इते पुन क्षोराम के पास मैता (१ १८, ८-१३)। इतने पुन ब्रीराम के पास आकर कीय में सीता वा भझण करने के उद्देश्य से उनपर आक्रवण किया (३ १८ १४-१७)। "शिराम ने सदमण को इसे कुरूप कर देने का आदेश दिया जिसपर लक्ष्मण ने इसकी नाक और कान काट लिये। इम प्रकार कुरूप हो जाने पर इसने जनस्थाननिवासी अपने भाता के वास जाकर समस्त इताल सुनाया (१ ९८,१९-२६)। "इसे अञ्चरीन तथा रक्तरजित देखकर जब इसके भ्राता, खर, ने इसकी दुरंगा का कुतान्त पूठा तो इसने राम आदि के डारा अपने कुरूप किये जाने का सम्पूर्ण विवरण बताया। यह खर की आजा से राम आदि का वध कराने के लिय चीदह राशसो को लेकर पश्चनटी आई (३ १९)।" इसने पश्चनटी में आकर राम अदि को उन राक्षसो का परिचय दियाँ (३ २०,१)। राम ने सीता को ल्डमण के सरलण में देने हुए इसके साथ आये चौदह रामगी का वध कर दिया जिससे भागकर यह अपने भाता, खर, के पास आई और उससे समस्त बुतान्त क्हा (३ २०) । इसने लर के पास आकर चौदह राशसो के वध का समाचार बनाने हुये बर को राम से युद्ध करने के लिये उत्तेजित करने का प्रयास दिया (३ २१)। इसके विलाय को सुनकर सर ने इसे राम आदि के साथ स्वय मुद परने का आश्वासन दिया (३ २२,१-५)। यह स्वर आदि राशसों वा दध हो जाने के पश्चात् सहामता के लिय अपने भ्राता, रात्रण, के पास आई और च निर्मात पर विश्वातमान देला (३ ३२, १-३)। इसने रावण की असमा की (३ ३३)। रावण ने पूछने पर इसने राम, स्वमण और सीता ना परिचय देने हुये रायण को सीना को अपनी भार्या बनाने के लिये प्रेरित किया ( दै. < । हुच रावण पर पान के स्थान का अभिनन्दन करते हुवे सुरा तथा मनुष्य ३४ ) । इसने अञ्चानुषी वे कथन का अभिनन्दन करते हुवे सुरा तथा मनुष्य (सीना) के माम का अध्यय करके निकृष्मिला देवी के समक्ष नृत्य करने का प्रस्ताव किया (४ २४, ४६-४७)। 'अब शूर्यंगवा बृद्धा कराला निर्णनीदरी। आसमाद वन बाम कदांसमरूपियम् ॥', (६ ९४,६)। क्रैंबमी में गर्भ से इसका जनम हुआ ' 'तत धूर्ववसा नाम मण्डी विश्वानना', (७ ९, ३४)। रावण ने दानवराज विद्युजिबह्न से इमरा विवाह क्या (७ १२, १-२)। शेष] (३६०), [ृद्योणिताइ

इसने ए.झू. मे रावण ने सम्मुर उपस्थित होकर विलाप परना आरम्भ हिया (७ २४, २४)। 'रावण ने पूछने पर इसन बताया हि काल्ययो नः वय वरसे समय रावण ने इनने पनि ना भी वय कर दिया। जब यह इस प्रकार उपाल्म्म क्रेने छमी तो रावण ने शामा-यापना करते हुवे इतते अपने भाना तर ने साथ चौरह सहस्र राससी से दिला हो दण्डकारण्य मे मुख्यूर्वन निवाम करने ना आयह दिया जिसे स्वीवार मरने हुवे यह दण्डवारण्य म रहने लगी (७ २४, २५-४२)।"

शेष, तृतीय प्रजापति वा नाम है जो विहन वे बाद हुव वे (३ १४, ७)।

शैन्द्र्य, महप्यपवर्वत पर निवास वरनेवाने एक गन्धर्व का नाम है (४ ४१, ४३)। इनकी खरमा नामन पुत्री का विभीषण के साथ विवाह हुआ (७ १२, २४)।

शैळीदा, एक नदी का नाम है जिसके तट पर कुरू-देश स्थित या (४ ४३,३ स)।

शीचल, दक्षिण के एक पर्वन का नाम है (७ ७५, १६, ७९, १६,

= 2, 2= ) 1

श्रीद्य, एक राजा का नाम है जिन्होंने कपोत का प्राणरक्षा के लिय स्पेन (बाज) की अपने शरीर का मास नाट कर दिया था (२ १२, ४६, १४, ४)। दशरप द्वारा हुठ अपने पुत्र के लिये शोव करते हुव मुनि-दम्पति ने मृपुत्र के लिये उस छोक की कामना की जो इन्हें प्राप्त हुवा था (२,६४,४२)।

शोखभाद्ध, एक नहीं का नाम हैं जिसके तट पर चोराम, लक्ष्मण, और विश्वानित्र ने मिथिला जाते क्षम्य राजि व्यतोज की (१. ३१, २०)। विश्वा-निम में राम भारि के माब देशे पार किया (१. ३४, १-५)। व्यत्ती की स्रोज के लिये सुप्रीय में विश्वत को भेजा (४ ४०, २१ ३१)।

होोणितास, एक राक्षस का नाम है। धीना की खोज वरते हुए हतुमान् इसके अवन मे ममे (५ ६ २६)। हतुमान् ने हसके अवन म (ज्ञाम लगा हो (५ ५५) राज्यण की बाता से युद्ध करने के लिए कुम्मन्य के दोनों पुत्रों के साथ यह भी गया (६ ७५, ४६)। इतने बहुद पर आक्रमण (व्या (६ ७६, ४)। 'शोगिताशस्तत शित्रभविनमें समावदे। तत्यात तदा नृद्धों वेगवानिविधारयन्॥', (६ ७६, =)। इसने बहुद और दिविद से युद्ध क्या परंजु अत्य में विविद ने हसका यक कर्ष्ट्रिया (६ ७६ १३ १४, २१ ३० ३४)। अयोग्या लीटते समय औराग ने सीता को वह स्थान भी दिसामा जहाँ इसना वस हुआ था (६ १२३, १२)। रवेनगामी ] श्येनगामी, एक राक्षस का नाम है जो राम के विरुद्ध युद्ध के लिये सर

के साथ आया (३ २३,३२)। इसने खरके साथ श्रीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २६)। श्रीराम ने इसका वध कर दिया (३ २६, २९-३४)।

श्येनी, ताझा की पुत्री का नाम है, जिसने ध्येनी और गृधी की उत्पन्न किया (३ १४, १७-१८)।

अतकीति, कुशब्वज की पुत्री का नाम है जिसका दशरप की पतियो में अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वानन विद्या (१ ७३, १२)।

श्च नेरपुर, गङ्गा के तट पर स्थित एक नगर का नाम है (१. १, २९, २ ४०, २४)। यहाँ के राजा वा नाम बुह या (२ ४०, ३२)। यहाँ गना के तट पर भरत ने सेनासहित रात्रिवास किया (२ ८३, १९-२६, ८९, १)। श्रीराम ने आध्यम से लीटते समय सेनासहित भरत यहाँ आये (२.११३, २२-२३)। अयोध्या लोटते समय कीराम ना विमान इस पर से भी होनर उडा (६ १२३, १३)। श्रीराम ने यहाँ के राजा, निवादराज गुह, के पास हनुमान् से सदेश मेजा (६ १२५,४ २१)।

 इनेस, एव बानर ग्रमपति का नाम है 'वितो रजतसकाशवयलो भीमितित्रम । बुढिमान्वानर धूरित्रबु कोलेजु विद्युत ॥ तूर्ण सुधीवमानम्य पुनर्गक्छति बानर । विश्वजन्तानर्शे सेनामनीकानि प्रदर्थयन् ॥', (६-२६, २५-२६)। ये सूय के औरत पुत्र ये (६ ३०,३३)।

२. इबेत, विदर्भ के राजा और मुदेव के पुत्र का नाम है। इन्होंने अपनी भाग का पना लग जाने पर वन मे जाकर बोर तपस्या की और उनके पल-हबस्य बहालोक चले गय। बहालोक में भी ये शुषा हैं। अत्यन्त पीडित रहते में। एक दिन जब इन्होंने ब्रह्मा से इसका नारण पूछा तो उन्होंने नहां कि ये मस्यलोक में स्थित हो कर अपने ही साधीर का मुख्याद मास खाया करें। इसका बारण बनाने हुये बह्या ने कहा कि इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी अनिषि, बाह्मण, देवता, या पितर के लिये कोई दान नहीं किया इसीलिये अहालीक में भी ये धुवा से पीहिंद इहते हैं। साथ ही बहुत न यह भी बताया कि महिंव बगस्य ही इ हैं इस बाप से मुक्त करेंगे । उसी समय से ये थोर यन में अपने सारेर के मांत का बाहार बहुच करते हुये यूयिन जीवन व्यक्तीत करने स्मी । अन्ततः सहिव अगस्त्य ने इनवा दान ग्रहण करके इहिं साप से मृत्त क्या (७ ७६)।

इसेता, क्रोबवलाकी पुत्रीकाशास है जिसने बपने पुत्र के रूप म एक

दिगात को जन्म दिया ( १ १४, २२ २६ ) ।

र्येताध्यतरी, श्रुति का नाम है जिसका, मधु-कैटम द्वारा अपहृत होने पर, हमग्रीव ने उद्धार विधा था (४. १७, ४९)।

er –

संजीवकरणी, एक बोपिय ना नाम है ( ६. ५०, ३० )।

संतानक —जब श्रीराम ने अपने साथ आये हुये नुरवासियों को उत्तमलीक प्रदान करने का ब्रह्मा से अनुरोध किया तो उन्होंने 'उन सबके लिये सन्तानक लोक की व्यास्था की ( ७ ११०, १८-१९ )।

स्तिस्त, एक बानर्र प्रवपित का नाम है जो बानरों का पितामह था। सारण ने रावण को बतायों कि यह चक्के समय एक योजन दूर क्यित पर्यंत को भी अपने पार्थआग से छु, और एक योजन ऊँचाई तक की कस्तुओं को अपने गरीर से ही पहुँच कर प्रहण कर सेता है (६, २७, १७-१९)। राम ने इसके प्रति कोह प्रषट किया (७ ३९, २९)।

संयोधकरहक, एक यक्ष का नाम है जिसने एक विशाल सेना लेकर भारीच आदि पर बाकमण किया परन्तु अन्त ने उससे पराजित होनर भाग गया (७ १४, २१--२२)।

निया (७ १४, २१--२२)।
संयरसर---श्रीराज के बनवास के समय उनकी रक्षा के लिये कीसल्या ने
ने इनका भी आवाहन किया (२ २४, १४)।

संध्या, चतुर्थं प्रजापति का नाम है जो होय के बाद हुये थे (३. १४,७)।

संहाद, एक राक्षस का नाम है जिसके वय का सुमाछ बादि राक्षसों ने उल्लेख किया (७.६,३४)। इसने भी रावण के साथ देवसेना पर आत्रमण किया (७.२,२,२९)।

संहादी, एक राक्षत का नाम है जिसके वस का निभीषण ने उल्लेख किया (६ ६९, १२)। यह सुमालि का पत्र था (७. ४, ४१)।

को जन्म दिया (१.३८,१६)। इनके साठ हजार पुत्र रूप और युवायस्था से मुशोभित हो गये (१: ३८, १९)। इन्होने अपने पापाचारी पुत्र असमञ्ज को नगर से बाहर निवाल दिया और यज्ञ करने का निश्चय दिया ( १. ३८ २०~२४ }। "इन्द्र ने इनके यजायन का अपहरण किया। सगर-पुत्रो ने समस्त पृथियों का भेदन किया। देवताओं ने बहुता से इनके पुत्रों के इस तथा अस्य हिसाकार्यों का वर्णन किया। (१ ३९)।" सगर-पुत्रो ने भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा ने देवताओं को धान्त विचा। सगर के पुत्र पुषिधी की सीदने हुये विशिष्ठ के पास पहुँचे और उनके रोग से अलकर भरन हो गये (१ ४०)। "इनकी आज्ञा से अणुमान् ने रसातल में प्रवेश करके यज्ञाक्य की लावार अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाया। इस समाचार की सुनकर रिहोने कल्पोक्त विधि के अनुसार अपना यज्ञ पूर्ण किया और अपनी राजधानी लौटकर गगा को ले आने के विषय मे दीर्घकाल तक विचार करते रहे परम्तु इन्हें मोई निश्चित उपाय नहीं सुझा । तदनन्तर तीस हजार वयों तब राज्य करके प स्वर्गलोक चले गये (१४१)।" इनकी मरव के पश्चात अध्यान ने राज्यभार प्रदेण निया (१. ४२, १-२)। सगर-पुत्रों की अस्त्रराशि की गगा के जल ने आप्लावित कर दिया जिससे वे सभी राजकुमार निष्याप हो स्वर्गकोक चले गये (१४३,४१; ४४,३) । ब्रह्मा ने अगीरय को बनाया कि जब तक सागर में जल रहेगा तब तक सगर-पुत्र देवों की औति स्वर्गलोक से प्रतिस्टित रहेगें (१ ४४ ४)। मधीरय ने इनके पुत्रों का विधिवन् तर्पण किया (१ ४४, १७)। 'ये राजा असिन द्वारा कालिन्दी के गर्भ से उत्पन्न हुद थे। जब य मालिल्दी के गर्म में ही में तो उनकी सीत ने उपने गर्भ मो नव्ट मपने के लिये को गर ( विष ) दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण ये 'मगर' महलाये : 'सपत्त्र्या त गरस्तस्य दत्ती गर्भविषासया । सह तेन बरेणेव सजात सगरोऽभवत्।।', (१ ७० ३७, २ ११० २१)।' इनके एर पुत्र का नाम भसमञ्ज पा ( १, ७०, ३६ )। इनहे पुत्र इनकी जाशा से पुचियो सोदने हुये बुरी तरह मारे गये (२ २१, ६२, २. ११०, २२)। मेरेदी ने वहा कि इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र, असमञ्ज, को निर्वामित कर दिया या ( २ ३६, १६; २. ११०, २३)। दशरब द्वारा हत अपने पुत्र के लिये शीक करते हुये मुनि-दम्पनि ने मृतपुत्र के लिये जल लोग की कामना की जो दर्दे आस हुआ पा (२ ६४ ४२)। विभीषण ने हनुमानुबार सुदीय को बनाया कि महागागर को राजा नगर ने सुद्रवाया था और थीराम उन्ही के बदाब है (६ १९, ३१)।

स्ताप, एक प्रवार के ऋषियों का नाम है जिहोंने शरभार, मृति के

सिमद स्वर्गलोक चले जाने के पश्चान् श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसो से

अपनी रक्षा करने की प्रायना की ( ३, ६, ५,८ = २६ ) ।

सत्यकीति, प्रजापति कृशास्त्र के पुत्र, एन अस्त्र का नाम है जिएको ेमहर्षि विस्वामित्र ने श्रीराम की संगणित किया था (१२८,४)।

सत्यवती, विश्वामित्र की ज्येष्ठ मगिनी का नाम है जो ऋचीक मृति की पत्नी थी ( १. ३४, ७ )। यह अपने पति का अनुसरण करके स्वर्गलोक चली गई और यही हिमालय का खाश्रय लेकर कौशिकी नदी के रूप मे मृतल पर प्रवाहित है (१ ३४, =−११)।

बात्यवान् प्रजापति ह्याय्व के पुत्र, एक बस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीतम नो अर्दित किया (१ २०,४)।

सनत्क्रसार-इन्होंने पूर्वकाल ने ऋषियों के समक्ष दशरण के पुनमाति से सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा सुनाई (१.९,२)। सुमन्त्र ने इनकी कही हुई कथा का दशरूब के समक्ष वर्णन किया (१९,१८)।

सप्तज्ञन, एक बाधम ना नाम है जहाँ सात मुनि निवास करते हुये कठोर यस का पालन करने थे। वे नीचे सर करके सपस्या करते हुये जल मे वायन करते थे तथा सात दिन और सात रात्रियों व्यक्षीत करके केवल वाय का आहार करते हुये एक स्थान पर निष्यल भाव से रहते थे। उनके आध्यन का विस्तृत वणन किया गया है। लक्ष्मण सहित श्रीराम इसे वाश्यमवासी ऋषियों के उद्देश्य से उन्हें प्रणाम करके आगे बढे (४ १३, १८-२९) ।"

सप्तरिंगण-धीराम के बनवास के समय जनकी रक्षा करने के लिये

कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, ११)।

सप्तसप्ति, अगस्य द्वारा विशव बादित्य हृदय स्तोत्र मे सूर्य का एक नाम है (६ १०५, ११)।

सप्तसागर, एक तीर्थ का नाम है जहीं शबरी के गुरुजनों ने अपने चिन्तनमात्र से सात समुद्रों का जल प्रगट कर दिया था ( ७ ७४, २५ )।

समद-जर इसके तट पर जाकर धीराम ने समें के समान तेजस्वी बाणी से इसे धुन्य कर दिया तब इसने प्रगट होकर श्रीराम से नल द्वारा रीतु निर्माण करान के लिये वहा (१.१,७९-८०)। इस पर बने सेनु से लक्ष्मापुरी मे जाकर श्रीराम ने रावण का वथ कर दिया (१,१,८१)। इसने देवताओं ने समक्ष अपनी नियत सीमाको न लौपने की प्रतिज्ञाकी थी जिसका इसने उल्लञ्चन नहीं किया ( २ १२, ४४ ) । श्रीराम के बनवास के समय उनकी रक्षा गरन में लिये वीसस्या ने इसका आवाहन किया (२.२५,१३.३६)। हुनुमानुने इसका सन्दर्भ किया और इसने अपने जस में छिपे हुये सुवर्णमय

गिरिश्रोरु मेनाक से ऊपर उठकर हनसान् को विधास देने के त्रिये वहां जिस पर मैनाक इसकी आज्ञा से इसके जल का भेदन करने ऊपर उठ गया ( ४ १, ec-१०४)। मैनाक ने हनुमान से कहा कि वे उसकी और समुद्र की भी प्रीति सा सम्पादन करें (५ १,१२९)। मैनाक सहित इसन हनमान का सत्मार और अभिनन्दन किया, तदनन्तर हनुमान् इसका परियाग करके आवाश मे चलने लगे (४ १,१३४–१३४)। 'समुद्रमध्ये सुरसा विश्रती राक्षस वपु', (प्र १,१४९)। "हनुमान और सुपीव ने तिमीपण से वानर-सेना के साध इसे पार करने का उपाय पूछा जिस पर् विमीपण ने कहा राजा थीराम को समुद्र की दारण सेनी चाहिये। इस अपार महासागर की राजा सगर ने सुदबाया या। श्रीराम सगर के वश्चज है इसलिये समुद्र की जनका कार्यं अवश्य करना चाहिये।' (६ १९, २८-६१)। 'सागरस्योपवे-शनमृ, (६ १९, ३३)। श्रीराम इसके तट पर कुंश विछाकर तीन दिनो प्तक घरना देकर लैठे रहे परन्तु इसके दर्शन ल देने से अन्तत कृपित हा उन्होंने बाण द्वारा इसे विद्युक्य कर दिया (६ २१)। राम के इस प्रकार जोध करने पर क्षुब्ध सागर सूरिमान् होकर प्रगट हुआ। उस समय इसने विविध प्रकार के आभूदण धारण कर रविते थे और गगा तथा सिन्धु आदि नदियाँ इसे घेर कर खडी थी। निकट आकर इसने श्रीराम को सेना सहित सागर पार होने का उपाय वताने का यचन दिया। अभीराम के यह यूछने पर कि वे अपने अमीप बाग को किस स्थान पर छोड़े, इसने उत्तर में स्थित दुनकुल्य नामक स्थान का नाम बताया (६ २२ १-३४)। इसने श्रीराम को यह परामग्रा दिया कि देविश्वकर्मापुत्र नल से सागर पर पुल का निर्माण करायें (६ २२, 83-86)1

ससुन्नत, एक राक्षस का नाम है जो प्रहस्त का संविव वा। दुर्गुख नै इसे कुचल बाला (६ ४८, १९ २१)।

 सम्पाति, एक गृझ का नाम है जिहीने हनुपान की समुद्रलक्कृत क ल्पि प्रोतसाहित किया (११,७२)। 'ये बन्धमु के भाता तथा अपने यस और प्रधाम के लिय सर्वत्र प्रसिद्ध थे। प्रायोपवेशन करते हुँये वानर इन्हे भार उपयोग में स्वापन के मुख से वयने आता, जटायु के वस का समित हो जये। बज्जद के मुख से वयने आता, जटायु के वस का समाचार सुनकर ये अत्यन्त व्यवित हो उठे और व्यवने को उस पर्वत से भीचे उतार देने के लिये बानरों से अनुरोध करने लगे, थ्योकि सूर्य की किरणो से पल जल गये होने वे कारण ये उडने मे असमर्थ थे (४ ५६, १-५ १७-२४)।''शोक वे कारण इनका स्वर विकृत हो गया था तथा वानर इनके कर्म पर शक्तित थे । अझूद ने प्रहें पर्वत शिक्षर से भीचे उतारकर जटाम के

बच आदि ना धृतान्त, राम-सुयीव नी नित्रता, और वालि-बच ना प्रसग स्ताकर अपने आमरण उपवास का कारण निवेदन किया (४ ५७)।" "अपनी आस्माक्या यताते हुये इन्होंने कहा : पूर्वकाल मे जब इन्द्र ने युत्रागुर मा यथ कर दिया तय हम दोनों भाईयो ने इन्द्र पर आक्रमण करके उन्हें विजिन किया । शीटते समय मूर्य ने निकट हो जाने ने नारण जब मेरा छोटा भाई, जटायु, दग्घ होने छना तो मैंने बपने पत्नो से उसे ढँग लिया । उस समय मेरे दोनो प्रयाज्ञ गरे और मैं विच्या पर्यंत पर विर गया। यहाँ आकर मैं क्भी अपने माई वा समावार नहीं पा सका (४ ६८, १-७)।" 'इन्होंने कहा 'मैं बदण के लोकों को आनना हूँ और अमृतमन्यन तथा दवासुर सग्राम भी मैंने देखा है। एक दिन मैंने दुरारमा रावण को सीता का हरण करके ले जाते हुये देखा। उस समय सीता 'हा राम ? हा राम ! ' वह कर विलाप कर रही थीं, इसी से मैं उन्हें पहचान गया। रावण छन्ना पुरी मे निनास करता है और उसी ने अन्त पुर में सीता बन्दी हैं। मुक्के पूर्ण विश्वास है कि तुम लोग समुद्र पार करके सीता का दर्शन कर सकीये। गुध्र पश्चम आकाश-मार्ग से उडते हैं और उससे भी ऊँची उडान गरड की है। हम सब का जन्म गरड से ही हुआ है परन्तु पूर्वजन्म के किसी निन्दित कमें के कारण हम मासाहारी हो गये। मैं यही से रावण और जानवी को देख रहा हूँ। अब तुम लोग इस समुद्र के उस पार जाकर गीता का दर्शन करो । में भी सुन्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलकर अपने भाई, जटायू को जलाञ्जलि प्रदान मरुगा। यानरो ने इनको समुद्र के किनारे पहुँचा दिया जहाँ इन्होन जलाञ्जलि थी। तदनन्तर वानरी ने इन्हे पुन इनके स्यान पर पहुँचामा (४ ६८, ११-३४)।" "बानरो के पूछने पर इन्होने सीताहरण का विवरण बताते हुये कहा 'मेरे पुत्र, सुपाश्व, एक दिन मेरे लिये भीजन लाने गये परन्तु मुर्यास्त हो जाने पर खाली हाथ लौट आये। इस पर मैंने उनके लिये कठोर सब्दो का व्यवहार किया परन्तु उन्होने बनाया कि कुछ भी प्राप्त न होने पर वे समुद्र के भीतर निचरनेवाले जन्तुओं का मार्गरोक कर खडे हो गये। उन्होने देखा कि एक काला पुरुष एक सुन्दर कान्तिवाली स्त्री को लेकर जा रहा है। उस पुरुष ने उनसे मार्ग की याचना की जिस पर उन्होंने उसे मार्गेंदे दिया। वह पुरुष रावण था और उसके साम की स्त्री सीना । उन्होंने बताया कि इसी कारण उन्हे विलम्ब हो गया । अपने पसहीत होने के कारण मैंने उस समय सीता को बचाने का प्रपास नही किया परन्तु तुम सब बानर बलवान् और चिक्ति-सम्पन्न हो, अत तुम लोग सीता के दर्शन का उद्योग बारो। ' ( ४ १९, ४-२= )।" इन्होने अपनी आरम-

क्या बताया (४६०)। इन्होने विल्ध्य पर्वत पर निद्याकर मुनि को अपने पस जली वा कारण बताया (४ ६१)। निशाकर मुनि ने इन्हें सानवना देते हुये भावी श्रीराम के कार्य में सहायता देने के लिये जीवित रहने वा आदेश दिया और वहा कि इस प्रकार सहायता करके ये पखपुत्त हो जायेंगे (४ ६२)। "निशाकर मृति के बादेशानुसार श्रीराम का कार्य सिद्ध वरने के लिये इन्होने यानरो को ज्यो ही सीता का पना बताया, ये पखयुक्त हो गये । तदनन्तर वानरों को सीता का दर्शन प्राप्त करने का आदेश देवर ये स्थाकाश में उड गये (४ ६३, १-१६)।" इनकी बार्तों से रावण के निवास-स्थान तथा उसके भाशी विनादा की सूचना प्राप्त कर बानर समुद्र तट पर आये (४ ६४, २)। हनुमान् में सीता को बताया कि वे इनके बहुने से ही समुद्र-लक्षुन करने लड़ा बाये (५ ६१,१४)।

े २. सम्पाति, एव वानर-प्रमुख का नाम है। किध्वन्या पुरी वी घोभा देखते हुवे एक्सण ने मार्गमे इनके भवन की भी देखा (४ ३६, १०)। इन्होने प्रजक्त नामव राक्षस के साथ इन्द्र-मुद्ध विया (६.४३,७)। प्रजङ्ग ने इन्हें आहत किया (६ ४६,२०)। श्रीराम ने समराङ्गण में इनके पराक्रम का उल्लब्स किया (६ ४९, २७)। सुपेण ने बताया कि ये क्षीरसागर के तट पर उपलब्ध सजीवकरणी तथा विशस्या नामक बोयथियो को जानते हैं ( ६ ५0, २९) ।

३, सम्पाति, एक राक्षस का नाम है जिसके सबन में हनुमान् ने सीता की लोज नी (१ ६, २२)। यह विश्रीयण का मन्त्री या (६ ३७,७)। यह माली का पुत्र था जो विमीयण का सत्री बना (७ ५, ४४) ।

सरमचाल, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरमञ्ज मुनि के स्वर्गलोक असे जाने के पश्चात् श्रीराम के समक्ष उपस्पित होकर राक्षसी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ६, २ ६--२६)।

१ सरमा, एक राससी का नाम है जो रावण की आजा से सीना की रक्षा करती थी। यह अत्यन्त दयानु स्वमाव की राक्षसी थी। सीता की मोह मे पदा हुआ देखकर इसने उन्हें सान्त्वना दी। तदनन्तर रावण की माया ना भेद खोलते हुये श्रीराम के आवमन का प्रिय समाचार मुनकर इसने उनके विजयी होने का सीता को विश्वास दिलाया (६ ३३)। सीता के अनुरोध से इसने उन्हें मन्त्रियों-सहित रावण का निश्चित दिवार बताया (६३४)।

२. सरमा, गन्धवराज महात्मा क्षेत्रूप को पुत्री का नाम है जिसे विभीपण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया (७ १२, २४)। "इसना ज्या (३६८) [२ सर्रेस्वतो

मानसरोवर के तट पर हुआ था। जब इसका जन्म हुआ तो उस समय वर्षा ऋतुका आगमन होने से मानसरोवर बड़ने रूपा। उस समय इसकी माता ने पुत्रों क स्नेह से युक्त होकर करूप करन करते हुवे उस सरोवर से कहा 'सो सा वर्धस्वत'। घवनाहट में उसने सर मा' कहा इसीलिय इस कन्या का नाम 'मरका' हो गया (७ १२, २४—२६)।

सस्यू ]

सरयू, एक नदी ना नाम है जिसके उत्तर-तट पर यज भूमि के निर्माण के लिये दरारण ने अपने मित्रयों को आजा दी (१ ८,१४,१२ १४)। इसके तुट पर दशरच का यस जारम्भ हुआ (१ १४, १)। विश्वामित्र ने श्रीराम की इसके जल से आचमन करने के लिये कहा (१ २२, ११)। श्रीराम ने लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ इसके सट पर राजि में सुलपूर्वक निजास किया (१ २२ २२)। श्रीराम और लक्ष्मण गंगा सरेयू के ग्रुम संगम् पर गये (१ २३ ५)। यह अयोध्याका स्पर्श करती हुई बहुती है और बहासर (मानस) से निकलने के कारण इस पवित्र नदी का नाम सरपू पडा • 'तहमारसुम्नान सरस सायोध्यामुपगूहते । सर प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्मसरश्चन्युता ॥', (१ २४, ९) । श्रीयम ने इसका स्मरण किया (२ ४९, १४-१६)। इसके तट पर ही दशरय ने भ्रमवध मुनि कुमार कावय कर दियाथा (२ ६४,१४–१६)। श्रीराम ने सीतासे मदाकिनी नदी की सरयु के सहरा समझने के लिये कहा (२ ९५, १५)। परमधाम जाने के लिये थीराम इसके तट की ओर प्रस्थित हुये (७ १०९, ४)। श्रीराम ने अयोध्या से ब्रेड, बोजन दूर जाकर इसका दर्शन किया (७ ११०,१)। श्रीराम प्रजाजनों के साथ इसके सट पर आये (७ ११०,२)। श्रीराम ने इतरे जल मे प्रवेश किया (७ ११०,७)। श्रीराम के साथ लाये हुने समस्त पुरवासियों ने इसके जल म हुनकी लगाई (७ ११०, २३)। जिस जिस न इसके जरु में मोना हराया जरे सातान्य लोक की प्राप्ति हुई (७ ११०, 28-28) I

१. स्तरस्यती, पश्चिमवाहिनी एक नदी ना नाम है। वेक्य से छौटते समय मत्त इसके और गमा के समय स्थल से होकर आये थे (२ ७१ ४)। यहाँ सीना की कोज करने के जिये मुशीब ने विनत को जेला (४ ४०, २१)।

२ सरस्यती—नृतृ मुम्बर्ण नी यर दने के लिय उधत हुये ब्रह्मा ने दत्ताओं न रोग तो ब्रह्मा ने घन देवी ना स्मरण निया (७ १०, ४१)। इरोन ब्रह्मा ने नमन उपस्थित हानर जब अपने युकाये जाने ना प्रयोजन पूछा तो ब्रह्मा ने दन्द नुम्मरण नी जिह्मा पर विराजमान् होरू देवताओं ने अनुहूर वाणी ने स्थम म प्रयट होने ने लिय नहा (७, १०, ४२-४२)। जम

कुम्भक्षणंको यर देकण्यस्याचलं सय तब इन्होने कुम्मकर्णको छोड दिया (0 80,80)1 स्पेनाथ, प्रजापति कृशास्य के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वा

मित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २५,९)।

सपोंस्य, एक राक्षस का नाम है जो थोराम क विरुद्ध युद्ध के लिये स्तर के साथ आया (३ २३,३३)। इसने क्षर के साथ श्रीराम पर ब्राक्रमण किया (३ २६ २७)। श्रीराम ने इसका वयं कर दिया (६ २६. 79-34 ) 1

सर्वेतापन, अमस्य द्वारा वाँगत आदित्यहृदय स्तीत्र में मूर्य का एक

माम है (६ १०५ १४)।

सर्वेहीथ, एक ग्राम का नाम है। वेकब से लौटते समय अरत ने बहाँ एक रात्रि निवास किया था (२ ७१,१४)।

सर्यभयोद्भय, अगस्त्य द्वारा वर्णित आदित्यहृदय स्तोत्र मे सूर्य का एक

नाम है (दि १०५ १४)।

सिललाहार, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरमङ्ग मुनि के स्वर्गलोक चले जाने के पत्रचात स्त्रोराम के समक्ष उपस्थित होकर राजतो से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ६ ४ ८-२६)।

सचिता, अगस्त्य मुनि द्वारा विशत आदित्यहृदय-स्त्रोत्र मे सूर्य गा

एक नाम है (६ १०५, १०)।

सहदेय, भूजाववपुत्र मृञ्जय के पुत्र का नाम है (१ ४७, १४)। सहा, एक पर्वत का नाम है जहाँ पर उत्पन्न क्षोने वाले मृग,जाति के हाथी अमोध्या मंदशरय के शासनकाल से वसनान थे (१६२५)। श्रीराम आदि

मे सेना सहित इसे देखा (६ ४,३८ ७३)। सानप्रस्थ, एक बानर का नाम है जिसे धीराम ने वाय लोगों के साय

इत्रजित्का पतालगाने केलिये भवा (६ ४५३)।

सारण, एक राक्षस का नाम है जिसक संवन म सीता की लोज करते हुय हनुमान् गये (५ ६ २०)। हनुमान ने इसके अवन म आग लगा दी (५ ५४, १०)। 'रावण ने शुक्त के साथ इसकी मुप्तरूप से वानरो का भेद लेने के जिसे भेजा। शुक्र-सहित इसने बानर का रूप घारण करके बानरी सेना मे प्रयेग किया पर तु छिपकर सेना का निरीक्षण करत हुये इन दोनो राक्षसो को पहचान कर विभीषण ने पकडवा लिया। श्रीराम ने रावण के पास इमके द्वारा सन्देश भेजत हुव इसे मुक्त करा दिया (६ २४,१-२४)। श्रीराम का अभिन दन करने के पश्चात् इसने छन्द्रा छोटकर शीराम के पराक्रम आदि र

२४ वा॰ को॰

का रावण से वर्णन किया (६ २५, २६-३३)। इसने रावण को पृथक-प्रयक्त वानर युवपतियो का परिचय दिया (६. २६-२७)। रावण ने इसे फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया (६. २९, १-१५)। रादण ने इस लझा के उत्तर द्वार की एका करने के लिये कहा (६ ३६, १९)। 'गुरुसारणो', ( ६. ४४, २०; ७. १४, १; १९, १९; २७, २=; ३१, २६. TY, TR. 11. 10 TO. TR TE. YE ) !

सार्चिमाली, प्रधापति कृताश्व के पुत्र एक, अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रोराम को सम्पित कर दिया था (१. २८, ७)।

ैसार्यभीम, एक गजराज का नाम है जो वैसानस सरोबर के क्षेत्र मे विचरण करता था (४ ४३, ३१)।

सालकटङ्कटा, सन्ध्या की पुत्री का नाम है जिसका विश्वानेश नामक राक्षस के साथ विवाह हुआ । गर्भ-धारण के पत्रवात इसने मन्दराचल पर्वत पर एक बालक को जन्म दिया । तदन्तर अपने उस नवजात पुत्र को वही छोडकर यह अपने पति के साथ रमण करने चली गई ( ७. ४, २३-२५ )। 'स्थिताः प्रस्यातवीयाँस्ते वद्ये सालक्टक्ट्रें, ( ७ ८, २३ ) ।

स्तालचन, विलक्ष नगर के निवट स्थित एक स्थान का नाम है। वेकम से लौटते समय भरत इससे होकर आये थे (२ ७१, १६)। भरत के पास धीराम का सदेश ले जाते समय हनुमान ने मार्ग मे इस अयकर वन की देखा (६ १२४, २६: बालवन)।

साल्येय. एक पर्वत का नाम है जहाँ शरभ नामक बानरपूमपनि निवास करते थे (६. २६, ३६)।

साधित्र-देखिये वस्त ।

सांकाइया, एक नगरी का नाम है जहाँ जनक के भारत, कुशस्त्रज्ञ, निवास करते थे। इसके चारी और परकोटो की रक्षा के लिये शब्दमों के निवारण में समर्थ बहे-बड़े बन्त्र लगावे गये थे। यह नगरी पूप्पक विमान के समान विस्तृत तथा पूष्य से उपलब्ध होने वाले स्वगंठोक के सहरा सुन्दर थी (१.७०,२-३)। जनक के दूनों ने यहाँ पहुँचकर क्टाब्वज को मिथिला का यपार्यं समाचार और जनक का अभिन्नाय भी सनाया (१.७०,७)। यहाँ मुघन्वा राज्य करते थे जिन्होंने जनक पर आश्रमण किया (१. ७१, १६)। जनक ने सुघन्या का वध करके यहाँ अपने भ्राता, क्याध्वज, को अमिपिस कर दिया (१. ७१, १९)।

सिद्धगण-धीराम के धनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये नौसल्या ने इनका बावाहन किया ( २ २४, १२ )।

१. सिदार्थ ] (३७१) [सिंहिक

१. सिद्धार्य, ददारण के एक वयोड़ द मनी का नाम है जित्होंने किन्देयों को समझाते हुने स्वयं भी राम के साथ वन जाने की इच्छा प्रयट की (२ २६, १८–१३)। धीराम के स्वागत के लिये ये हाथी पर सवार होकर नगर से वाहर निकले (६ १२७, १०)। वे अन्य मन्त्रियों के साथ धीराम के अभुदय के लिये मन्त्रणा करने लगे (६ १२८, २४)।

२ सिद्धार्थ, एन दूत का नाम है जिन्हे दशर्थ की सृत्यु के प्रचान सिस्ट ने भरत को अयोध्या शुकाने के किये सेवा था (२ ६० १)। में राजगृह पहुँच (२.७०,१)। केक्यराज ने इनका स्थानत किया जिसके प्रचान स्टोंने भरत को विस्ट का समाज्ञार तथा उनहार सादि दश (२.७०,४)। भरत को बाति का जकार देने के बाद स्टोंने उनमें सीझ अयोध्या करने के किय नहा (२ ७०,११-१२)

अवारमा चलन के 10य वहाँ (२ ००, १६ १६) मिल्यू को लिखि प्राप्त हुई थी खिद्धाक्षम, एक आधन का नाम है जहीं विष्णू को लिखि प्राप्त हुई थी (१ २९, ३६)। यहाँ के निवासियों (वपस्वयों) ने श्रीराम, रूप्तरण और विस्वामित का अतिष्य सरकार किया (१ २९, ३६)। विद्याप्तमीयमित स्यार्थ, (१ २९, २६)। श्रीराम ने यज्ञ ने विग्न बालने वाले नारीन तथा सुवाहु आदि का जय करके इस सिद्धाध्यम वा नाम सफल वर दिया (१ १०, २६)।

 सिन्धु, एव समृद्धिताकी देश का नाम है जिस पर दत्तरप ना आपिपत्य था (२ १०, ६०)। दत्तरथ ने कैंक्सी वो प्रतम्न करने के लिय उसे मही उत्तम होने वाले उत्तम उपहार देने क लिये कहा (२ १०, १९-४०)। ए. सिन्धु, एवं नदी का नाम है जिसके विनारे सीता वो सोज करने के

लिये सुप्रीय ने विनन को भेजा था (४ ४०, २१)। सिन्धुनद, एक देश का नाम है जहाँ के निकट के अबब उन्में प्रवा

( इस के घोटें ) के समान होने हैं (१ ६, २२)।
स्थिदिका— "अब हनुमान सायर-सञ्चन नर रहे थे तो इस विशाहणाया
साससी ने जनहा अपना परने का निहम्य करने जनको सास वरहण्य अरा और साँव निया। हनुमान से मुसीद सहाग क्रम्म वर चुके थे, अन अपने नो सुपित करके हनुमान ने दसके मुझ न अवेश निया और अराने तीये नको से इसने ममस्मानों की विदीय पर साला। इस अकार हससर वय पर है सनुमान पुत्र बाहर निहम्त आने (५ १, १८४–१९७)।" 'ता हना दाररेसापु परिता बीरन विहित्सम्। मुनान्यावासाम्यारीण तम्बू प्रवस्तोतसम्।", (१ १, १००) हनुमान ने सद्भा से सीटने वे परमुग् वानरों से इसने वय पर समाचार मुनावा (१ १ १८, १४–४६)। "महिहामुन", (७ १४, ३६ ४२))

सीता, जनक की पृत्री और श्रीराम की पत्नी का नाम है जो श्रीराम के साथ वन गई : 'जनवैस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता । सर्वेलक्षणसम्पन्नी नारीणामुत्तमा वधूः । सीताञ्चनुगता रामं शासिनं रोहिणी यथा ।', (१. १, २०-२८. ३० ) । श्रीराम बादि के साथ वे भी एक यन से दूसरे वन मे गई (१.१,३०)। मारीच की सहायता से रावण ने इनका अपहरण कर लिया (१. १, ५३) । श्रीराम ने सुपीव से इनके अपहरण का बुतान्त सुनामा (१. १, ६० )। हनुमान् ने इनके स्थान के अतिरिक्त समस्त लड्डा की अस्म कर दिया (११,७७)। रावण का बध करने के पहेचातृ श्रीराम इनसे मिलकर अत्यन्त लिजित हुये (१.१, =१)। मरी सभा मे श्रीराम के मर्मभेदी बचनो को न सह सकने के कारण साध्यो सीता अस्ति मे प्रवेश कर गई ( १. १. दर )। छन्ति के कहने पर श्रीराम ने इन्हें निष्करुद्ध साना (१.१, दर्व)। वाल्मीकि ने इनसे सम्बन्धित समस्त बावी का पूर्वदर्शन कर लिया था ( 1. ने ३)। चाहमीकि नै इनके श्रीराम के साथ विवाह का भी पूर्वदर्शन कर लिया था (१. ३, ११)। अनुसूचा के साथ इनकी कुछ काल तक की स्थिति तथा अगराग समर्पण का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१,३,१८)। रावण द्वारा इनके हरण तथा श्रीराम के इनके लिये विकाप, सुप्रीय द्वारा इनकी क्षोज के लिये बानर सेना के संबह, श्रीहतुमात् द्वारा इनके दर्शन तया पहचान के लिये अपूँठी देने और इनसे वार्तालाप, राक्षसिमी द्वारा इनके बांट फटवार, इनके दर्शन के हनुगान द्वारा श्रीराम से निवेदन, श्रीराम के इन्हें वन मे स्थाग देने आदि का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१.३, २०-२२. २४ ३०-३२, ३६, ३८)। इनके चरित्र से युक्त रामायण महाकाव्य का वाल्मीकि ने लब-कृत को अध्ययन कराया (१.४,७)। जनक द्वारा यज्ञ के लिये मुमिशीधन बरते समय इल के अग्रभाग से जोती गयी भूमि से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम सीता रवला गया 'अथ मे कृपतः क्षेत्र लाजुलादुरियना ततः । क्षेत्र शोधवता लब्धा माम्ना सीतेति विश्वता ॥", (१. ६६, १६)। ये अमीनिया और बीर्यमुल्या थी अत. जनक ने शिव के धनुष की प्रत्यन्ता थडा देने वाले पराक्रमी पाजा के साथ ही इनका विवाह . करने का निश्चय किया (१.६६,१४-२६)। जनक ने इन्हे श्रीराम की प्रदान वरने की प्रतिज्ञाकी (१६८,१०; ७१,२१)। जनक ने श्रीराम को अपनी पुत्री सीवा की भागों के रूप में समर्पित कर दिया (१.७३, २४-२७)। राम और सीता परस्पर एक दूसरे पर अनुरक्त रहते हुवे सुखपूर्वक श्रीडा-विहार करते में (१, ७७, २६-३०)। वे श्रीराम के राज्याभिपेक सा , समावार मुनवर उपस्थित हुई ( २. ४, ३१-३२ )। श्रीराम इनके साथ

अपने भवन में गये (२.४,४५)। दशस्य ने किनेयी को बताया कि सीता थोराम के बनवास पर धोक करेंगी जिससे दशरब की मृत्यु हो जायगी ( रे. १२, ७३-७६)। ये धीराम के बास बैठकर अपने हाथ से चँवर हुआ रही थीं; इनके अत्यन्त समीप बैठे हुये श्रीराम चित्रा से संयुक्त चन्द्रमाकी मौति शोभा पाते थे ( २. १६, १० )। इन्होंने श्रीराम की गुप्रकामना की ( २. १६, २१-२४)। 'अथ मीतायनुजाप्य कृतकौतुकमञ्जूकः', ( २. १६, २४)। 'सर्व-सीमन्तिनीभ्यश्च सीता सीमन्त्रिनी वरा। अमन्यन्त हि ता नायों रामस्य हृदयमियाम् ॥ तथा सुचरित्ं देव्या पुरा नूनं महत् तपः । रीहिणीव शशाङ्कृत रामसंयोगमाप या ॥', (२. १६. ४०-४१)। श्रीराम ने सीता को समझा-बुझाकर उसी दिन विद्याल दण्डक वन की यात्रा करने का निश्चय किया (२. १९, २५)। कौसस्यां से यन जाने के लिये आशीर्वाद प्राप्त कर सेने के पश्चात् श्रीराम सीता के महल की बोर चल दिये। (२. २५, ४५)। इन्होने थीराम को उदास देखकर उनसे उदासी वा कारण पूछा ( २. २६, ६-१८ )। श्रीराम ने इन्हें सत्य-व्रत में तत्पर रहकर बयोध्या में ही निवास करने के लिये कहा (२. २६, २३-३८)। इन्होने सीराम से अपने को भी साथ ही बन ले चलने की प्रार्थना की (२. २७)। शोराम ने बन के कहाँ का वर्णन करते हुये इन्हें थन चलने से मना किया (२.२८)। इन्होंने श्रीराम के समझ अपने बन-गमन का औषित्य सिद्ध करने का प्रयास किया ( २. २९ )। "इन्होने धीराम के साथ वन चलने का प्रवल-आग्रह करते हुये कहा: 'जिस प्रकार' सावित्री बीरवर सत्यवान् की अनुगामिनी थी उसी प्रकार आप भी मुझे अपनी आज्ञा के लधीन समझिये। आपके विरह का धोक मैं सहन नहीं कर सर्जुनी अतः आप मूझे भी अपने साथ से चलें। इस प्रकार आग्रह करती हुइ ये घोड़ विलाप करने लगी ( २. ३०, १-२५ )।" वीराम ने इन्हें बन बलने की स्वीकृति देते हमे पिता-माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताया और धन पहने की तैयारी के लिये घर की थस्तुओं का दान करने की आज्ञा दी (२. ३०, २६--४७)। छष्मण और शन्हे साथ लेकर श्रीराम दुसी नगर-यासियों के मुख से तरह-तरह की बातें भुनते हुये पिता के दर्शन के लिये कैहेबी के महल मे गये (२ ३३) 'चीर घारण करने मे बुसल न होने के कारण जब वे एक बल्कन पते के बालकर और दूमरा हाय में ले चुपवाप गडी रही तब थोराम ने इन्हें बन्कल पहनाया। उस समय राम सया बन्त पुर को अन्य रित्रयाँ विलाप करने कर्नी। स्त्रियों ने कहा कि इस प्रकार, सीताको कल्वल घारण मरके वन जाने की भाजा नहीं दी गई है (२. ३७, १३-२०)। वस समय विस्टि ने बैनेयी की धिनकारते हुये इनके वलक्तं-धारण को अनुवित बताया (२.

( \$08 )

· ई७, २१-३७)। इन्हें बस्पल धारण करते हुये देखकर जब वहाँ उपस्थित लोग दर्रिय को धिवकारने लगे तो दशरय ने भी इनके बस्वल्ह्यारण की अनुधिन बताते हुवे मेंमेबी को फटवारा ( २. ६८, १-१२ )। "दशरथ ने कीपाध्यक्ष को इनके पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आदि देने का आदेश दिया । जब कीपार्च्यक्ष ने इन्हें मे सब बस्तुमें समिति कर दी तो इन्हीने अपने सभी कड़ों को उन विधित्र आमूषणों से विभूषित किया ( २. ३९, १४-१८ )।" कौसल्या ने काहे गले से लगते हुये उपदेश दिया (२. ३९, १९-२६)। इन्होंने अपनी सास के उपदेशों को ग्रहण दिया (२, ३९, २७-३२)। इन्होंने हाय जोड़कर दीनशाव से दशस्य के घरणों वांस्पर्शकरके उनकी प्रदक्षिण की (२-४०, १)। ये अपने अङ्गो में उत्तम अलङ्कार बारण करके बन जाने के लिये प्रसन्नवित्त से रथास्त्र हुईं (२.४०, १६, १४)। इनकें वनके लिये प्रस्थान करने पर पुरवासियों ने कहा कि ये हतार्थ हो गई वयोकि ये पतिकत भर्म मे सत्पर रहकर छावा की भाँति अपने पति के साथ सकी (२.४०, २४)। श्रीराम ने इन्हें उस भूमि का दर्शन कराया जिसे पूर्वनाल में मनु ने इक्वाकु की दिया या (२, ४९, १२)। बीराम ने इन्हें नाव पर वैठाया (२, ५२, ७५-७६)। इन्होने हाथ जीवकर गंगा से प्रायंना की (२-५२, ६२-९१)। ये श्रीराम और शत्मण के साथ भरद्वाज आश्रम पहुँची (२. ५४)। (२. ५४)। इन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण के साथ यमुना की पार करते समय यमुना और देवामवट की प्रार्थना की (२. ५५, १६-२१. २४-२५)। कवियो ने भरत की बताया कि देशाय ने राम और लक्ष्मण सहित इनके बनवास पर विलाप करते हुये प्राणत्याग कर दिया (२ ७२, ३६ १८. ४०. १०)। 'बिवासन च सीमिने. सीतामास्व यथामवत्', (२ ७५, ३)। "जीपवास्य तदाकार्योदाध्य सह सीतमा', (२. पण, १८)। भरत ने भूमि पर इनकी कूश-शब्या को देखकर शोकपूर्ण उद्धार प्रगट किये ( २. ६८, १२. १४-१६ )। धोरांम ने इनको विषयूट की गोमा दिखाया (२ ९४)। श्रीराम ने इन्हें मन्दांकिनी मधी का दर्शन कराकर उसकी शीभा का वर्णन किया (२. ९५)। 'सीता च मजता गुहाम्', (२ ९६, १४)। बैंदेही', ( २. ९७, २३; ९८, ६, ११)। 'निध्नान्तमात्रे मवति सह-सीते सल्हमणे', (२ १०२, ६)। अपने स्वज्ञुर, दशरब, के निधन का समाचार सुतकर इनके नेत्रों में आँसूभर वाये जिससे श्रीराम ने इन्हें सान्त्वनां दी (२ १०३, १५ १८-१९)। 'सीठा पुरस्ताद बजतु', (२.१०३, २१)। इन्होंने मन्दाकिनी के तर्ट पर श्रीरांग के आश्रम मे आयी हुई सायुओं के चरणों मे प्रणाम विधा और कौसल्या ने इनका आलिञ्जन करके बोक प्रगट किया

सीता] (३७५) [सीता

तब इन्होंने विलाप करते हुये विराध से राम और सहमण को मुक्त कर देने का निवेदन किया ( ३. ४, १-६ )। इनका यह वधन सुनकर भीराम तया ल्डनण विराध का वस करने से सीझता करने खगे (१.४.४)। में भी श्रीराम के साथ शरमङ्ग के आश्रम में गईं (३.५)। ये श्रीराम के साय सुनीइन के आश्रम में गई ( ३. ७-५ )। इन्होंने ग्रीराम से निरंपराय प्राणियो का वध न करने और अहिंसा-धर्म पर हड रहने का अनुरोध किया (१.९)। मृहीं अगतस्य ने इनकी प्रशंसा की ( ६. १३, २-८ )। जटायु ने इनकी रक्षा करने का उत्तरदायिक लिया (३. १४, ३४)। श्रीराम बादि ने सीता की णटापूके संरक्षण में सीवा (३.१४,३६)। राम और रुद्धनण के साथ मे पश्चवटी में मुखपूर्वक निवास करने लगी ( १. १४, ३१ )। इनका तिरस्कार करते हुने शूर्रणसाने अपने की इनसे श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया (३. १७, २५-२७)। बूर्पणक्षा ने इनका तिरस्कार करते हुये स्वयं अपने को श्रीराम को समर्पित किया जोर इनका अक्षण करने के लिये इनपर शपटी (३,१६,१४–१७)। खर बादि राक्षसो से बुढ करने के पूर्व श्रीराम ने इन्हें सहनण के साथ पर्वत की गुफा में भेज दिया (३. २४, १२-१५)। सर आदि राक्षसो का वय हो जाने के पक्ष्वात् लक्ष्मण इन्हें परंत की गुफा से बाहर निकालकर श्रीराम के पास जा गये (३. ३०, ३७-४१)। अकम्पन ने इन्हें सम्पूर्ण स्त्रियों में एक रत्न बताते हुये रावण को इनके अपहरण का परामर्श दिया जिसको बङ्गीकार करसे हुये रावण ने इनका अपहरण करने

का निश्वय किया (३. ३१. २९-३३)। इनके रूप और सीन्दर्य का वर्णन

लगालाकर अपने अन्तःपुर मे रक्खा (३,५४,५-१३)। तदनन्तर रावण ने भयनर राक्षतियों को इनने चतुदिक पहरा देने का बादेश दिया (३ ५४, १४-१६)। रावण ने अपने अन्त पुर का दर्शन कराते हुये इतसे अपनी मार्था बनने के लिये कहा (३ ४५)। श्रीराम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिसानर इन्होने रावेण को फटकारा जिसपर रावण की आक्षा से राक्षसियो ने इन्हें बद्योक्कादिका म लाकर ढराना घमकाना आरम्म किया (३ ५६)। बह्या की साजा से देवराज इन्द्र में निदा सहित लका में आवर इन्हें दिन्य स्तीर अपित की (३ ५३ व )। इन्हें देखने की उत्सुवता में मारी ध-वध के पश्वात हनकी सुरक्षा की विता करते हुये सीराम सीझतापूर्वक आधम शीटे (१ ६७, २-८)। मारीच-वध के यश्चात् इनकी चिल्ला करते हुय व्याध्यम रौट कर जब सीराम में इन्हें बर्टा नहीं देलाती अस्यन्त विपाद में हुस गये (३ ५०)। इन्हें काश्रम में अवेले छोड देने के सम्बन्ध मे श्रीराम से वार्तालाप करते हुये एक्पण ने इनकी कट्टियों को ही कारण सठाया (१. ५९)। श्रीराम ने विलाय करते हुये वृक्षी और पशुओं से इनका पना पूछा और भ्रान्त होकर रवन करते हुवे बार-बार इनकी लोज की ( १ ६० )। धीराम भीर ल्ह्मण ने इनकी छोज की और इनके न मिलने पर धीराम स्पवित हो उठे (३६१)। इन्हें वहीं न देवकर धोन से व्याष्ट्रक हो श्रीराम विलाप करने लगे ( ६ ६१-६२ ) । 'श्रीनायास्य विनासीज्य मन वामित्रमुदन', ( ३, ६२, १८ )। इनके और राशसों ने पैशों के नियान देतनर श्रीराम भवरा उठ ( १, ६४, ६८ )। श्रीराम ने कबन्य से भी इनका पता पुछा (२ ७१, २४)। श्रीराम ने लडमण से इनके बिना वीवित रहने की मसमर्पना प्रगट की ( १ ७४, २० ) । तक्षण ने हनुमान् को इनके वन में बाने तथा अपहल होते वा ब्लाल बताया (४ ४, १०. १४)। हनुमान ने सुपीय वी दावण द्वारा इनके अपहत होने का समाचार बताया (४. ५, ६)। गुरीक मे अपहरण का बतान्त बनाते हुये दन्हें दुंडकर ला देने की प्रतिका की और दनके कालों और माभूयणों को दिलाया ( ४ ६, १-१४ )। "श्रीराम ने इनके बस्त्राभूषणों को हुदय से लगाकर विलाय किया। तदन नर लक्ष्मण को अन्हें पहचारते ने लिये नहा परन्तु दोनों तुपुरी को छोड़कर साथ साम्पर्णा को पत्चानन म एक्सण ने अपनी असक्यंता प्रस्ट की । श्रीशाम ने सुवीय से कुरने भवत्रणकतो का एका पूछा (४ ६, ११-२७)। रसमीय अस्तवण लिटि पर भी थीराम इनक दिवान से दुनी ही जात वे (४ २७, ६०) । हनुमान न मुर्यात में इतको सोज करते के लिय कहा (४ २९, १४-२३) 'त जातको मानव बरनाय स्वया सनाया मुलमा परण', (४, ३०, १८)। 'अच प्रयुक्तामानी

मैथिलीमनुभिन्तयन् । उवांच रूक्ष्मणें रामी मुखेन परिशुप्यता ।।" (४ ५०, २१)। श्रोराम, लक्ष्मण कै समक्ष इनके लिये व्यक्ति हो उठे (४ ३०, ६४-६६)। श्रीराम ने लक्ष्मण की बताया कि सुग्रीव इनकी क्षोजं करने की प्रतिज्ञा करके भी सोज नहीं कर रहा है (४ ३७,६९)। इनकी क्षोज के लिये सुदीय ने पूर्व दिशा में वानरों को मेजा (४४०)। इनकी लोज के तिय संप्रीव ने दक्षिण दिशा में हनुमान् आदि वानरों को भैजा ( ४. ४१ ) । इनकी खोज के लिये सुगीव ने पश्चिम दिया में सुगैण आदि बाउरो की भेजा (४ ४२)। सुगीव ने इनकी खोज के लिये शतबिल आदि वानरो की उत्तर दिशा मे मेजा (४ ४३)। 'क्व सीता केन वा बुट्टा को वा हरति मैविशीम', ( ४ ५९, ३ )। 'सोता श्रुतिसमाहितान्', ( ४ ५९, ६ )। हनुमान् ने इनुका दर्शन म होने पर रावण को ही बाँघकर लाने की प्रतिज्ञा की (प्र. १, ४०-४२ )। 'तंह्य सीता हुता मार्था रावणेन यश्च हिवनी', (१ १ ११४)। हनुमान की मार से विद्वल होकर निवाचरी लड्डा ने बताया कि अब सीता के कारण दूरारमा रावण क्या समस्त राक्षशों के दिनाश का समय आ पहुँचा है (४ ३, ४०)। इनकी लोज करते हुये हनुमान् रावण के अन्त पुर मे भी इन्हे न पाकर व्यथित हो गये ( ५ ५, २३-२७ )। हनुमान् ने रावण तथा अन्य राक्षस प्रमुखो के भवनो में भी इनकी खोज की (५. ६)। 'मार्गमाणस्न वैदेही सीतामायतलोचनाम् । सर्वत्र परिचकाम हनुमानरिसूदन ॥', ( ५ ९, ३)। 'ध्रुव विशिष्टा गुणतो हि सीता', (१ ९ ७४)। हतुमान् रावण के अन्त पर में सोई हुई बन्दोदरी की सीता समेक्षकर प्रसन्न ही गये (५ १०, ५३)। वह ( मन्दोदरी ) सीता नहीं है ऐसा निश्वय होने घर हनुमान में पून अन्त पूर तथा रावण की पानम्भि मे सीतों की खीज की परन्तु निराश हुये (५ ११)। लतामध्यपों, विज्ञतालाओं और राजिकालिक विधानगृही आदि में भी इन्हें न पांकर इनके भरण की आशासूर से हनुमान शिथिल हो गमें । तदनन्तर उत्साह का भाश्रम लेकर अन्य स्थानों में इनकी खोज की और कहीं भी इनका पता न लेगने पर हनुमान पून चिन्तित हो यथे (४ १२)।" इनके विनाश की बाशानु। से हुनुमान् चिस्तित हो गये और श्रीराम को इनके न मिलने की सचना देने से धनमें की सम्मावना देख न छीटने का निश्वय भरके पुन इनकी छोज का विचार करते हुये अशोकवाटिका में इन्हें दुँढने के विषय में तरह-तरह की बातें सौचने लगे (४ १३)। इनुमान ने एक अगोक वृग पर छिपे रहकर वही से इनका अनुसन्धान किया ( १ १४, ४२-५२ )। हनुमान् ने एक चैत्यशासाद ( मन्दिर ) वे पास इनकी दयनीय दशा में देखा और इन्हें पहचान कर प्रसन्न हवे (५ १५, २०-५२)। हनुमान ने मन ही

मन इनके बील और सौन्दर्य की सराहना करते हुये हुन्हें करट में पढ़ी देख स्वयं भी इनके लिये सौक किया ( १ १६ )। इन्हें, मयकर राहासियों से थिरी हुई देलकर भी हममान् प्रसप्त हुये ( १. १७ ) । रावण को देलकर दुख, भय भीर जिल्ला में दूबी हुई इनकी अवस्था का धर्णन ( ४, १९ )। शवण ने इन्हें विभिन्न प्रबार से प्रक्षोपन दिया ( १. २० )। इन्होंने रावण को समझाने हुये उसे श्रीराम के सामने नगण्य बताया (१ २१)। इनके द्वारा फटकारे जाने पर रावण ने इन्हें अपने सत्तपरिवर्तन के लिये दो मास की अविष दी परन्तु जब इन्होंने उसे पुन. पटकारी हो उसने इन्हें समझाते हुये राक्षसियों के नियात्रण में रनला ( ४. २२, १-३७ )। इन्हें धमरा कर रावण अपने मदन मे चला गया (४, २२,४६)। राशसियों ने इन्हें विविध प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया (४. २३)। इन्होंने जब राससियों ही बात को अस्वीकार कर दिया तो जन सबने इन्हें मारने-काटने की धमकी दी (४.२४)। राक्षसियो की बात अस्वीकार करने के परवात इन्होने शीराम ने लिये अध्यन्त विलाप बारते हुवे अपने प्राणों को स्याग देने का निश्चम किया ( ५ २५-२६ )। जय इन्होने इतना सयकर निश्चय प्रगट किया है। कुछ शक्षासियों ने इन्हें धमकाया और कुछ यह समाचार देने के लिये रावश के पास गई ( १ २७, १-३ )। जिज्ञहा की बात सुनवर जब राशसियों ने इमसे अपनी पक्षा करने के लिये कहा तो बन्होंने उसे स्थीनार निया (४. २७ ६२) विलाप परते हुये वे पूत प्राण-याग के निवे उद्यन हुई (४. २०) । जब इन्होंने यह निद्वय दिया तो उस समय बनेर पत्र दाइन प्रगट हुए जिसमे इनके मन वा ताप धाम्त हो गया (४. २९)। हतमान ने इनमे बार्गाताप करते हैं विषय में विचार विया (१. १०)। हुनुमान ने हेन्हें मुनाने के लिये रामक्या का वर्णन किया जिसे मुनकर ये अनेक प्रकार का तर्ने वितर्ग गरते लगी (५ ११-१२) । इन्होंने हनुमान् को अपना गरियस देते हुपे अपने बनवमन और अपहरण का बुक्तान्त बनामा ( प्र. ११ ) राहीने हनुमान् पर शब्देह किया ( प्र. १४, १-२७ )। देनके पूछने पर हनुमान से श्रीराम के शारीरिक विहों और मुखों का वर्षन करते हुये कर-मानर की मित्रता का प्रमञ्ज भुनाकर इनके मन में विश्वाम उत्पन्न किया (१ ३१)। हनमान ने इन्हें श्रीराम की मुदिका वी जिमने वे झावन्त प्रमुख हुई और उत्मुक्तापूर्वक हनुमान् से पूछा वि क्व शीराम प्रन्का उद्धान करेंगे (१ १६, १-१२)। इन्होंने थीराम को घीछ बुगाने के लिये हनमान में अनुरोध क्या परन्तु जब हुनुमान ने इन्हें अपने नाय ही श्रीनाम के पाम ने पएने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उसे अन्योकार कर दिया (१ ३०)!

हनुमान् वो पहेंचान के रूप, मे चित्रकट पर्वत पर घटित हुये एक वौदे के प्रसन्त को सुनाते हुये इन्होने श्रीराम को श्रीझ बुकाने का अनुरोध किया और चिल्लस्वरूप अपनी चूडामणि भी हनुमान् को दिया ( १ ३८ )। जय चूडामणि सेक्र हनुमान प्रत्यान करने के लिये उद्यत हुये ती इन्होते उनसे शीराम बादि को उत्साहित करने का अनुरोध करते हये समुद्रतरण के विषय में पाद्धा प्रगट थी परन्तु हनुमान ने बानरी के पराकम का वर्णन करके इन्हें आरवस्त किया ( १ २९ )। इन्होंने खीराम से कहने के लिये हनुमान की पुन सन्देश दिवा (५ ४०, १-१२)। इनके पास हनुमान् को देखकर राक्षसियो ने इनसे उनके सम्बन्ध में पूछा परन्तु इन्होने नहां कि मै उस बानर को नहीं जानती ( ५. ४२, ५-११ )। हनुमान ने रावण की समझाते हुये इन्ह श्रीराम को छीटा देने का आवह किया (५.५१, १२-३५)। हुनुमान् की पूछ मे आग लगाये जाने का समाचार सुनकर ये अस्यन्त शीक-सन्तम होकर अग्निदेव से शीनल हो जाने की आराधना करने लगी ( ५ ५३, २४-३२ ) । हनुमान ने जब देखा कि सम्पूर्ण लड्डा अस्म हो गई तो ने इनके लिये चिन्तित हो उठे, किन्त बीझ हो उनकी इस चिन्ता का निवारण हो गया ( ४ ४ १ )। लङ्कादहन के पश्चात् हनुमान पुन. इनसे मिले और विदा लेकर सागरलङ्घन के लिये प्रस्तुत हुये ( ५ ६६, १-२२ )। 'बोक सीतावियोगजम्', ( ४. ४७, ४७ )। 'दर्शन चापि लङ्काया सीताया रावणस्य च', ( ४ ४७, ५०)। 'नमस्याञ्जारसा देव्यं सीताय', (४ ४६,७)। रुद्धा से लीटने के पश्चात हनमान ने बानरो से इनकी दशा का वर्णन किया ( ४, ६८, ४६-१०८)। हनुमान् ने इनकी दुरवस्था का वर्णन करते हुये बानरो की लङ्का पर भाक्तमण करने के लिये उत्तीजत किया (५ ५९)। अज़द ने लक्षा की जीतकर इन्हें श्रीराम के पास पहुँचाने का उत्साहपूर्ण दिचार प्रगट किया परन्तु जाम्बवानु ने इस सम्बन्ध में श्रीराम से परामझें लेकर ही कुछ कार्य करने का अनुरोध किया (५ ६०)। हनुमान ने श्रीराम को इनके दर्शन का समाचार दिया ( ५ ६४, ३०-३९ )। हनुमान ने श्रीराम को विस्तारपूर्वक इनका समाचार सुनाया (५ ६४)। इनकी चूडामणि देख और समाचार पाकर धीराम ने इनके लिये विलाप किया ( ५ ६६ )। हनुमान् ने श्रीराम की इनका सन्देश सुनाया (५ ६७)। हनुमान् ने श्रीराम को इनके प्रति सन्देह और उसके निवारण का बृतान्त बताया (६ ६८)। श्रीराम ने इनके लिये घोड और विलाप क्या (५ ५)। रावण ने हनुमान् द्वारा इनका दर्शन करने का उल्लेख क्या (६६,२)। विभीषण ने इन्हें छौटा देने का रावण से अनुरोव तिया (६ ९,७-२२)। रावण के महल मे जातर विभीषण ने इन्हें श्रीराम

स्रीता ]

( 241 ) [सीता सीता] को लीटादेने काएक बारपुन निष्फल आग्रह किया (६ १०)। रादण न इनव प्रति अपनी शासक्ति बताकर रामसो को इनके हरण का प्रसङ्ग सुनागर (६ १२ १२-२०)। बुस्मवण ने पहल इनके हरण के लिय रावण की भ सना की परतु बाद म श्रीराम बादि से युद्ध के लिय उद्धन हुआ (६ १२ २६-४०)। महापाच ने रादण को इन पर बलाकार करन के लिये उक्साया (६ १९ २-८)। इयह तस्य नापस्य भीत प्रसममेव ताम्। नारोहमे सरासीना बदेही सबने गुम ॥ (६ १३ १५)। विभीषण ने श्रीराम की अजिय बताकर उनके पास इन्ह लौटा देने की रावण को सम्मति दी ( ६ १४ १-४)। विभीवण न अपना परिचय देते हुये सुग्रीय को इनके रावण हारा हरण और धीराम को लोग देन की बात कही (६ १७ १३-१४)। माया रचित स्रीराम का कटा मस्तक दिलाकर रावण ने इहें मोह मे डालने का प्रयान किया (६ ६९)। श्रीराम वे मारे जाने का विश्वास वरके हाहोने विलाप किया (६ ३२ १—३४)। इह मोह मंपडी हुइ देलकर सरमा नामक राक्षसी ने सा बना देते हुये रावण की सामा का भन्न बताया और स्रीराम के आगमन का प्रिय समावार देते हुये इहे जनके विजयी होने का आश्वासन दिया (६ ३३)। इहोने सरमा से रावण की गतिविधि क सम्बय म पूछाजिस पर सरमान इन्हें मित्रयों सहित रावण का निश्चित विचार सताना (६ °४)। रावण की आणा से राक्षसियाँ वहपुष्पक विमान पर बैटावर रणमिम मे लाई जहाँ वहोन मूर्ण्डित थीराम और रण्मण को देखकर गोक प्रगर किया (६ ४७ ७--२३)। जब य अध्यत विलाप करन लगी ती विजनानामक राक्षसी श्रीराम और लक्ष्मण के जीवित होन का विश्वास ल्लि ते हुम इर्हेल खुरलीनालाई (६४८)। इद्रजित् न एक मापामयी सीता नो यद्धमुझि में लाकर वानरों के समक्ष ही उसका बय कर दिया (६ द१ ६ ६२)। इनके वध का समावार सुनकर श्रीराम शोक से मृष्टिन हो गय (६ वर ६ १०)। मेघनाद के वश्र से भोत्रग्रस्त हो रावण न इनके वध का निश्चय किया पर तुसुपायन के समझ न पर इस सुकृष 🖹 निवृत्त हुआ (६ ९२ ३२--६६)। श्रीराम न हममान् ने द्वारा इनके पास सदेन भजा (६ ११२ २४-२५)। श्रीराम वे बादेशानुसार तथा विभीषण से आगा प्राप्त करने हन्मान न अनोकवाटिका म जाकर इनकी स्वीराम कासन्ता सुनाते हय वार्तालाप क्या और इनका स देन श्रीसम को सुनाया (६ ११३)। श्रीसम वी आना से विक्रीपण इ हे श्रीराम के समाप लागे और इ होन अपने प्रियतम श्रीराम के मुखचंद्र का द"ान किया (६ ११४)। इनके चरित्र पर संदेह करने श्रीराम ने इहे ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया और अयत्र जाने के

सीता 🛚 ( ३८२ ) सीता लिये कहा (६. ११५)। इन्होंने सीराम को खपालम्मपूर्ण उत्तर देकर अपने सनीत्व की परोक्षा देने के लिये अग्नि मे प्रवेश किया (६. ११६)। 'उपेक्षसे क्यं सीता पतन्ती हव्यवाहने (६. ११७, ६) । मृतिमान् अग्निदेव इनको लेकर चिता से प्रकट हुये और इन्हे श्रीराम की समर्थित करके इनकी पवित्रता की प्रमाणित किया बिसके पश्चान् श्रीराम ने इन्हें सहये स्वीकार किया (६, ११८)। 'एव मुख्यताज्यमं वैदेह्या सह सीतया', (६. ११९, ३२)। दशरय ने इनको आवश्यक सन्देश दिया (६. ११९, ३३-३७)। अयोज्या की यात्रा करते समय धीराम ने इन्हें पूब्पक विमान से मार्ग के समस्त स्यान दिवाये ( ६, १२३ ) । भरत ने पूष्पक विमान पर श्रीराम के साथ इन्हें भी विराजमान देला (६. १२७, २९)। भरत ने इनके चरणों में प्रणाम किया (६. १२७, ३ म)। इन्होंने अपने पति की सोर देखकर हनुमान की कुछ मेंट देने का विचार किया (६, १२८, =०)। इन्होंने हनुमान की वह हार वे दिया जो श्रीराम ने इन्हें दिया था (६. १२८, ७८.८२)। श्रीराम ते अशोकविका मे विहार करते हये इन्हे पवित्र पेय पिलाया (७ ४२, १८)। अशोकवितका मे जब

श्रीराम इनके साथ विहार कर वहें वे तो उस समय ये गर्मिणी थी और इन्होंने तरीवन देखने की इक्छा प्रकट की (७ ४२, ३२-३४)। श्रोराम ने इन्हें त्योवन दिन्याने का बचन दिया (७. ४२, ३५-३६)। भद्र सादि ने थोराम को इनके प्रति लोकापवाद का समाचार सुनाया (७. ४३, १६-१९)। शीराम ने सर्वत्र फैले हुये छोकापवाद की चर्चा करते हुये सीता को वन में छोड़ आने का लक्ष्मण को आदेश दिया (७ ४५)। लक्ष्मण इनको रथ पर वैठाकर वन मे छोड़ने के लिये ले जाने समय गंगानड पर पहुँचे (७ ४६)। लड़मण ने इन्हें नाब से गुज़ा के उस पार पहुँचा कर अस्यन्स दूल के साथ इन्हें इनके त्याने जाने की बात बताया ( ७. ४७ ): "त्याम की बात सुनकर ये अत्यान दूसी हुई और श्रीराम के लिये छहमण के द्वारा सन्देश भेजा। एहनण के बले जाने के बाद ये घोर निलाप करते लगीं (७ ४०)।" मनि-बनारी ने महर्षि वाश्मीकि की इनके रोने का समापार मुनाया ( ७ ४९, २ )। बह्मीकि उस म्यान पर आये जहाँ ये विरायमानु थी (७. ४९, ७, गीता प्रेस सस्करण ) । महर्षि वाल्मीकि ने इन्हें पहुचानते हुये अपने आश्रम में बराबर समयुक्त निवास करने के निवे कहा ( १६ ४%, ६-१२)। महर्षि याल्मीति के आदेशानुसार ये उनके आध्यम में गई बही महर्षि ने इन्हें मुनि-पुलियों है हाथ में सीर दिया ( ७. ४९, १३-२० )। सुमन्त्र ने बताया कि दुर्वाता के वचनानुसार इनके दोनों पुत्रों का अयोध्या के बाहर ही अभियेत होगा ( ७, ५१, २८ ) । बाल्मीकि की पर्णशाला में इन्होंने दो पत्रों को जन्म

दिया ( ७ ६६, १-२ )। श्रीराम ने इनकी बहुता प्रमाणित करने से लिय इन्हें रापथ कराने का विचार किया (७ ९५)। महर्षि वाल्मीकि ने इनकी दादता का समयंत्र किया (७ ९६, १०-२४)। जब यहाँप बाल्मीकि ने इनकी दादता को प्रमाणित किया तब धीराम ने इनकी और एक दृष्टि डालकर जनसमुदाय से बहुर वि यदापि उन्हें इनकी खुद्धता का विश्वास है तथापि वे जनसमुदाय की सम्मति मिल जाने पर ही इन्हें ग्रहण करेंगे (७ ९७, १-४)। इनके शपद पहुण वे समय बहुता सहित समस्त देवता श्रीराम की सभा म उपस्थित हुये (७ ९७ ६-९) । इन्होने अपनी चुढता प्रमाणित करने के लिये रापयप्रहण करते हुये कहा कि यदि इनकी कही हुई बातें सस्य हो तो पृथिबी र-हे बपती गोद में स्थान दें (७ ९७, १४-१६)। इनके ऐसा बहने पर एक दिवा सिंहातन पर बारुढ़ होकर पृथिबी प्रगट हुई और क्रेन्टें लेकर रसातल मे प्रवेदा कर गई (७, ९७, १=-२१)। इन्हें रसातल मे प्रविष्ट हमा देखकर देवताओं ने इन्हें साध्वाद दिया ( 🖶 ९७, २२-२३ )। इनके मृतल में प्रदेश करने के पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय कुछ समय के लिये अत्यन्त मोहाब्छन्न-सा हो गया (७ ९७, २७)। इनके रसातल मे प्रवेश कर जाने के परवात श्रीराम कत्यन्त दुसी हुये (७ ९८, १-३) श्रीराम ने इनके लिये विलाप विया ( ७ ९८, ४-१०)।

 सुकेतु, एक यम का नाम है। वे सहान् पराजभी और सदाचारी ये परानु एहे गोई सत्ताम नहीं थी जिससे इन्होंने महान् वर किया। इनकी सदस्या से प्रसाप होन्दर सहामत्री ने इन्हें ताटका शासक एक बन्यारस्य प्रसा किया (१ १५, ४-६)।

२, खुकेतु, नन्दिवर्धन के झ्रवीर पुत्र का नाम है। इनका पुत्र देवरात था (१ ७१, ४~६)।

४, = )। गहानेव ने इसके प्रति धनिस्टना तथा अनुराग के कारण इसके पुत्रों वा वध करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की (७ ६, ९-१०)। महादेव के आदत पर देवों ने विष्णु के पास आकर इसके पुत्रों से अपने भय को ध्यरू विद्या (७ ६, १३-१४)।

सुप्रीय, एक बानर का नाम है जिनमें हनुमान ने श्रीराम का परिचय कराया (१ १, ५९)। श्रीराम ने इन्हें सीताहरण का वृत्तान्त सुनाया (११,६०)। इन्होंने अग्नि को साली करके श्रीराम को मित्र बनाया और अपने च्येष्ठ भाता, बालिन्, के साथ अपनी धत्रुता का वृत्तान्त सुनाया (१ १, ६१-६२)। इन्होंने श्रीराम से वालिन के बल का वर्णन किया क्योंकि इन्हें श्रीराम के बल के विषय में बराबर काका बनी रहती थी (११,६३)। राम के बल की प्रतीति के लिये इन्होंने, दुन्दुमि नामक देख का विशाल शरीर श्रीराम को दिलाया (१ १,६४)। श्रीराम द्वारा दुन्दुभि के शरीर को दूर फॅब देने तथा साल कृती का यथन कर देने के थराकम से साम्बस्त होकर इन्होंने किष्यित्या गुहा से प्रवेश किया (११६७)। इन्होंने वालिन् के पास जाकर गर्नेना की जिससे वालिन ने घर से बाहर निकल कर इनके साथ युद्ध क्या (११,६=-६९)। वालिन् का वध करने के परवात् श्रीराम ने मुपीव को राज्य दे दिया (१ १,७०)। इन्होंने सीता की खोज के लिये बानरी को बनेक दिशाओं म भेजा (११,७१)। इनके साथ महासागर के सट पर जाकर क्योराम ने अपने बाणों से समुद्र को शुरुध कर दिया (११, ७९)। वे श्रीराम के राय पुष्पक विमान पर आरू द होकर नदियाम आर्थ (१ १, ६६)। इनने वालिन् के साथ युद्ध तथा धीराम द्वारा राज्य समर्पण, शररकाल में सीता की खोज कराने के लिये इनकी प्रतिका, श्रीराम के इनके प्रति क्रोच प्रदर्शन रुवा शीता की खोज वे लिये बानरसेना सग्रह करक समस्त दिगाओं मे बानरी को नेजने और उन्हें पृथिवी के समुद्र द्वीप आदि विभागो का परिचय देने आदि सा बाल्मीकि ने पूर्वदश्चन कर लिया था( १ ६ २३-२५) । मूर्य ने इन्हें उत्पन्न किया (१ १७,१०) । य वाल्न के भ्राता ये और हनमान बादि समस्त वानर ईनकी सेवा मे सन्पर रहते थ (१ १७, ३१-३२)। बदाध ने धीराम और लक्षमण को इनकी महायता प्राप्त करने का परावर्ध देने हुव बारिन के साथ इनके और आदि की चर्चा भी ( ३ ७२, ११-२७ )। नव घ ने श्रीराम को इनवा निवासनयान यनाया (३ ७३, ३९)। 'वीम'ती जम्मतुद्रेष्ट्र सुग्रीव रामलदमगी', (३ ७४, २ )। "श्रीराम ने स्टमण को बताया कि सूपपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव वारिन् के भय से एदा बरे रहने ने कारण चार वानरों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर

निवास करते है। अत श्रीराम ने इन वानरेंथेष्ठ से शीघ्र जिलने की इच्छा व्यक्त की वर्गोंकि सीता के अन्वेषण का कार्य इन्ही पर आधारित या ( ३ ७४, प-९)। हरिऋंक्षरजोनाम्न पुत्रस्तस्य महात्मन । बघ्यास्ते तु महाबीर्य सुबीव इति विश्वत ॥, (३ ७४, २६)। श्रीराम और छहमण को देखकर बे अत्यन्त विन्तित हो उठे (४ १, १३१-१३२)। शीराम और लक्ष्मण को देलकर यानरी सहित ये आशिष्ट्रत हो उठे जिसका हुनुमान ने निवारण किया और इन्होने हुनुमान को श्रोराम तथा लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिय भेता (४ २) । इनकी लाजा से होमान् न ऋष्यमूर पर्वत से स्रोराम और लक्ष्मण के पास जाकर उन्हें इनका परिचय दिया और अपने भाने का प्रयोजन बताया (४ ३,१ २१-२४) । श्रीराम ने लड़मण की इनके समिद, हनुमान, का परिचय वियो (४ ६, २७-२४)। ''एवमुक्तस्तु भौमित्रि सुग्रीवसचिव कपिम्', (४ ३, ३७)। लक्ष्मण ने हनुमान् से बनाया कि वे दोनो आता इनके गुण जान चके हैं और इन्हीं की लोज में यहाँ आये हैं (४ ३, ३९)। श्रीराम ना इनके प्रति सीम्य भाव जानकर हुनुमान् शरयन्त प्रसन्न हुये और बोले 'अव अवश्य ही महामना सुग्रीव की राज्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये महानुभाव धीराम और रुदमण रिसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आये हैं और यह कार्य सुद्रीय के ही द्वारा सिद्ध होने बाला है। ( ४,४,१-२ )। "ल्दमण ने हुनुमान् से बताया कि उन्ह दन् नामत दे य ने इनका परिचय बनान हुय कहा कि य ही सीता का अपहरण करनेवाले राज्ञस का पता लगा देंगे। अत लक्ष्मण ने इस बार्य में इनवे सहयोग की इच्छा प्रगट की जिससे हनुमान आश्वासन देकर श्रीराम सहित ल्डमण की इनके पास ऋष्यमुक पर्वत पर ले आव ( ४ ४, १६-३६ )। हमुमान से श्रीराम और लहनण का परिचय प्राप्त करवे इन्होने श्रीराम से मिलकर अन्ति का साक्षी बनाकर उनसे मैत्री की। इन्होने औराम से बालिन के बैर, उनके द्वारा घर से निकाल दिये जाने नया अपनी पत्नी की छीन सेने का बुतान्त बनाया जिमे सुनकर धीराय ने बालिन के बध की प्रतिज्ञाकी । इस पर ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (४ ९,६–३३)। इन्होंने श्रोराम को सीता-हरण का समाचार बनाते हुये सीता के आभूपण दिसाये और खीराम ने इनसे सीता का अपहरण करनेवाल अपने राज् का थना पूछा (४ ६, १-१४ २३-०७)। इन्होने योक स पीहन हव श्रीराम को समझाया जिससे प्रसन्न होकर श्रीराम ने भी इनको इनकी कार्यसिद्धि का विश्वास दिलाया (४ ७)। इन्होने थीराम से अपने दुःच का निवेदन विया और श्रीराम ने इन्हें आश्वासन देन हुये इनवे भाना, वाल्नि, वे साथ वैर होने वा बारण पूछा (४ ८)। इन्होंने श्रीराम को वालिन्के साथ अपने वैर का २५ वा० को०

मारण बताया (४.९)। ''अपने भ्राता के साथ वैर का बृतान्त बताते हुये इन्होने बालिन की मनाने तथा अन्तनः उनके द्वारा निष्कासित कर दिये जाने का वारण बताया। इन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार निष्वासित और परनी-रहित कर दिये जाने के पदवात अब ये शृह्यामूक पर्वत पर रहते हैं । समस्त धुतान्त धताकर इन्होंने धीराम से बालिन का दमन करने का निवेदन किया ( ४. १०, १-३० )।" श्रीराम ने इन्हें वास्तिन् का वय करने ना आश्वासन दिया (४.१०, ३१-३४)। इन्होने वालिन् के पराक्रम, वालिन् हारा दुन्दुमि देख का वय करके उसके दाव को मठाञ्जवन मे फॅकने, मनङ्गमुनि द्वारा बालिन को दिये गये शाप आदि का धीराम से वर्णन किया ( Y. ११, १-६८ ) । पुन. इन्होने वालिन् डारा पूर्वकाल में सात साल-युक्षों के भेदन का उल्लेख किया (४.११,७००७१)। इन्होंने श्रीराम से सालवृक्षो का भेदन करने के लिए कहा ( ४. ११, ८७-९३ )। जब श्रीराम ने एक ही बाण से सात साल-वृक्षों का भैदन कर दिया तो इन्होने प्रसन्न होकर श्रीराम के चरणों ने प्रणाम किया (४.१२,५-६)। श्रीराम के कहने पर इन्होने विध्वन्या मे जाकर वालिन् को मस्लयुद्ध के लिये ललकारा जिसे सुनकर वाल्नि ने बाहर निवल कर इनके साथ घोर युद्ध करते हुये इन्हें आहत कर दिया (४.१२,१२-२१)। "बालिन् से पराजित होकर ये ऋष्यमूक पर्वत पर भाग आवे और श्रीराम के उपस्थित होने पर उनको बालिन् का वेप न करने पर उपालम्य दिया। उस समय श्रीराम ने इन्हें बताया कि वालिन् के साथ इनकी बाकृति की समानता के कारण वे यह समझ नहीं सके कि कीन बालिन् है और कीन सुबीब, और इसी कारण उन्होंने बाण नहीं चलाया। श्रीराम के बाग्रह पर गजपुष्पी माला धारण करके ये पुन. किष्किन्या गर्ने ( ४. १२, २२-४२ )।" इन्होने श्रीराम बादि से सप्तजनाव्यम का वर्णन किया (४. १६, १७-२८)। थीराम के द्वारा आश्वस्त होकर इन्होंने बालिन की युद्ध के लिये ललकारा (४.१४,२-३)। 'गर्जीक्षव महामेदी बायुवेग-पुर संगः ॥ अय बालाकंसदृशी दृशीसहगतिस्तत ।', (४. १४, ६-४)। भीराम का आववासन पाकर सुवर्ण के समान पिञ्जल वर्ण वाले सुपीव ने आकाश को विदीण करते हुये कठोर स्वर में सयकर गर्जना की (४ १४, १९)। ये सूर्यपूत्र ये (४. १४, २२)। बालिन् को समझाते हुवे उनकी पत्नी ने इनके साथ समझौता करने का परामर्थे दिया (४. १५, ७-३०)। इन्होने वालिन् के साथ सर्यंकर सल्लयुद्ध किया परन्तु अन्त से उनसे परास्त होकर श्रीगम के लिये इधर-उघर दृष्टि दौहाने लगे (४. १६, १५-३०)। श्रीराम के क्यन से निक्तर हुये वालिन ने वपने वपराध के लिये शर्मा मौगते हुये उनसे इनकी रक्षा करने का भी निवेदन किया (४.१८, ५४-६०)। स्रीराम ने बालिन् को आस्वासन दिया कि अङ्गद सुपीत के पास भी पूर्वमन् मुखपूर्वक निवास वरेंगे (४ १८, ६७)। वरुण अन्दन करती हुई सारा तथा उसके साथ आये हुवे अद्भद की देखकर इन्हें अस्यन्त करट हुआ। भीर ये वियाद मे दूब गर्म (४ १९, २०)। जब भरणासन्न वाल्नि ने अपनी सवर्णमाला देते हुये इनके प्रति चातृत्रेय से युक्त वचन कहे तो से अरयन्त दूसी हो उठे भीर इनके हृदय में अपने आता के प्रति बैरमाव समाप्त हो गया (४. २२, १७-१ : )। 'इतकृत्योऽख सूधीबी वैरेडिसम्मर्ति-दाधणे । यस्य रामविमुवतेन हृतमेवेयुणा भयम् ॥, (४ २३,१%)। बाल्नि की मृत्यू श्रमा उनवी पत्नी, तारा, को धौकमन्त देखकर में अत्यन्त सिम्न हुये और अपने जीवन का अल्ल कर देने के लिये श्रीराम से आजा मांगने लगे (४ २४ १-२६)। श्रीराम ने इन्हें सान्त्वना दी (४ २४,१)। ल्हमण ने इन्हें बालिन का दाह-सरकार करने के लिये कहा (४ २४, १२-१८)। इन्होंने बालिन् के धव को शिविका में रखकर पुत्रों आदि से अलहन किया ( ४, २४, २६-२९) । इन्होंने शास्त्रानुक्ल विधि से अपने मृत आता का औरवं दैहिक सत्वार सम्पन्न विया (४ २४,३०)। धरहोने वालिन के लिये जलाञ्जलि दी (४ २४, ४०)। जब हतुमान ने इनके समियेश के लिये श्रीतास से किरिनम्या पंचारने का निवेदन किया तो पिना की बाजा से घनदास कर रहे औराम ने किसी नगर या ग्राम में प्रवेश करने की अपनी असमर्थना व्यक्त करते हुये इनके राज्याभियेश की आज्ञा की और अञ्चद की युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करने ने लिये नहा (४ २६ व-१७)। सीराम की माज्ञा से ये विध्वन्या पुरी में भागे जहाँ वागरो ने इनका स्वापन दिया (४ २६, १६--२०)। सन्त पूर में प्यारने पर इनके मुहुदी तया सन्त पुर की शित्रमों ने इनका सरकार किया और उसके प्रकान इनका अभियेक किया गमा(४ २६, २१~३६)। इन्होंने बाह्नद की भी युवराज के पद पर अभिविक्त क्या जिसने समस्य बानर इनकी प्रशस्त करने रूपे (४ २६, ३3-१८)। इन्होंने श्रीराम ने पास जाकर अपने महासिरेड का समाबार दिया ( ४ २६, ४१ ) । राज्यानियेक के परकात से किल्बन्या में निवास करने रुपे (४ २७,१)। शोराम ने कहा कि वे सुधीव की प्रमुप्ता और नदियों के जल की स्थन्ता चाहते हुये बाररकाल की प्रभीक्षा कर पह 🖁 (४ २८, ६३)। ल्ह्स्य ने वहा वि ये बीध ही श्रीराम वा मनोरव हिद करेंगे (४ २८, ६६)। 'सन्डार्व व मुधीश म'दवर्गार्वसाहम्', (४. २९, २ ) । हामान् ने इन्हें धीराम का त्रिय कार्य करने के लिये बानरों को आला

( 366 )

देने या अनुरोध किया (४.२९, २१)। ये सत्वगुण से सम्पन्न थे अत इन्होने हनुमान् के कहने पर वानरो को एकत्र करने का बादेश दिया (४ २९, २८-३३)। इस प्रकार का आदेश देकर ये अपने महरू में चले गये (४ ३०,१)। 'कामबृत्त च सुग्रीव नष्टा च जनकात्मजाम्', (४.३०,३)। श्रीराम ने इनसे कोई समाचार न प्राप्त होने के कारण लक्ष्मण से कहा कि वे कि किल्मा मे जाकर विषय मोग मे लिख इस मूर्स वानर सुपीव को उसके कतंब्य का स्मरण दिलायें अन्यथा वे (राम) उसका (सुगीय का) वध कर देगे (४ ३० ७०-द४)। लडमण ने इनपर रोप, प्रवट किया (४ ३१, १-४)। थीराम ने छड़मण से कहा 'तुम्हे कटु बचनो का परित्याग करके सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिये कि उन्होंने सीता की खोड़ वे लिये जो समय नियत किया था वह व्यतीत हो गया है।' ( ४ ६१, = )। 'रोपारप्रस्फुर माणोध्ठ सुप्रीय प्रति लक्ष्मण ', (४. ३१, १७)। जब एक वानरं ने इन्हें लडनण के आगमन तथा लडनण के कोच का रामाचार दिया तो दियसासिक के कारण इन्होने उसे नही सुना (४ ३१, २१--२२)। 'सुग्रीवस्य प्रमादम्', (४ ३१, २०)। जब अङ्गद ने आकर इन्हें उदमण के कीय का समाचार दिया तो ये निद्रासन्त होने के कारण उसे सुन नहीं सवे (४ ३१,३७-३८)। कुपित लक्ष्मण को देखकर अनेक वानर सिहनाद करने छने जिससे इनकी निदा मञ्जू हो गई (४ ३१, ४०-४१)। ''लक्ष्मण के कुपित होने ना समाचार पाकर ये चिन्तिन हुवे और अपने मित्रयों से परामर्श । परने रूगे। उस समय हुनुमानृ ने इन्हें समझाते हुए श्रीराम को दिये हुये वचन का स्मरण कराया (४ ३२)।" इनका अवन इन्द्रसदन के समान रमणीय, निविध पल-पुष्पो से युक्त और भली भौति सुरक्षित वा (४३६,१४**-१७**)। रुधमण ने इनके भवन मे प्रवेश किया (४ ३३,१८)। लक्ष्मण ने इनके अन्त पुर मे अनेक सुन्दरी स्त्रियाँ देखी (४. ३३, २२)। "लदमण के धनुप की टकार मुनकर ये समझ गये कि लक्ष्मण आ पहुँचे हैं अति भयभीत होकर सिहासन से उठ खडे हुये । उस समय इन्होंने तारा को रुइनण को शान्त करने वे लिये मेजा (४ ३३, २८←३७)।" लक्ष्मण ने तारा से इनके कर्तव्याच्युत होन की बात कही (४ ३३,४४-४५) । इनके महल के मीतर प्रदेश करके रूरमण ने इन्हें देखा (४ ३३,६२-६४)। जब ये लहमण के समीप उपस्थित हुये तो उन्होंने कडु सम्दों में इनकी आसंता की (४.३४)। तारा ने मुलिमुक्त कथनों से इनका सम्बन्ध करते हुये रुद्दाण की सारत करने का प्रयास किया (४.३५)। इन्होंने अपनी समुदा तथा श्रीराम की महत्ता बताते हुवे स्टमण से सामा माँगी (४. ३६, ४-११)

इनकी बातो से प्रसन्न होकर छक्ष्मण ने इनकी प्रश्नेसा करते हुये अपने साथ चलने के लिये कहा ( ४. ३६, १२-२० )। इन्होंने हनुमान को बानर सेना का सग्रह करने वर आदेश दिया (४ ३७. १-१५)। चानरों के उपस्थित होने पर ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (४. ३७, ३७)। ये ल्ह्मण सहित श्रीराम के पास आकर जनके समक्ष करवद खडे हो गये (४३६,४-१७)। इन्होंने धीराम के प्रति अपना आभार प्रगट करते हुये सीना की पून प्राप्त कर खेने का आश्वासन दिया (४ ३८,२७-३४)। श्रीराम ने इनके प्रति कतजता प्रगट की (४ ३९, १-७)। आमन्त्रित वानर-यूवपति सभी दिशाओं से इनके पास आने लगे (४. १९, ८-४१)। इन्होंने पूर्वदिशा के स्वानी का वर्णन मरते हुये सीता भी स्रोज के लिये वानरों को मेजा (४ ४०)। इन्होंने दक्षिण दिशा का परिचय देते हुए वहाँ प्रमुख वानरो को सीता की लोग के लिये भेजा ( ४. ४१ )। इन्होंने पश्चिम दिशा के स्थानी का परिचय देते हमे बहाँ सीता की स्रोज के लिये सुपेण आदि वानरी की भेजा (४ ४२)। इस्होने उत्तर दिशा के स्थानो का परिचय देते हुये वहाँ सीता की लोग के लिये शुनवलि आदि बातरों को भेजा (४ ४३)। इन्होंने सीना की लीव के लिये हनमान को विदेश रूप से उपयुक्त बताया (४ ४४, १-७)। इन्होंने समस्त बानरो को बलाकर कोराम के नार्य की सिद्धि के लिये उन्हें प्रेरित किया (४ ४४. १-२)। 'जद श्रीराम ने इनसे पूछा कि ये समन्त भूमण्डल के स्थानी से कैसे परिचित हो गये तो इन्होंने उसका विस्तृत बुतान्त बताते हुये कहा कि थालिन के भए से ये समस्त मुमण्डल पर भागते किरे और अन्तत ऋध्यमक पर्वत पर आवर दारण ली नयोंकि यहाँ वालिन का प्रवेश नहीं था (४,४६)।" 'सपीवश्थोग्रसासन', (४ ४९,४)। इनके कठोर स्वमाव भीर कठोर दण्ड मियभीत होनेवाले अञ्चय आदि जानरों ने सीता की सीज न कर सकने के कारण उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्वय शिया (४ १३, १६-२७)। 'सुप्रीकी यानरेश्वर', ( ४ ११, १६ )। 'सुप्रीवश्वेद वासी च पूत्रो यनवला-युप्ती', ( ४ ५७, ६ )। "न मेऽस्ति सुधीवसंबीपना गति सुनीश्यद्दश्रो शह-बारव बानर ', ( १ १२, १ ) । कि वा वहरति मुग्नेवो हरयी वापि समुना ', (५. ११, २२)। 'मुग्नीवव्यसनेन', (५ १२, ३१)। हुनुमान ने मीना को देगे दिना इन्हें भी न देशने का विचार विद्या (१ १३, १८)। 'नमस्कृत्वा मूर्यावाय च माहति ', ( प. १३, ६० )। हनुमान् ने वहा कि सीना के बारत हो मुक्तिस्पात मुगीव को पुरुष ऐक्वर्य प्राप्त हुआ ( १. १६, ११ )। हनुमान ने सीना को बताया कि इन्होंने उनकी स्तीत के लिये बानरों को विविध दिशाओं में भेजा ( १- ११. १३ )। 'शामस्य च सला देवि मुद्दीयो नाम बानरः'

( ४ ३४, ३६ )। 'नित्यं स्मंरति ते राम समुग्रीव. सल्ठमण.', ( ४. ३४, ३७)। 'मध्ये वानरकोटीना सुग्रीवं चामिनीजसम', (४, ३४, ३८)। जह मुग्रीवसचिवो हनूमाञ्चाम बानर.', ( ४. ३४, ३९ )। हनुमान् ने सीता को इनके साथ श्रीराम की मैंश्री होने का प्रसङ्ख सुनाया ( ५. ३४, २४-६० )। 'सुपीवो बापि तेजस्वी', ( ५. ३८, ५४ )। 'सुप्रीबं च सहामात्यम्', ( ५. ३९, ८ )। राजा जयित मुग्नीवो राधवेणाविषालित', (४.४३, ८)। 'वाली च सह-सुग्रीव.',(४.४६,१०)। 'बह मुग्नीवसदेशादिह प्राप्तस्तवान्तिके', (४.४१, २ )। 'स सीतामार्गणे व्यवः मुग्रीवः सत्यसगरः । हरीन्सवेषयामास दिशः सर्वा हरीस्वर: H1, (१. ११, १२)। जब बानरी ने मध्यन का विष्यस करते हुये बहाँ मधुपान और उसके रक्षक दक्षिमुख को परामृत किया तो दक्षिमुख इनके पास लाये ( ५. ६२, ३१-४० ) । "इन्होने दिखमुख की आश्वासन देते हुये उनके आने का कारण पूछा और उनके मुख से बानरी द्वारा मधुदन के विध्येस का समाचार सुनकर हुनुमान आदि बानरों की सीता की खोज में सपालता का अनुमान किया। तदनन्तर इन्होने द्विमुख से हनुमानु आदि को शीघ्र भेजने के लिमे कहा (५.६३)।" दिषमुख से इनका समाचार सुनकर अङ्गद श्रीर हमुमान बादि वानरों ने इनसे विलने के लिये प्रस्थान किया ( ५, ६४, १-२१)। अज़द के निकट पहेंचते ही इन्होंने श्रीराम से कहा कि हनुमान् आदि को सीता का दर्शन जात करने से सफलता मिल गई है ( ४, ६४) २४-३२)। इन्होने पहले ही निश्वय कर लिया कि हुनुमान ही की सीता की बोज करने में सफलता मिली ( १, ६४, ४० )। हनमान के कार्य से ये बस्यन्त सन्तुष्ट हुवे (६,१,१०)। इन्होने श्रीराम को उत्साह प्रदान किया (६.२)। इनकी बात सुनकर शीराम आश्वस्त हुये (६.३,१)। श्रीराम ने रुद्दे वानरसेना सहित प्रस्थान करने का आदेश दिया (६.४,३-६) श्रीराम के जादेशानुसार इन्होंने बानरों को वधीचित बाला दी (६ ४, ९२)। ये सेना के मन्यभाग में स्थित होकर चले (६, ४, ३२)। इनसे रक्षित बानर अत्यन्त प्रसन्न थे (६.४ ७०)। इनके साथ श्रीराम आदि सेना सहित सागर-सट पर पहुँचे (६. ४, ९६-११०)। वजहंद्द ने कहा कि राम, सुप्रीव श्रीर लक्ष्मण के रहते हुये हनुमान् की कोई गणना नहीं करनी चाहिये (६. e, १०)। राक्षाओं ने रावण के समक्षा इमका वध कर देने की गर्वोक्ति की (६.९,६)! श्रीराम की खरण में अनुचरो सहित आये हये विभीषण की देसकर इन्होंने उनका सामना करने के लिये वानरो का सावधान होने का आदेश दिया (६. १७, १-७) । इनके बचन को मुनकर समस्त बानर विभीपण आदि राससों का यथ करने के लिये उसत हो गये (६.१७,८-९)। विभीयण मे

काकादा में ही स्थित होकर इन्हें अपना परिचय दिया (६ १७,११)। इन्होंने श्रीराम को विभीषण के आयमन की सूचना देते हुये उन पर आशका प्रगट की और उनका वध कर देने का परामर्श दिया ( ६ १७, १०-२९ )। श्रीराम ने इनका बचन सुनकर हनुमान् आदि से भी उस विषय में परामश बहण किया (६. १७, ३०-३२)। 'वालिन च हत ख्रवा सुग्रीव चाभिये-चितम्', (६ १७, ६६)। श्रीराम को इन्होने विभीषण को शरण न देने का परामशै दिया (६ १८, ४-६)। इन्होने श्रीराम हारा विभीवण को शरण देने की बात का अनुमोदन किया (६ १८, ३४-३९)। इन्होन विभीषण से वानरों की सेना के साथ अक्षोप्य समुद्र को पार करने का उपाय पूछा (६ १९, २८)। 'आजगामाय सुप्रीवो यत्र राम सल्क्ष्मणः', (६ १९, ६२) इन्होने समुद्र को पार करने के लिये उसकी शरण लैने के विभीषण के विचार की श्रीराम को बताया (६ १९, ३३ ३५) । 'सुग्रीय पण्डितो नित्य भवात्मन्त्रविचक्षण , (६ १९, ६७)। इन्होंने विभीषण के वचन का अभि-भन्दन किया ( ६ १९, ६७-४० )। रावण ने शुक्त को दूत बनाकर इनके पास सदेश भेजा (६ २०,९-१३) तदनन्तर शुक्त ने इन्हें रावण का सन्देश सुनाया (६ २०, १५)। शुक्र के पूछने पर इन्होने रावण को अपना शत्रु बताते हमे उसके लिये सयोजित सदेश दिया (६ २०, २२-३० )। इनके आदेश से बानरों ने शुरू की पकड़ कर बाँध दिया (६ २०,३३)। इन्होंने श्रीराम को हुनुमानु की पीठ पर तथा लक्ष्मण को अञ्चय की पीठ पर बैठकर समृद्र पार करने के लिये कहा (६ २२, ८२)। इन्होंने फल, मूल और जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला (६ २२, बद )। श्रीराम ने इनको वानर वाहिनी के पिछले बाग की रक्षा में लगे रहने का बादेश दिया (६ २४,१६)। श्रीराम ने इनसे शुक्त की मुक्त कर देते के लिये कहा (६ २४, २३)। श्रीराम की बाजा म इन्होंने गुरू की मक्त कर दिया (६ २४, २४)। शक ने रावण को इनका परिचय दिया (६ २८, २६--३२)। रावण ने इन्हें देखा (६ २९, २)। 'सुपीबो ग्रीवया सीते मानवा प्लवगाधिप , (६ ३१, २६)। श्रीराम ने इन्हें नगर के बीच के भोचें पर आजनण करने के लिये कहा ( ६ ३७, ६२ )। जब श्रीराम सुवेल पर्वत से लड़ा का निरीक्षण कर रहे थे तो ये उस समय रावण को देखकर सहसा उसके पास पहुँच गये ( ६. ४०, ७-११ ) । इन्होंने रावण में साथ घोर मत्लयुद्ध किया और बन्त में उसे अत्यधिक थका कर श्रीराम के पास लीट बावे (६ ४०, १२-३०) । श्रीराम ने इन्हें द्साहत करने से रोका (६.४१, १-७ )। इन्होंने श्रीराम को बताया कि रावण को देखकर ये उसे समा मही

सुनीय] (३९२), [सुनीय कर सके (६ ४१, ६-९)। श्रीराम ने इनकी सहायता से सेना को सुनियनत

करके युद्ध के लिये कुच की आज्ञादी (६ ४१, २५)। इन्होंने उत्तर और पश्चिम के मध्यभाग में स्थित राक्षस सेना पर आक्रमण किया (६.४१, ४१-४२)। लक्ष्मण सहित ये उत्तर द्वारा को धेर कर खडे हुँगे (६.४२, २७ )। इन्होंने प्रथस के साथ युद्ध किया (६.४३,१०)। इन्होंने प्रथस का वय किया (६ ४३,२४)। बजुओ को पराजित हुआ देख से अस्यन्त प्रमन्न हुँगे (६ ४४,३२)। ये भी उस स्थान पर आये जहाँ स्रोराम और लक्ष्मण मुख्ति थे (६ ४६,२)। श्रीराम और श्दमण के अञ्च-उपाङ्गी की वाणों से व्याम देखकर जब ये अत्यन्त सयभीन हो उठे हो विभीषण ने इन्हें सानवना दी (४.४६,३०-४४)। जब श्रीराम मूच्छित लक्ष्मण के लिये विलाप करने लगे तो ये भी बॉकियम्न हो गये (६ ४९, २)। इन्होने वानरी से पूछा कि सेना के सहसाव्यक्ति हो जाने का क्या कारण है (६ ५०,१) इन्होंने जाम्बवान को भागती हुई बानर सेना-को सन्त्वना देने के लिये कहा (६ ५० ११)। इन्होंने विलाप करते हुये विभीषण को सान्स्वना दी (६. ५०, २०-६३)। इन्होंने सुपेण को श्रोराम और लक्ष्मण को लेक्ट किब्किन्धा चले जाने के लिये कहा (६ ५०, २३-२५)। रावण को युद्धस्थल में देलकर इन्होंने उसके साथ मुद्ध किया परन्तु उसके बाण से बाहत होकर भूमि पर गिर पड़े (६ १९,,३६-४१)। शुरुभकण ने रायण की इनका वस कर देने का अभ्यासन दिया (६ ६३, ३०)। कुम्भक्षणे ने एक विद्याल पर्वत शिखर के महार से इन्हें आहत कर दिया और उठाकर रुख्ना की ओर चला (६ ६७, ६७-७२)। इन्हें क्रमकर्ण के द्वारा बन्दी बना देखकर पहले तो हनुमान ने इन्हें मुक्त कराने का विचार किया परन्तु यह सोचक्द कि किसी की सहायता से मुक्त होने पर इन्हें खेद होगा उन्होने अपना विचार स्थाय दिया (६ ६७, ७३-८०)। "जा कृत्मकर्ण इन्हेलेकर लड्डा चला तो गन्धपुक्त जल से अभिषिक राजमार्गकी शीतलता के कारण इनकी मुख्छी दूर हो गई। उस गमय र हीने तील नली द्वारा बुम्मवर्ण के दोनों कात मींच लिये, दौतों से उसकी नाक काट की, और वपने पैरों के नखों से उसकी दोनों पर्गालयाँ भी पाइ काली। इस यकार, जस्त हुम्भवणं इन्हें सूमि पर पटन कर विसर्ते रुगा। उस समय ये सहसागेद की भीति वेसपूर्वक आकास में उसले और स्रोराम ने प्राप्त था नवे (६. ६०, ६२-६९)।" जब नरान्तक के परात्रम ने कारण वानरसेना प्रतायन करने खबी तो इन्होंने अङ्गरूप वो तस राक्षम का, वय करने के छिये भेजा (६ ६९, य१-८४)। - इस्त्रिय में इस्ट्रें साहत कर दिया (६ ७३. ४७)। विभीयण ने , इन्हें सुद्धमूमि , में (साहत समीवी '

देखा (६ ७४ १०)। 'नैंद राजनि सुधीवे नाष्ट्रदे नापि राघवे। बायं सदिशित स्नेहो येथा वायुमुत्ते पर', (६ ७४,२०)। इन्होंने बुस्मवर्ण आदि नावध हो जाने के पश्चाद बानरों को छन्ना पुरी में बाग रुगा देने के लिये वहा (६. ७५, १-४)। इन्होने अमुख बातरों को अपने-अपने निकट-वर्ती द्वारो पर जाकर बुद्ध करने का आदेश दिया (६ ७४,४१-४३)। इन्होंने मुम्म ने साथ घोर युद्ध करते हुथे मन्त मे उसका वय कर दिशा (६. ७६, ६४-९५)। इन्होंने राधास सेना का भीवण सहार करते हुये विरूपाश का वध कर दिया (६.९६)। इन्होंने महोदर के साथ धोर गुड विया और अन्तर उनरा वय कर दिया (६. ९७)। श्रीराम द्वारा रावण का बध हो जाने पर जनकी विजय से ये अध्यन्त प्रसन्न हये (६. १०४, ३३)। श्रीराम ने इन्ह हृदय से लगा शिया (६, ११२, ६-७)। श्रीराम ने हनमान को अपना, लक्ष्मण का, तथा इनका शुश्रल समाबार सीता से निवेदन वरने भी आजा दी (६ ११२, २४)। सीता ने चरित्र पर सदेह गरते हमें श्रीराम में बन्हें इनके पास भी रह सबने के लिये कहा (६. ११४, २१)। श्रीराम ने लच्चा ने इन्हें सेना सहित विभिन्धा लीट जाने वे लिये वहा ( ६.१२२, १३-१४) परन्तु इतकी प्रार्थना पर इन्हें अपने साथ पुरुष विमान पर शास्त्र हो अयोध्या चलने की अनुपति दी (६.१२२, २१=२४)। अयोध्या शैरते समय जब श्रीराम ने सीता को विध्वन्यापुरी का दर्शन कराया सो सीता ने इनकी यानियों आदि की भी अपने साथ अयोध्या से अतने की इच्छा से इनसे बन्दोध क्या जिसे मुनक्त इन्होंने तारा बादि अपनी पिनारी को तदनुगार आदेश दिया (६. १२१, २४-३६)। अरत ने पुणक विमान पर इन्हें भी श्रीराम ने साथ विराजनान देसा (६ १२७, २९)। भरत ने इतका मालिङ्गन करते हुये इनके अति विशेष रूप से भाषार प्रगट किया (६ १२७, १९ ४२-४२) । इन्होते भी समोध्या में न्तान साहि दिया (६ १२c, १४)। 'मुधीबो हनुवांत्र्यंत सहेन्द्रसन्त्राधुनी', (६. १२c, २१)। इनकी पत्सियों भी सगर देखने की उत्सवना से सवादियों पर बैटकर चनी (६ १२८, २२-)। ये शानकत्रय मामक विद्याल हाथी वर बैडे (६ १२८, ३१ ) । धीराम इनही मिलना की वर्षा करने चल रहे थे ( ६, १२८, ३९ )। पश्चीराम से अग्रीववाटिका ने पिरे हुये सुन्दर मधन की सुबीब को देने के निये बहा । श्रीशम की आशा से अरत ने इन्हें उस अवन में प्रदेश कराया और इनमें बारों कम्टों ने जल संगाने के निये बानरों को सेजने का निवेश्त किया । ब्राह्मीने कार सेंग्ड बानरी की नुबने पात्र देवर जन ताने के निये केश ( ६ ११२ ८, ४१-५१ )।" बीराम का समिवेड देसकर दन्होंने विधिनन्याहरी

के लिये प्रस्थान किया (६ १२६, ८९)। जब वालिन् से युद्ध के लिये रावण उपस्थित हुआ तो वालिन् की बनुपस्थिति का समाचार देते हुथे इन्होने उसे दक्षिणसमूद्र के सट पर जाकर वालिन का दर्शन करने के लिये कहा (७ ३४, ४-११) । रावण इनकी ही भौति सम्मानित होकर एक मास तक किप्तित्या मे वालिन् के अतिथि के रूप में रहा ( ७. ३४, ४४ )। 'सुपीव प्रियकाम्पया', (७. ३४, ११)। इनके और वातिन् के पिता का नाम ऋसरजस् या (७. ६६, ३६)। ऋक्षरजस् की मृत्यु के परमान् मित्रयों ने इन्हें वालिन् के स्थान पर मुवराज बनाया ( ७. ३६, ३८ ) । इनके साथ वालिन् का वचपन से ही सस्य भाव, अट्ट प्रेम, और किसी भी प्रकार का भैदनाव नहीं था (७ ३६, ३९)। 'वालिमुग्रीवयोवेरम्', (७. ३६, ४०)। 'मुग्रीबो भ्राव्यमाणोऽपि (७. ३६, ४१)। राजाओं द्वारा प्राप्त रत्नो को स्त्रीराम ने इनकी, विभीषण तथा अन्य वागरो को भी बाँट दिया (७. ३९. १६)। "श्रीराम ने इनसे कहा: 'सुप्रीव ! अज़द सुम्हारे सुपुत्र हैं और ववनक्रमार हन्मान् मंत्री । वानरराज ! ये दोनी मेरे लिये मन्त्री का भी काम देते ये और सदा मेरे हित-साधन में लगे रहते थे। इसलिये, और विशेषत: तुम्हारे नाते, ये मेरी ओर से विविध आदर-सत्कार एव भेंट पाने के योग्य हैं' ( ७. ३९, १७-१= )।" धीराम ने इन्हें विभिन्न वानरों के प्रति हमेह इप्ति रक्षमें के लिये कहा (७.४०,१-९)। इन्होंने श्रीराम से बिदा ली (७. ४०, २०)। अपने अश्वमेय में सम्मिलत होने के लिये श्रीराम ने इन्हें शागन्तित करने का आदेश दिया (७. ९१, ९)। साकेतधाम जाने के लिये उद्यत हथे श्रीराम के दर्शन की इच्छा से बानरी सहित ये भी अयोध्या प्रधारे ( ७. १०८. १८ ) । इन्होंने भी श्रीराम के साथ ही परमधाम जाने की इच्छा प्रगट की ( ७. १०८, २१-२२ )। श्रीराम ने इन्हें अपने साथ परमधाम चलने की स्वीकृति दी ( ७. १०८, २४, गीता प्रेस सस्तरण ) । इन्होंने मूर्यमध्यल मे प्रवेश किया ( ७. ११०, २२ ) ।

सुखन्द्र, विशालपुत्र हेमबन्द्र के पुत्र का नाम है ( १. ४७, १३ )।

सुदीहरण, एक गुनि का नाम है (१.१, ४२)। धीरान के इनके साथ समापस का वास्त्रीकि पुनि ने पूर्वदर्शन कर किया था (१.३,१०)। घर-महा ने औराम को इनने मिनने के निज्ये कहा (१.४,१५)। घीराम मादि इनके बाधम की ओर चले (१ ७,१)। हकता आध्यम घोर वन के बीच में स्थित था जहाँ गहुँचकर जीराम बादि ने इन्हें परासन वारण किये हुये स्थानमन देशा (३.७,४)। इन्होंने औराम का दोनों मुलाओं से कालिकृत करते हुये चनका स्वाधन किया (३.७,७०-११)। इन्होंने औराम कादि को अपने आध्रम में निवास करते के जिले आधानित्रत किया (३.७,१३)। श्रीराम ने हनसे वताया कि दारमञ्ज भूति से वे हनका परिषय जान चुके हैं (३ ७ ११)। श्रीराम में पूछने पर हाहोंने अपने आध्यम का वणन करते हुते बवाया कि वहां मृंगो आदि से कोई स्वय नहीं हुं (३ ७, १६-१९)। साधवारीन सप्पेयासना करने के पत्रवात श्रीराम ने क्रतमण और सं तासहिल हनने आध्यम में निवाण किया और हहोंने जल कोंगो को एक आदि काइद हिया (३ ७, १३-२४)। दूधरे दिन प्रात काळ श्रीराम आदि ने इनते विदा की (३ ७, १२-१)। हदींने औराम आदि को हृवय से कमाधे हुये उहें विदा किया (३ ७, १०-१)। धीराम अदि का से प्रमण करते के पत्रवात पुत्र करते के प्रवात पुत्र का साध्य करते के पत्रवात पुत्र करते काय्यम करते के पत्रवात पुत्र करते काय्यम का पत्र वताय (३ १९, १०)। श्रीराम के इनते अमस्य भूति के आध्यम का पत्र प्रताय (३ १९, १०-१४)। हनके निवेशा मुनार स्थीमा कावि कावस्य आयम को और को (३ १९, ४७ ५४ ७४)। सनके निवेशा मुनार सीधाम कावि कावस्य आयम को और को (३ १९, ४७ १४ ७४)। सनके निवेशा मुनार सीधाम कावि कावस्य आयम को और को एक विद्यान से सीता को इनका आधारम दिवारा (६ १२३, ४७ भीता की सनकरण)।

र. सुदर्शन, बाह्मण के पुत्र और अग्निवण के विता, एक सूर्यवती राजा

का नाम है (१ ७० ४१, २ ११० २८)।

२ सुद्धीन, एक सरोबर का भाग है जिसमें कॉदी के सवान क्वेत रग वाले कमक जिले एहते थे तका जो राजहारों से खेलत था। देवता चारण, यहा, विशंद और अस्तरार्थे बडी जनतत्ता के लाथ यहां कर वर विहार करने लिसे आया करती थी। भुष्ठीय ने इसके तट वर बीता की खोज करने के जिस एक लाल बानरों के साथ जिनत की भेजा था (४ ४०, ४४-४४)।

खुदामच, जनक के एक मनियंग्ड का नाम है वी जनक की बाज़ा से द्यारण की बुलाने के लिये गये थे (१७०१०-१३)। इनकी बात सनकर

दशरय जनक के पास आवे (१ ७०, १४)।

 सुदामा, बाह्यिक देश के मध्यायाग में स्थित एक पर्वत का नाम है जिसके शिक्षर पर क्षिण्यु के परणविद्धी का यशन करने के परणात् केकब जाते हुमें बिस्टिक के दुर्जी ने विपाशा नदी की बीर प्रस्थान किया (२ ६=, १५-१९)।

२. सुदामा, एक नदी का नाम है जिसे केक्य से जाते समय भरत ने पार किया था (२ ७१,१)।

सुदेख, राजा श्वेत के पिता का नाम है (७ ७० ३)।

सुधाना एक राजा का नाम है जिसने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों बोर से घेंट लिया (१ ७९, १६)। इसने अनक से शिव के उत्तम धनुष और कम्मलनयनी सीजा नो समर्थित करने के लिये कहा (१. ७१, १७)। जनक के ऐसा न करने पर यह जनक के साथ युद्ध करता हुमा मारा गया (१. ७१, १८)। इसकी मृत्यु के पश्चात् जनक ने साकायय नगर के राज्य पर अपने भ्राता, कुसायज को अधिपिक्त कर दिया (१. ७१, १९)।

१. सुनाभ, प्रजापति इधाध्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विस्वा-मित्र ने धोराम को समर्पित किया था (१. २८, ४)।

२. सुनाभ, पर्वत-भेष्ठ गैनाक का नाम है: शुनामं वर्वतभेष्ठम्, (५,

सुनेज, एक वागर प्रमुख का गांग है। किष्कित्यापुरी की घोमा देखते हुमे लक्ष्मण ने मार्ग में इनके भवने को भी देखी था (४, ३३, ११)।

सुन्दरी, माल्यवान की युक्ती का नाम है जो नर्मदा नामक गर्मा की पूर्ती थी (७. ४, ३१. ३२. ३४.)। इसने साल पुत्रो सवा एक पुत्री की जन्म दिया (७ ४, ३६-३७)।

सुपाटल, एक वानर-प्रमुख ना नाम है। किंग्नियापुरी नी घोभा देवत हुये सहमण ने इनके अवन को भी देखा या (४. ३३, ११)।

 सुपार्व, सम्पाति के पक्षित्रवस्तुल का वात है जो यवासमय आहार
 देकर प्रतिदित सम्पाति का अरण-पोषण करते थे। इन्होंने अपने पिता को सीता और रावण को देखने की घटना का बुलास्त सुनाया (४. ४९, ०-२१)।

२. सुपांदर्य, एक रासस का जान है जिसके वय का उत्लेख है ( ६. ८९, १४)। अपने पुत्र, मेमनाद, के वय वा समाचार मुनकर जब रासम ने सीता वा वय कर देने का जिरवय किया तब इसने रायण को समझाकर इस कुकृत्य से नियुक्त किया ( ६. ९२, ६०-६५ )। यह सुमालि का पुत्र या ( ७.४, ४० )।

सुप्तस्त, एक राक्षस वा नाम है जो अस्त्र-तास्त्रों से युक्त होकर रावण की सवा में उपस्थित हुआ (६. ९,१)। दवने औराम के साथ युद्ध किया (६. ४३,११,गीता प्रेस सास्त्रस्त्रण)। दवने औराम को बाणी से आहत का दिया (६ ४३,२६,गीता प्रेस सस्त्रस्त्रण)। इसके थण का उस्लेख (६ ८५,११)। अयोध्या जाते समय स्वीराम ने पुण्यकवियान से सीता की यह स्थान दियाया जहाँ इसका वस्त्र नियम याया ए (६. १२३,१४)। यह सारव्यक्त और सुन्दरी कर पुत्र था (७. १,३७)। इसके भी रावण है साय देवसेना पर काक्रमण किया (७. २७,३०)। ? "

सुप्रम—श्रीराम की समात्में बीता के ज्ञपणबहुण को देखने के लिये मी उपस्थित हुने (७ ९६,४)। र्राटिस के ज्ञपणबहुण को देखने के लिये मी

" सुप्रभा, प्रजापति दशे की एक,सुन्दरी पुत्री का नाम है, जिसने एक सी

परम प्रकाशमान अस्त्र-सस्त्रो को उत्पन्न किया (१ २१ १५)। "इसने सहार नामक पचास पुत्रों को जन्म दिया। इसके ये पुत्र अत्यत्त दुजय थे और उनपर आश्रमण करना किसी क लिये भी सर्वेषा कठिन था। ये सबके सब अध्यन्त बलिप्ठ थे (१ २१, १७)।"

१. सुबाहु, एक राक्षस का नाम है जो विश्वामित्र केयत म विष्न स्पस्यित करता या (१ १९, ५-७)। यह रावण की प्रेरणा से यज्ञी मे विष्त डालताथा (१ २०,१९—२०)। यह उपसुद्दकापुत्रया (१, २०, २६-२७)। इसने अपने अनुचरों के साथ विश्वामित्र के यज्ञमण्डप में रक्त की धाराओं की वर्षा की (१ ,३०, ११-१२)। यह श्रीराम की शीर दौडा (१ ३०, १४)। धीराम ने इसका वधुकर दिया (१ ३० २२)।

२ सुचाहु, एक बानरप्रमुख का नाम है। किप्किन्सा की शोभा देखते हय स्हमण ने इनके मधन को देखा (४ ३३,११)। ये लड्डा के परकोटे पर पढ गये और अपनी सेना का पड़ान डाल दिया (६ ४२, २२)।

दे. सुगाह, शंतुष्त के पुत्रे का नाम है जिनका मधुरा के राज्य पर

अभिषेक हुआ (७ १००,१०-११)।

समिति, सोनदत्तपुत्र काकुत्य के पुत्र का नाम है (१ ४७, १७)। इन्होंने विश्वामित्र का स्वागत किया (१.४७, २०)। बुझा समाचार पूछने के पदचात् इन्होने विक्वामित्र से श्रीराम और रूक्मण का परिचय बनाने का निवेदन किया (१ ४६, १-६)। इनके द्वारा आहत होकर राम और लक्ष्मण ने विशाला में एक राजि व्यतीत करने के पश्चात् नियिला के लिय प्रस्थान किया (१४८,९)।

सुमन्त्र, राजा दशरथ के एक श्रेष्ठ मत्री का नाम है जिन्हें दशरप न, अदबमेश यज्ञ का परामर्श प्रहण करने के लिये, अपने समस्त गुरुजनी एव पूरोहिती को खुलाने के लिये भेजा (१. ६,४)। दशरप के आदेश पर ये वैदिविधा के पारगत मुनियो को बुला लायें (१ ८,५)। 'इस्होन दशरय की ऋष्यभ्रपूर मृति को अध्ययेष यश म बुलाने की सलाह देते हुये उनके अञ्जदेश में जाने और दान्ता से विवाह करने का प्रसङ्ग सुनाया (१९)।" स्थन्त्र ने दर्शिय को सञ्जराज के पास जाकर उनके यहाँ से ऋष्यशृङ्ग को अयोध्या लाने का परामर्श दिवा (१११, १-१३)। दशरण ने इन्हें वदविद् बाह्यणी और ऋत्विजो को आमन्त्रित वरने का आदेश दिया (११२,४-५)। वसिष्ठ वे आदेश पर ये स्वय ही विभिन्न राजाओ को आमन्त्रित करने के लिये गये (१ १३, ३१)। ये दशरब की बाझा से श्रीराम को रथपर बैठाकर लाये (२ ३,२२—२३ ३०)। इन्होने दशरय की बाह्य पर पुत श्रीराम को राज्याभिषेक के लिये दशरय के सम्मूल उपस्थित किया (१.४,४-८)। "ये महर्षि दक्षिक की बाजा से राज्याभिषेक की तैयारी का समाचार सुनाने के लिये दशरण के पास गये। दशरण इनकी स्तुति को सुनकर पुनः (श्रीराम के वनवास सम्बन्धी ) योक से ग्रस्त हो गये । तदनन्तर कैंकेथी से वार्तालाप करते हुवे दशरय की आंजा से ये श्रीराम की बुलाने के लिये उनके भवन मे गये (२ १४, ३३-६=; १५)।" इन्होंने शोराम के भवन में पहुँचकर दशरथ का सन्देश मुनाया और धोराम, सीता से अनुमति लेकर, लक्ष्मण के साथ इनके रथ पर बारुद्र हो गांज-बार्ज के साथ मार्ग में स्त्री-पूरुपो की काते सुनते हुये चले ( २. १६ )। बन जाने के लिये उचत हो भीराम ने दशरय के भवन के समीप पहुँचकर इनके द्वारा दशरण के पास अपने आगमन का समाचार प्रेपित किया (२. ३६, ६०-६१)। इन्होंने राम की साज्ञा का पालन करते हुपै दशरय को यह समाचार दिया ( २. ३४, १-९ ) । दशरय ने अपनी अन्य रानियों को बुलाने के लिये इनसे कहा और जब इन्होने इस आज्ञाका पालन कर दिया तब दशरथ ने इनसे श्रीशम सादि को बुलाने के लिये कहा, (२. ३४, १०-१४)। दशस्य की आशा से ये श्रीराम आदि को उनके पास लाये (२. ३४, १५)। दशरण की दशा की देशकर ये भी शीक-विञ्चल होकर मुच्छित हो गये ( २. ३४, ६१)। चेतना सीटने पर इन्होंने कैकेयी को उसकी कुटिलता पर बहुत अधिक विश्वारा (२.३४)। दशरम ने शहे शोराम के साथ सेना बीर घन आदि भी भेजने का आदेख दिया (२. ३६, १-९)। दगरथ की आज्ञा शिरोधार्य करके ये श्रीराम शादि के बनगमग्र के लिये एक मुशोजिन रथ छाये (२.३९.१२~१६) । इन्होंने विनयपूर्वक थोराम आदि से वन चलने के लिये रव पर आरूढ़ होने का निवेदन किया (२.४०,१०~१२)। सीना और लक्ष्मण सहित श्रोराम के रमास्य ही जाने पर इंग्होंने रव की हाँका (२,४०,१७)। बन के लिये प्रस्थान करते समय जब शोकाकुल पुरवासी तथा राजा दशरण आदि रण के पीछे-पीछे क्लने लगे तो श्रीराम ने इन्हें रच की शीध आगे बढ़ाने का आदेश दिया (२.४०,४७)। तमसाके तट पर पहुँचकर इन्होंने घोडो को रथ से क्षोजकर टहलामा तथा जल काहि पीते के लिये दिया (२.४५,३३)। इन्होंने श्रीराम की लाशा से घोडों को बारा इत्यादि दिया बीर उसके परवान् स्वक्षमण के माथ शीराम के मुणी की चर्चा करते हुये वारी रात जागते रह २. ४६, ११-१६)। "श्रीराम रे तनसानट पर इन्हें प्रात काल सीम ही एव तैयार करने के लिये कहा जिससे पुरवानियों को सीना ही छोडकर वे सद लोग हुए इत्तेन बन्य प्रदेश में चले जायें। इन्होंने श्रीराम

की आज्ञाका पालन किया (३ ४६,२४–२८)।" श्रृङ्गवेरपुर पहुँचकर जब गम ने गगासट पर निवास करने का निवचय किया सब इन्होंने भी रथ के घोडो को खोळ कर खाना बादि दिया (२ ५०,२७—२१)। य भी लदमण और गुह के साथ बात भीत करते हुये सारी रात जागते रह (२ ५०,५०)। इन्हें विदा करते हुये श्रीराम ने इनके द्वारा माता पिता स्नादि के लिये सादेश भेजे (२ १२, १३-३७)। इन्होंने स्वय भी बन चलने का सावह किया (२, १२, ३६-४८)। बोराम ने इन्हें अयोध्या होरने के किये समझाया (२ १२, ५९-६४)। श्रीराम बादि गगा के उस पार पहुँच कर भी जब तक दिलाई देते रहे तब तक ये निरन्तर चर्की लोगी को देलते रहे (२ १२,१००)। श्रीराम ने इनका स्मरण किया (२ ५३,२)। गृह से विदा क्षेकर ये अयोध्या लौटे और दशरण तथा कौसल्या आदि को श्रीराम का सन्देश सुनाया (२ ५७)। दशरप के आदेश पर इन्होंने श्रीराम और लक्षमण का संदेश सुनाया (२ ५६)। इन्होंने श्रीराम के शोक से जब चेसन तथा अयोध्यापुरी की दुरवस्था का ज्ञणन किया जिसे सुनकर दशरथ विलाप करने लगे (२ ५%, १-१७)। इन्होने विलाप करती हुई कौसल्या की समहाया (२ ६०)। इ होने अवेत होकर सूमि पर पडे शतुष्न को उठाकर शान्त किया (२ ७७, २४) । वसिष्ठ ने इन्हें बुलाने वे लिये दूतों को मेजा (२ च ११६)। इन्होंने अपत की आज्ञा से औराम को कीटा लाने के लिये बन चलने की तैयारी के निमित्त सबको भरत का संदेश सुनाया (२ ८२, २१-२४)। इन्होंने भरत से निवादराज गुह को मिलने का अवसर देने क किये कहा, क्योंकि गुढ़ को दण्डकारभ्य के मार्ग और श्रीराम आदि के आवास का पताया (२ ०३,११-१४)। श्रीराध के आश्रम पर जाने के लिये ये क्षत्रुच्न के पीछ पीछ चल रहे से (२ ९९ ३)। श्रीराम इनके साथ दशरप को जलाञ्जलि देने के लिये मन्दाकिनी के तद पर गये (२ १०६, २३)। श्रीराम के स्वागन के लिये यह हाथी पर सवार होकर नगर से बाहर निकल (६ १२७ १०)। सीना को बन में छोड़ने के लिये रुइमण ने इनसे रम लाने के लिये कहा (७ ४६, १-३)। ये ल्ह्मण की आज्ञानुसार रथ लाय (७ ४६ ४-६)। सीता और लहमण सहित रथ को लेकर ये गङ्गा तट पर पहेंचे (७ ४६, २२) : सीता को छोडकर छोटते समय इ होन स्दमण को सारवना . देते हुय राम के सम्बन्ध में महिष दुर्वासा की मिविष्यवाणी का उल्लब किया (७. ५०)। इन्होने दुर्वासा के मुख से सुत्री हुई मृतु ऋषि के शाप की कथा कहकर भविष्य मे होनेवाली कुछ बार्ते भी बताई और ल्ह्मण को सात किया (७ ५१)।

( 800 )

सुमाराध, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरजन करने के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३, २)।

सुमालि (सुमाली भी), एक राक्षत का नाम है। सीता की कोन बरते हुये हनुमान् इसके भवन मे गये ( १ ६, २१) ; हनुमान् नै इसके भवन मे आगलगादी (५ ५४, ११)। यह सुनेशाका दिनीय पुत्र या (७ ५, ६)। ब्रह्मा इसे वर देने के लिये उपस्थित हुये (७ %, १२)। इसने ब्रह्मा सं अजयता तथा चिरजीयन का वरदान साँगा जो ब्रह्मा की ने ,इसे प्रदान किया ( ७, ४, १४-१६ )। विश्वकर्मा के परामुखं, पर अपने आताओ -सहित यह भी लक्षा मे आकर निवास करने लगा (७: ४, २२-२९)। खसकी परनी का नाम केतुम्तीया जो नमंदा नामक गन्यवीं की पुत्री, थी (७ ४,३००)। इसने केतुमती के गर्म से अनेक पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न किया (७ ४, ३९-४१)। भ्राताओं सहित इसने देवताओ और ऋषियों को शस्त करना आरम्म किया जिससे वे सब लोग महादेव की शरण में गये (७ ६ १)। देवताओं ने महादेव के बताया कि ये राखस अपने को विष्णु, रुद्र, बह्या, देवराज इन्द्र, यमराज, वरुण, चन्द्रमा और सूर्यं कहते हैं ( ७ ६, ६-७ )। माल्यवान की बात सुनकर इसने अपने पराक्रम का उल्लेख करते हुये विष्णु से मुद्ध करने ना परामशं दिया (७. ६, ३९-४४)। विष्णु से ग्रुट करने के लिये अपने भ्राताओं सहित यह राजससेना के आगे-आगे चला (७ ६, १९)। विष्णु ने इसके सारिय का वध कर दिया (७ ७, २९)। सारिय-विहीन हो जाने के कारण इसके घोडे रणमूमि से इधर-उधर मागने लगे (७ ७, ३०-३१)। विष्णु से युद्ध करते हुये माल्यवान् के पराजित हो जाने पर अपने भ्राताओं सहित यह माम कर रसातल में कला गया (७ ८, २२–२३)। यह रावण से भी अधिक बरुवान् था (७ ६, २४)। "कुछ काल के परवात् जब यह अपनी पुत्री के साथ एक दिन मर्पयेशेन में विचरण कर रहा था तो पुरुष्टम-नन्दन विद्यान को देखकर इसने अपनी पुत्री, केकसी, को विश्वना के पास जाकर उनका यरण करने के लिये कहा (७. ९, १-१२)। रावण आदि के बरदान प्राप्त कर लेने पर अपने भय का परिस्थान करने इसने रावण के समझ उपस्थित होकर उसे लड्डा नगरी को धनाध्यक्ष फूबेर से माँगने का परामर्श दिया (७ ११, १-१०)। रावण का उत्तर सुनकर यह समझ गया कि रावण नया करना चाहता है (७ ११, ११)। यह रावण का मामा था (७. २४, २२)। इसने भी रावण के साथ देवसेना पर बाक्रमण विया (७ २७, ३२)। इसने देवसेना के साथ धोर युद्ध निया परन्तु अन्त में सावित्र ने इसका बध कर दिया ( ♥ २७, ४०-५१ )। सावित्र ने इसका वय वरके इसके शरीर मो भस्म कर दिया (७ २५,१)।

सुमित्रा, महाराज दशस्य की एक रानी का नाम है जिन्हें दशस्य ने प्राजायस्य पुरुष से प्राप्त स्रोर का चतुर्योश दिया (१ १६, २७)। दशस्य ने कैनेयी को देने के पश्चात् अवशिष्ट खीर पुन सुमित्रा को ही अपित कर दिया (१ १६, २८)। इन्होने गर्भ घारण किया (१ १६, ३१)। इन्होने आक्लेपा नक्षत्र और कर्कलग्त में लक्ष्मण और शत्रुध्न नामक दी पुत्र उत्पन्न विये (१ १८, १६-१४)। इन्होने अन्य सपत्नियो के साथ पुत्र वधुओं को सवारी से जतारकर स्वागत किया (१ ७७, ११)। ये श्रीराम के राज्या-भिषेक का प्रिय समाचार सुनकर उपस्थित हुई (२ ४, ३१-३२)। 'ज्ञासीन् मे त्व श्रिया युक्त सुमित्रायाश्य सन्दर्य', (२ ४, ३९)। 'कौसल्या च सुमित्रा च श्यजेपमपि वा थियम्', (२ १२, ११)। दशरथ ने कंत्रेयी की बनाया कि ये श्रीराम के अधियेक का निवारण और उनका बनगमन देखकर निदिचत ही भयभीत होकर दशरण का विश्वास नहीं करेंगी (२ १२. ७२-९१)। 'लक्ष्मण परमकृत सुमिकान-दर्वधन', (२ १९ ६०)। इन्होंने अपने पूत्र, लक्ष्मण, को श्रीराम के साय वन जान के समय उपदेश दिया (२ ४०, ४-९)। इन्होने कीसस्या को विसाप करते देखकर उन्हे विविध प्रकार से साम्खना दी (२ ४४)। श्रीराम ने कंकेयी द्वारा इन्हें कच्ट पहुँचाये जाने की आशस्त्रा प्रगट की (२ ५३,१५-१६)। कौसल्या और इनके निकट विलाव करते हुवे दशरथ का अन्त हो गया (२ ६४, ७६-७०)। पुत्रशोक से अफारत होने के कारण से इननी भतवन हो गई थी प्रात काल इननी निद्रा भग्न नहीं हो पाई (२ ६५, १६)। दसरय की मृत्यु पर अन्त पुर की स्त्रियों के आर्सनाद को सुनकर सहसा इनकी निजा अञ्च हुई और कौसल्या के साथ इ होने दशरम के शारीर का स्पश्च किया तथा 'हा नाम !' कह कर पृथिकी पर गिर पश्ची (२ ६४, २१-२२)। भरत ने वसिष्ठ के दूनी से इनका कुशक समाचार पूछा (२ ७०,९)। भरत ने कंनेयी की बताया कि कौसल्या और सुमित्रा भी तुम्हारे कारण पुत्रशीक से पीडित हो गई (२ ७३, ८, ७४, ८) कौसल्या ने इनको भरत के आगमन का समाचार बताया (२ ७१, ४-६)। 'मुमित्रानुवरा', (२ ७५, १३)। ये गंगा पार होने के लिये भरत आदि के साथ स्वस्तिव नौका पर आस्ट हुई (२ वर, १३)। मस्त ने भरदाज मृति को इनका और इनके पृत्रों का परिचय दिया (२ ९२, २२-२३)। धोरास ने भरत से इनका बुझल समाचार पूछा (२ १००, १०)। कीसल्यान मन्दाकिनी के तट पर इनके समक्ष दुखपूर्ण उद्वार व्यक्त किय (२ १०४. २-७)। सीता वियोग मे विलाप करते हुये घाराम ने ल्हनण को इनका यदोचित सत्तार करने की आजा दो (वे ६२, १७)। ल्ह्मण के लिए २६ बा० को०

विकाद करते हुने श्रीराम ने महा नि वे इनके उपालस्य को सहुन नहीं कर सकेंगें (६. ४९, ११)। राजणवि ने पत्वात् श्रीराम ने बानरों से इनको देखते की अपनी उत्कष्ठा व्यक्त की (६ १२१, २०)। श्रीराम आदि का स्वात्त करने के लिले बरायस भी नभी रानियों कोसल्या सहित इन्हें आगान करने के लिले बरायस भी नभी रानियों कोसल्या सहित इन्हें आगान किया (६ १२७, १४)। श्रीराम ने इन्हें आगान विचा (६ १२७, १४)। श्रीराम ने इन्हें अगान विचा (६ १२७, १४)। श्रीराम ने इन्हें अगान विचा (६ १२७, १४)। राभवेश त्याम ने इनके वरणों मे अगान किया (६ १२८, ४४)। 'राभवेश त्याम ताता सुनिया करनेलेन था। भरतेन क कैसे औथपुकात्तया विचय । भविष्यन्ति सदानत्वा पुत्रपौत्रसमित्तता।।', (६ १२६, १०८-१०९)। राजुन के अमियेक ने समय इन्होंने अग्य रानियों ने साम मिलकर राजुल्य वा अञ्चलकार्य सम्पन्न विचया (७ ६६, १६)। राजवानुसुर का वण करने के लिये जाते सत्य य जनुक्त ने इनते विचा ली (७ ६४, १६)।

१. सुमुख, एक बानर यूपपति का नाम है जी मृत्यु के पुत्र वे (६.

३०, २४ )।

२. सुमुख्य, एक ऋषि वा नाम है जो श्रीराम के अयोध्या छोटने पर उनने मिमन दन के लिये दक्षिण दिशा से महर्षि अगस्य के साथ उपस्थिन हुये (७ १ वे )।

सुमेर, एक पर्वत का नाम है जिसका स्वरूप अपवान सूर्य के बरदान से मुख्यमय हो गया था। यहाँ हनुमान के पिना केसरी, राज्य करते थे (७ ५४, १६)।

 स्यद्य—शीराम की समा में सीता के शपथ ग्रहण की दखने के लिये ये भी उपस्थित हुये ( ७ ९६, ४ )।

? सुरथ, एक राजा वा नाम है जिन्होंने रावण वी आधीनता स्वीकार कर ली थी (७ १९ ५)।

२. सुरथ, राजा ग्नेत के वनिष्ठ भाता और मुदेव के पुत्र वा नाम है (७ ७८,४)। प्रवेत ने इनका अभियेक करके सन्यास से लिया (७ BE. 8 ) 1

सुरिम-कैकेयी को धिवकारते हुये भरत ने बताया 'एक समय सुरुधि (कामधेनु) ने पृथियो पर अपने दो पुत्रो को जत्यन्त दुर्दशा की अवस्था मे देखा जिससे उसके नेत्रों से बाब टपक कर नीचे से जा रहे इन्द्र पर गिर पडें। इन्द्र ने सुरिभ से उसके वष्ट का कारण पूछा जिस पर उसने अपने दोनो पुत्रों की दशाका वर्णन विया । उसे रोती देखकर इन्द्र ने यह माना कि पुत्र से बडकर और कोई वस्तु नहीं है।" इस कथा का वर्णन करते हुये भरत ने कहा कि जब सहस्रो पूत्रो बाली सुरिम ने अपने दो पूत्रों के लिये इतना चीत्र किया तब एक पुत्रवाली माला कौसन्या श्रीराम के बिना कैसे जीवित रह सकेंगी ( २ ७४. १५-२=) ।" "रावण न इसे वरुणाल्य में देखा। वहते हैं कि इसवे दूप की धारा ही से क्षीरसागर परिवृणं है (७ २३, २१-२२)।

सुरभी, कोशवधा नो पुत्री का नाम है, जिसने रोहिणी और यशस्त्रिनी गन्धवीं नामक दो बन्यायें उत्पन्न की (३ १४, २२ २७)।

सुरक्षा, कोधवशा नी पुत्री ना नाम है, जिसने नायी नी जन्म दिया (१.१४, २२ २०)। इसकी बहुत का नाम कहू था (१ १४, ३१)। "हनुमान के वल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिये इन्द्र सहित देवताओं ने इसे राक्षसी का रूप धारण करके उनका मार्गावरीय करने के लिये कहा। इसने तदनुसार हुनुमान वे सामने विकराल रूप अगट किया और हुनुमान के सम्मूल सडी होकर उनका भक्षण करने के लिये कहा। अनेक अनुनय विनय करने पर भी अब इसन हन्मानुको जाने की अनुसति नहीं दी को अन्त में हुनुमान् इसने विशाल मुख 🖥 एक अड्नुष्ठ ने बराबर छोटा रूप बनाकर प्रदेश बर गये, और इस प्रकार इसे सन्तृष्ट करने वे पश्चानु बाहर निवल आये। राह के मूल से छुटे हुये चडमा की मौति अपने मूल से मूक्त हुने हुनुमान को देख कर इसने अपना बास्तविक रूप प्रकट करते हय हनुमानु को आदीर्वाद दिया ( प्र १, १४५-१७१) ।" लक्षा से लीटने के पश्चात् हुनुमान् ने इसके साथ अपने साक्षात्वार का प्रसन सुनीया (६ ६८, २२-३३)।

सुराजि, एक हाम्यकार का नाम है जो धीराम का मनोरजन करने के

लिये उनके साथ रहता या (७ ४३, २)।

सुराष्ट्र, दशरय के एक भंत्री का नाम है ( १. ७, ३ )

सुवर्गाद्वीच, सुमात्रा का नाम है जहाँ सुवीब ने सीता की स्रोज के लिये विनत को मेजा था (४ ४०, २९)।

सुदर्शसदृश्, बादित्यहृदय-स्तीत्र मे भूयं ना एक नाम है (६,१०५, 16 05

सुबेल, एक पर्वत का नाम है जिसके निकट थोराम की सेना के स्थित होने का गुप्तचरों ने रावण को समाचार दिया (६ २९,२९; ३०, १ ३५; ११,१)। इसका तट-प्रान्त सत्यन्त रमणीय या (६ ३७,३६)। श्रीराम ने प्रमुख वानरों के क्षाय इस पर्वत पर चढ़कर राजि में निवास किया (६. ६८)। बानरो सहित थीराय ने इसके शिखर से लव्हापुरी का निरीक्षण कियां (६३९)।

समत, नामाण के एक पृथ का नाम है। अब इनके ज्येष्ठ भ्राता थे: 'अजब्ब सुवतर्वव नाभागस्य सुतावुषी', (२ ११०, ३१)।

 सुचेया, एक बानर का नाम है जिन्हें बहुण ने जरपन किया (१.
 १७, १४)। वालिन ने सुबोब को बनाया कि इनकी पूत्री तारा सुक्त विपयी का निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिह्नों को समझने में सबैपा निपुण थी (४. २२, १३)। किध्विन्छा पूरी की बोभा देखते हुये सहनण ने इनके भवन की भी देखा (४. ३३, ११)। सुग्रीय ने इन्हें सीता की लोज के लिये दक्षिण दिशा मे भेजा (४. ४१,३)। हनुमानृ ने बताया कि ये भी लड्डा पुरी मे प्रविष्ट हो सकते थे ( ५ ३,१५) । श्रीराम ने इन्हे वानर सेवा के पुष्ठमाग की रक्षा का भार शाँवा और ये तदबसार सेना की रक्षा करते हुमें चले (६ ४,२१ ३५)। श्रीराम ने इन्हें सैन्य ब्यह के कक्षि भाग की रक्षा करने का आदेश दिया (६, २४, १८)। रावण ने इन्हें देखा (६, २९, ४)। ये घर्म के पुत्र थे (६ ३०, २३)। इन्होते शीराम के साथ रहकर मध्य के मोर्चे की रक्षा की (६, ४१, ४४)। इन्होर्न बहसस्यक बानरों के साप लक्षा के सभी द्वारों को अपने अधिकार में कर लिया (६, ४१, ९४)। इन्होने पश्चिम द्वार पर आक्रमण किया (६. ४२, २६)। इन्होने विद्युनमाली के साप इन्द्र गुद्ध किया (६. ४३, १४)। विव्नमाठी के साथ घोर पुद्ध करते हुपे इन्होने उसका यथ कर दिया (६. ४३, ३६-४२)। श्रीराम ने अग्य वानरों के साथ इनके दो पुत्रों को भी इन्द्रजिन का पता लगाने के लिये भेजा (६. ४४, २)। श्रीराम और लदमण को मुच्छित देखकर में भी शोक करने लगे (६ ४६,३)। ये मुच्छिन धीराम और लक्ष्मण को पेरकर उनकी रक्षा करने छगे (६. ४७, २)। जब सुधीब ने इन्हें श्रीराम और छडमण की

लेकर किष्टिन्याचले जाने के लिये आदेश दिया सो इन्होंने कुछ विशेष ओपिथयों को मेंगाकर श्रीराम और ल्व्यण को स्वस्थ करने के लिये कहा (६,५०,२६-३२)। जब रायण के प्रहार से सुग्रीय अचेत ही गये तो इन्होंने रावण पर आत्रमण दिया (६ ५९, ५२)। ये कुम्मवर्ण वे साथ यद करने में लिये युद्धीन की ओर बढ़े (६. ६६, ३४)। इन्द्रजित ने इन्हें आहत वर दिया (६ ७३, ५७)। विभीषण ने इन्हें युद्ध भूमि में आहत देखा (६ ७४, १०)। इन्होंने कुम्म के साय युद्ध किया (६ ७६, ६२)। इद्धितितृ का वध करव लोटने के पत्रवात् इन्होंने उनने आहत पारीर की चिकिस्साको (६ ९१,१९-२५)। सुग्रीय ने इन्हें अपने ही समान बीर सदस कर सेना की रना ना कार्य सींग (६ ९६,६-०)। रावण ने कुछ होनर कहा कि वह उस रामरूपी कृप को उबाद फेंकेगा जिसकी सुपेण आदि समस्त वानर यूपपति बाला प्रशासाय है (६ ९९, ४)। मुन्छिन छहमण के लिये बिलाप करते हुम थोराम को इन्होन साम्यवना दी और हनुमान की महोदय पर्वत के दक्षिण शिखर पर उगी हुई विश्वत्यक्ररणी, सावण्यंकरणी, सजीवकरणी और सथानी नामक प्रसिद्ध महीपधियों की लाने के लिये कहा (६ १०१, २३-२३)। 'सुपेण) ह्येवमवदीव्', (६ १०१, ३६)। हनुमान हारा उस पर्वव शिमर के लादेने पर इन्होंने उनकी मूरि-मूरि प्रयसा की तथा तदनलर उन शोपधियों को उलाइ और कुट पीस कर रूदमण की नाक में दे दिया जिससे शरीर में पेंसे बाणी के निकल जाने पर लक्ष्मण सपेत ही गये (६ १०१, ४१ ४३ ४५-४६)। अयोध्या की यात्रा करते समय छोराम ने सीताको यह स्थान भी दिलाया जहाँ मुपेण ने विद्युग्माली का वध किया था (६ १२६, ७)। भरत मे इनका बालिङ्गन क्या (६. १२७, ४०)। श्रीराम ने इनके प्रति स्नेह प्रगट किया (७ ३९ २१)। धोराम ने गुपीव भो विदा करते हुये इन पर प्रेम हिंट रखने के लिये कहा (७ ४०<sub>1</sub> ४)।

2, सुर्पेष्, १६ बानर-प्रमुख वा नाम है जिन्हें बीठा वी सोज के लिये मुबीव ने पित्रच दिशा में भेजा था (४ ४२,१)। इन्होंने बीठा की लोज के क्षिय पित्रच दिशा भी ओर प्रस्थान विषा (४ ४४,६)। इन्होंने अपनी शक्ति का जमन करते हुय बाताया कि से एक छलान संस्थी सोजन तक जा सकते हैं (४ ६४,२.९)।

सुसन्धि, सान्धाना के वाल्तिमान् पुत्र का नाम है। इनक प्रवसिष बोर प्रनेत्रित् नामक दो पुत्र हुव (१ ७०, २५, २ ११०, १४)।

सूर्य-राहाने मुपीय को जन्म दिया (१.१७,१०)। 'अस्त्रमन्यानम-सम्बोरजनी थाध्यवनेन, (२ १३,१४)। धोशाम के बनवात के समय सर्वभात ]

उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका आवाहन किया (२ २५, २३)। श्रीराम ने अगस्य के बाधम पर इनके स्थान का दर्शन किया (३ १२, १७)। विश्वेदेव, यसु, और सहद्गण आदि देवता सायकाल के समय मेह पर्वत पर आकर इनका उपस्थान करते थे ( ४. ४२, ३९-४० )। हनुमान ने समुद्रलङ्गन के समय इनका स्मरण किया ( १ १, = )। जब रावण री युद्ध करते हुये थीराम पककर अत्यन्त चिन्तित हुये हो अगस्त्य मुनि ने उनके पास आकर उन्ह आदित्य हुदय नामक अत्यन्त गोपनीय स्तोत्र का जप करने के लिये कहा (६ १०५, १-५)। अगस्त्य ने बताया कि समें अपनी अनन्त किरणों से स्योभित ( रिममान ), नित्य उदय होने वाले ( समुखन ) देवताओ और असुरो द्वारा नमस्कृत, विवस्तानु, प्रभा का विस्तार करनेवाले ( भास्कर ) और भवनेश्वर हैं (६ १०५, ६)। "अगस्त्य ने बनाया कि सम्पूर्ण देवता सूर्य के ही स्वरूप हैं। ये तेज की राशि सवा अपनी किरणो से जगत को सला एव स्फर्ति प्रदान करनेवाले हैं और ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओ तया असुरो सहित सम्पूर्ण लोको का पालन करते हैं (६ १०५, ७)।" 'एप बह्या च विष्णुरच शिव स्कन्द प्रजापति । महेन्द्री धनद काली यम सीमी हाया पति ॥ पितरो वसव साध्या अध्वनौ मक्तो मनु । बायुर्वहि प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर ।। आदित्य. सविता सूर्य खग पूपा गमस्तिमान् । स्वरंसद्देशो भान्तिरण्यरेता दिवाकर ॥ हरिदश्व सहस्राचि सप्तसिमंरीचि-मान् । तिमिरीत्मथन शमुस्त्वशा मार्तण्डकोऽशुमान् ॥ हिरव्यगर्भ शिशिर-स्तपनोऽहस्करो रवि । अग्निगर्भोऽदिते पुत्र शह्य शिशिरनाशन ।। स्थीम-नाधस्तमीभेदी ऋष्यज् सामपारम । घनवृष्टिरमा मित्री विन्ध्यदीयीकावगम ॥ क्षातमी मण्डली मृत्यु पिङ्गल सर्वतापन । कविविवश्वो महातेजा रक्त सर्वभवी-द्भव ॥ नक्षत्रप्रहेताराणामधिपो विश्वभावन । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशासन-ग्रमोऽस्त ते ।ं'. (६ १०४, ६-१४)। इनकी न्तृति (६ १०४ १६-२१)। सगरस्य मूनि ने सूर्यं का गहत्त्व बतात हुये श्रीशाम का आदित्यहृदय का तीन बार जप करने का परामर्श दिया (६ १०५, २२ – २७)। मृति का छपदेश सनकर श्रीराम ने प्रसप्त होकर गृद्धविस से बादित्यहृदय को धारण किया और सीत बार आचमन वरके शद्ध हो अगवान सुर्य की ओर देखते हये उसवा सीन बार जब किया (६ १०%, २४-२९)। उस समय देवताओं के मध्य में संधे हुये भगवान मुर्य ने प्रसन्न होकर श्रीराम की बोर देखा और राज्य के विनाश का समय निरट जानवर उनसे बीघता करने के लिये कहा (६ १०५, ३१)।

सूर्यभानु, कुबेर के एवं डारपाल का नाम है जिमने कुबेर ने मनन में प्रवेश करते समय राजण को रोकने का प्रवास किया, परन्तु राज्य ने इसका वय कर दिया (७ १४, २४--२९)। सूर्यवास्, एक पर्वत का नाम है जिसके क्षेत्र में सीता की छोज के लिये मुत्रीव ने हतुमान् मादि बानरो को मेजा वा (४.४१, ३२)।

स्येश्वर्त एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हुनुमान ने सीता की सीत की (१. ६, २१)। हुनुमान ने दमें अबन में आग लगा दी (१. ५५, ११)। यह भी अदन-दाद्यों से युक्त हीकर रावण की समा से उपस्पित हुआ (६. ६, १)। इसके बच का उत्सेख (६ ८, १३)। अयोध्या लोटते साथ प्रोत्त ने पुष्पक विमान से सीता को वह स्थान दिखाया जहीं इसका वप किया ता था (६. १२३, १४)। इसने भी रावण के साथ देवतेना पर आजमय किया (७. १२, १४)।

स्यों सु, एक बानर-प्रमुख का नाम है। लडमण ने कि ज्विन्यापुरी की शोमा देलते हुवे इनके अवन को भी देखा (४. ३३, १०)।

स्यानन, एव बानर का नाम है जिन्हे इन्द्रजिन् ने आहन कर दिया (६. ७३, ५६)।

स्मर, मृगमन्दा की सन्तानों में से एक का नाम है ( १. १४, २३ )। सन्तर, स्वत्रपुत्र पुन्नाक्ष के पुत्र का नाम है ( १. ४७, १४ )।

स्तोम--धीराम ने बनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये वीमन्या ने इनका आबाहन किया (२ २४, ११. २३)। 'सोमादिन्यी', (४,१३,६६)।

 स्त्रोमिनिर, लिपुनर और समुद्र के सनम पर स्थित से शिक्तरों से पुक्त एक सतुन पर्वत का नाम है। इसक क्षेत्र में बीना की बोज के लिय सुपी के मुचेन आदि बानारों को मेंगा (४ ४२, ६५, बीता मेंस सहकरण)। देशिय क्षेत्रिमिटि।

२. स्तिमशिदि, उत्तरवर्गी समुद्र के सध्यमार्ग म स्थित एक प्रवत का नाम है (४. ४३, ४६ गीना ग्रेस सम्मरण) हे देखिये ४ ४३, ४९ ग्री ।

सीमद्तु, तहदेवपुत्र बुतास्य ने पुत्र का नाम है ( १. ४४) । सोमद्तु, तहदेवपुत्र बुतास्य ने पुत्र का नाम है ( १. ४४) । सोमदा, उनिहा की पुत्री का नाम है जो चूली मुनि की उत्तावना करती

भी (१. २६, १२)। इत्तरी नेवा ने मन्तुष्ट होत्तर जुलने देश स्वादीस तर मे प्राट बहुदल नामर पुत्र श्रमान क्या (१. १६, ११-१८)। इसने सपनी पुत्रवधुनो का मधोवित समित-स्त विद्या (१. १६, २१)।

स्तोमा, एक प्रव्यास नामा है। मादाज मुनि ने घरन का शानिस्त-गन्तार करने के लिये इसका आवाहन दिया या (२,९१,१७)।

सीदास्त, रपु के पूत्र, बस्मावराद, बा ही दूमरा नाम है जो सावरत हुए क्यों के निम्ने नरमशी राक्षण हो गर्ने में { २, ११०, २६ } ।

रे. सीमनस्त, प्रजापित कृषास्त्र के पुत्र, एक वस्त्र का नाम है जिसकी विद्यानिक ने भीराम को ममस्ति कर दिया था ( १. २८, ॥ )।  सौमनस, एक पर्वत का नाम है जो उदयमिति का एक शिवत है। इसकी भौडाई एक योजन और ऊँचाई इस योजन है। मुझीब ने सीता की सोज के लिये निनत को इसके क्षेत्र में येजा (४.४० १५)।

सौराष्ट्र, एक समृद्धिवाकी देश का नाम है जिसपर दखरव का आधिक्य या (२. १०, ३८)। दखरव ने बेंकेबी को यहाँ होनेवासी उपहार प्रदान करने के किये कहा (२. १०, १९-४०)। क्षोता की खोज के किये सुधीन ने सुपेत कारि वानरों को इस देश में जेशा (४. ४९, ६)।

स्त्रीयोर, एक समृद्धिशाली देश का नाम है जहाँ दशरप का आधिस्य या (२ १०, ६८)। दशरप ने कीकेयों को यहाँ उत्तम होनेवाले उपहार देने के लिये कहा (२.१०, ६९-४०)।

स्कृत्ध्य, एक वानर का नाम है जो मूब्लिट श्रीराम और छहमण की घेरकर उनकी रक्षा करने छम (६. ४७, ३, बीताग्रेस सुस्करण)।

स्थ्यव्हलद्यांथी, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने करभञ्ज मुनि के स्वर्गकीर बले जाने के पत्रवात श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राज्ञसों से बपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३.६,४.५-२९)।

२. स्थाए, महादेव का एक नाम है (१. २२, ९)। २. स्थाए, छउवें प्रजापति का नाम है जो बहुपुत्र के बाद हुवे थे

( १. १४. ८ ) : स्थालुमती, एक नदी का नाम है । केक्य से छोटते समय भरत न इमे पार किया था ( २ ७१, १६ ) ।

स्पूलाचं, एक राश्त्र का नाम है जो श्रीराम के विवद पुद के लिये बर के साथ आया (३. २३, २४)। दूषण के वरासायी होने पर इसने श्रीराम पर आजनग किया परण श्रीराम ने इसने नेवा के सायको से घर दिया जिससे यह वृत्तियी पर किर पडा (३. २६, १०-२२)।

स्यन्दिका, एक नदी का नाम है जिसे श्रीराम आदि ने पार किया (२. ४९, ११)।

स्यन(म, प्रजापनि इताश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वा-भित्र ने श्रीराम को समस्त्रि किया था ( १, २८, ६ )।

स्वर्यप्रसा, नेद लार्गन की कत्या का नाम है जो क्याविल में हेना के सबन की रदा करती थी। यह हेना की सकी भी (फ. प्र. १६-१०)। इसने हुनुगन् आदि से उनके क्याविल में प्रवेश करने का नारल पूरा (४. १६. १८-१९)। इसके पूछने जर हुनुगन् आदि से सीताहरण तथा अपने विशस्त प्रसात का वर्णन किया (फ. १२. १-२)। यह नर्बत सी धोर इसने हनमान् आदि के वर्णन को सुनकर सःतीप प्रगट किया (४ ५२ १⊂−१९)। इसने समस्त वानरोः को आँख बन्द कराकर ऋषविल से क्षणमात्र मे बाहर निकाल दिया (४ ५२, २६−२९)।

स्वस्तिक, एक नौका का नाम है जिसपर सेना सहित भरत गंग पार करने के लिये आरूढ हुये (२ ८६, ११–१२)। इस चिह्न से युक्त सर्पी वा

उत्लेख (४१.१९)।

स्वस्त्यात्रेय, एक महाँप का नाम है को श्रीराम के अवोध्या लीटने पर उनके अभिनादन के लिये दक्षिण दिशा से महाँच अगस्य के साथ उपस्थित हुये (७ १, १)।

₹

हनुमान, एक वानर का नाम है जो पम्पांसर पर श्रीराम से मिले ये (११६)। इनके कहने यर राम सुप्रीव से मिले (११,५९)। य सी योजन विस्तार वाले बार समुद्र को लीध गये (११,७२)। "इन्होने रुका म पहुँबन्द अशोकवाटिका में सीता को बिन्तामन देखा तथा उन्हे श्रीराम का सदेश मुनाया । अक्षत्रमार आदि का वध करने के पश्चात् ये पकड गये । क्षदन तर लका को भहन करके लीट कर इस्त्रोने श्रीराम को सीता का सदेश सुनाया (११ ७३-७६)। लका से लीटते समय भरदाज सूनि के आधम पर पहुँच कर श्रीराम ने इनसे भरत के पास भेजा (११, ८७)। इनकी श्रीराम से भेंट तथा ऋष्यमूरू पर्वत पर प्रस्थान से लेकर रावणक्य तक की समस्त घटनाओं वा वास्मीकि ने पूबदर्शन कर लिया था (१ ३, २२-३ म )। ये वायु देवता के औरस पुत्र थे जिनका धरीर बच्च के समान सुदृढ तथा गित गरड के समान थी (१ १७,१६)। ये सुधीय की सेना में तत्पर रहत थे (११७,६२)। तुषीय और बानरों की आश्रक्ता का इन्होंने निवारण किया तथा सुदीव की आज्ञासे धीराम और लझ्मण कामेद लेने के लिय उनके पास गये (४२ १३-२९)। इन्होने राम और लक्ष्मण से वन मे आने का कारण पूछा और अपना तथा सुधीव का परिचय दिया। श्रीराम न देनके बचनो की प्रशंसा करके छहमण को इनसे पार्तालाप करने की आजा दी। लक्ष्मण ने इन्हें अपने आने का प्रयोजन बनाया जिसे सुनकर ये अस्यत प्रसन्न हुये (४३)। <sup>7 स्</sup>लब्समण ने इन्हें स्रोराम के बन में आने और सीता हरण था। व अताया तथा इस काम में सुग्रीय के शहयोग की इच्छा प्रगट की । ये छडमण को आश्वासन देकर श्रीराम और छडमण को पीठ पर विटा कर ऋध्यमुक आये (४४)। इंहोने सुवीव को श्रीराम और लदमण का परिचय देने हुये उनके आगमन का समाचार सुनाया (४ ४, १-७)। हनुमान् ]

दनका वचन सुनकर सुगीव श्रीराम से मिले (४.४,८)। सुगीव ने श्रीराम को बताया कि हनुमान् आदि श्रेष्ठ सचिव उनमे अनुराग रखने वाले है (४ ११, ७७)। श्रीराम इनके साथ मतङ्गवन मे गये जहाँ सुग्रीव विद्यमान् ये (४ १२,२४)। ऋष्यमूक से किष्किन्या के मार्गमें ये भी अन्य वानर-मूपपतियों के साथ श्रीराम के पीछे चल रहे थे (४, १३, ४)। वालिन के व्य पर गोक करती हुई तारा को इन्होंने विविध प्रकार से समझाया और वालिन के अन्त्येष्टि सस्कार तथा कुमार अञ्चद का राज्याभिषेक करने का परामर्श दिया परन्त तारा ने इनसे अपने पति के साथ ही सती होने का विचार ब्यक्त किया (४ २१) । इन्होंने सुदोव के अभिषेक के लिये श्रीराम से किस्कित्यापवारने की प्रार्थनाकी परन्तु कोराम ने इन्हें बताया नि ने अपने पिना की आज्ञापालन वे कारण चौदह वधीं के पूर्ण होने तक किसी धाम अथवानगर में प्रवश नहीं कर सकते (४ २६,१-९)। 'एवमुक्त्वा हुनूमन्त राम सुग्रोवमप्रवीत्', (४ २६, ११)। इन्होते सुग्रीय को सीता की लोज वरने का परामर्श दिया (४ २९, १-२७)। इन्होंने चिन्तित हुये सुगीन को रामझाया (४. ६२, ९-२२)। किष्मिन्धा पूरी की बोधा देखते हुये एदनण ने मार्गमे इनके अवन को भी देखा (४ ३३,१०)। सुग्रीय ने आदेश पर इन्होने वानरो को आमन्त्रिन करने के लिये सभी दिशाओं में दूत भेजे (४ १७, १६)। इनके पिता भी कई सहस्र बानरो के साथ सुग्रीव के पास थाये (४ ३९, १७-२८)। इनके साम दस अरब वानर उपस्थित हुये (४ ३९,३६)। सुमीन ने सीटा की सीज के लिये इन्हें दक्षिण दिसा की बोर भेजा (४, ४१, २)। सुबीब ने सीता की खोज के लिये इनका विशेष म्प से उल्लेख करते हुये इनको सीता की खोज से विशेष रूप से समर्थ बताया (४ ४४, १-७)। इन्हें विशेष रूप से उपयुक्त मानकर श्रीराम ने अपनी मुद्रिका देते हुए सीता की खोज में सफल होने का आशीर्याद दिया (४ ४४, प-१७)। इन्होंने दक्षिण दिशा की ओर सीता की स्रोज के लिये प्रस्थान विया (४ ४४, ६)। 'विश्व तु यामेव गता तु सीता सामास्थिती वायुमुती हनूपान्', (४ ४७, १४)। अङ्गद और तार वे साथ ये सुपीव के बनाये हुँगे मार्ग से दिनाण दिशा ने देशों की और गये (४ ४८, १)। इन्होंने अञ्जद वे साम किल्म्यांगिरिकी गुफाओ और धने जगलों में सीना की लोज की (४ ५०,१)। इन्होने प्यासे वानरों को एक मुफा के जन्दर जल को प्रगट <sup>करने</sup> याने चिह्नों को दिखाया (४ ५०,१६−१६)। इन्होंने गुफाके अन्दर एक बढ़ा तकन्विनी से उसका परिषय पूछा (४ १०, १९-४०, ११, १-८) । तापमी स्वयममा से पूछते पर इस्होते उसे अपना समस्त यूक्त न बताया

हिनुस न

(४ ५२, ३-१७)। तदनन्तर इन्होने उससे समस्त बानरों को उस गुपा से बाहर निवाल देने वे लिये नहा (४ ५२, २०-२४)। इन्होने सीता की खोज न कर सबने के कारण चिन्तित हुये बानरों को भेदनीति के द्वारा अपने पक्ष में करके अञ्जद को अपने साथ चलने के लिये समझाया (४ ५४)। 'युत्वा हुनुमती वानय प्रश्रित धर्मसहितम्, (४ ११,१)। 'अञ्जद परमा-यन्तो हनूमन्तमधात्रकोत्', ( ४. ४६, ६ )। इनके और बङ्गद के अतिरिक्त और कोई भी वानरी सेना को सुस्यिर न<sub>हीं</sub> रख सकता या (५, ६४, १३)। जान्यवान् ने इन्हें उत्साहित किया वयोकि यही बानरी में सर्वश्रेष्ठ थे (४, ६५, ६४)। "जाम्बवान् ने इनकी उत्पत्ति की क्या सुनाकर इन्हें समुद्र सङ्घन के लिये उत्साहित किया । उन्होने बताया कि बाल्यावस्था में ही ये बार सूर्य की कोई फल समझकर उसकी प्राप्त करने के लिये आकास में उड़ गये थे। उस समय जब इन्द्र ने इत पर बच्च का प्रहार कर दिया तो उससे पीडिस होन पर इन्द्र ने ही इन्हें बरदान दिया कि ये इच्छा ने अनुसार मृत्यु प्राप्त करेंगे। इस प्रकार जाम्बवान ने इनकी प्रशंका करते हुये इन्हें उ साहित क्या (४ ६६, १-५६) ।" काम्बवान की प्रेरणा पाकर इन्हें अपने महान वेग पर विश्वास हो गया और इस्तीने अपना विराट रूप प्रगट किया ( १ ६६, ३७ ) । जब जाम्बवान् की बात मुनकर ये समुद्रलक्ष्मन के लिये प्रम्यत हुये और अपने गरीर की बदाने लगे हो बानरहें को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। यानरो की बात सुनकर इन्होंने अपनी शक्ति और सामध्यं का परिचय दिया (४ ६७, १-३०)। जाम्बदान् के कहने बर ये महेन्द्रपर्वत पर स्थित हो सागर-सञ्चल के लिये प्रस्तुत हुये (४, ६७, ६५-५०)। (इन्होंने शमुद-सञ्चन किया वहाँ मैनाव ने इनका स्वागन किया। सुरक्षा पर विजय कथा सिहिका का वध करके इन्होंने मसुद्र के उस पार पहुँचकर लक्षा की घोषा वा दर्शन विया (११) ।" इन्होन लक्षा-पुरी में प्रवेश करने के विषय में विकार और तदनकार सूर्योग्त ही जाने पर अपने सारीर की बिल्ली के बरावर लघु बनावर लखुापुरी से प्रदेश निया। (५२)। सञ्चापुरी का अवलोकन करके से विस्मित हुए और उसमें प्रदेश करते समय निशासरी लड्डा ने इन्हें रोशा परन्त इनकी बार से किल्ल होकर उसने पूरी में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की ( पू. व )। इन्होने स्ट्रान पुरो एवं रावण के अन्त-पुर में प्रवेश किया (१४)। इन्होंने रावण के अन्तपुर तथा घर-घट में सीता की सीत्र की और उन्हें न पावर दुनित हुए (१ १)। इन्होंने रावण तथा अन्यान्य राधसों के भवनों से भी सीटा की सोज की (४,६)। इन्होंने लड्डापुरी के तथा राषण के अवनी की सीभा देशी और वहाँ सीना को न पाकर अस्यन्त ब्यायित ही गये (१ ७,१-१

हतुमान् ] ( ध१२ ) [ हतुमान् १६-१७ )। इन्होंने पुणक विमान का वर्धन किया ( ४. = ) । इन्होंने पुणक विमान का वर्धन किया ( ४. = ) । इन्होंने रावण के प्रेट्ठ भवन, पुणक विमान, तथा रावण के रहने के मुन्दर भवन को देशकर उसके भीतर सोधी हुवी सहलो सुन्दरी दिनयों ना बवलोहन विया ( ४. ९ )। इन्होंने कान पुर में सोधे हुत रावण तथा गावलीना में पड़ी हुई उसकी दिनयों को देशा और मन्दोदरों को सीना समझकर प्रवान हुई ( ५. १० )। "मन्दोदरों को सीना समझकर प्रवान हुई ( ५. १० )। "मन्दोदरों

को देखा और मन्दोदरी को सीना समझकर प्रसन्न हुये ( ५. १० )। "मन्दोदरी में सीता के अम का निवारण हो जाने के बाद इन्होंने पून अन्त पूर और रावण की पानभृति म सीता का पता लगाया । रावण के अन्त पूर में परस्त्री-दर्शन से इनके मन मे धर्मलोप की बाराङ्का हुई जिसका इन्होंने अपनी तर्क बुद्धि से निवारण विया (६ ११)।" लतामण्डपो, चित्रशालाओ नवा रात्र-कालि र विश्वामगृहों में भी सीता को न देखकर उनके मरण की आशाङ्का से ये शियिल हो गये और तदनन्तर उत्साह का आश्रय सेकर अन्य स्थानो मे सीता की खोज वी परन्तु कही भी पता न लगने से पून विन्तित हो गये ( १ १२ ) । शीता के बिनाश की आशक्ता से ये चिन्तिस हवे और भीराम को सीता के न मिलने की सूचना देने से अनुर्य की सम्भावना देखकर इन्होने न लीटने का निश्चय किया तथा पुन कोजने का विचार करके अशोकवादिका में दूंदने के विषय में तरह-तरह की बातें सीचनें लगे (१ १६)। इन्होंने अशोकवाटिका से प्रवेश करके उसकी शोधा का दर्शन तथा एक बरोक बुझ पर छिपे रहकर बढ़ी से सीता का अनुसन्धान किया (५ १४)। वन की शोभा देखते हुये इन्होने एक बैत्यप्रासाद ( मन्दिर ) के पास सीता की दयनीय अवस्था मे देला और पहचान कर प्रसन्न हुये (१ ११)। ये मन ही मन सीता के चील और सीन्दर्य की सराहना करते हुये उन्हें कपू मे पड़ी देख स्वय भी उनके लिये दोकाकुल हो गये (५,१६)। भयकर राक्षसियों से पिरी हुई सीता का दर्शन करके ये प्रसन्त हुये (५ १७, २६-६२)। इन्होने अपना स्त्रियों से सेवित रावण को अशोकवाटिका में देखा ( ४ १८, २५-३२)। अशोक-पूछ पर छिप कर बैठे हुये इन्होने सीता को फटकारती हुई राक्षसियो की बातें सूनी ( ५ २४, १४ ) । इन्होने सीता का विकाय, जिजडा की स्वध्नचर्या तथा राक्षांसियों की डाँट डपट आदि प्रसंग ठीक-ठीक सुनने के पश्चात् भीता से वार्तालाय करने के विषय में विचार किया (४,३०)। इन्होंने सीता को सुनाने के लिये थीराम-कथा का वर्णन किया (५ ३१)। इनको देलकर सीता अत्यन्त विस्मित हुई (५ ६२,६-४)। सीता से उनका परिचय पूछने पर सीता ने इनको अपना परिचय देते हुये अपने वनगमन

और अपहरण काभी बुतान्त बताया (५. ३३)। सीता को इनके प्रति सदेह हुआ जिसका निवारण होने पर इन्होंने श्रीराम के मुणी का गान किया (५,३४)। सीताके पूछने पर इन्होंने श्रीराम के भारीरिक चिल्लों और

हनुमान् र

मुणो का वर्णन तथा नर-वानर की मित्रताका प्रसङ्घ सुनाकर सीता के मन मे विश्वास उत्पन्न विया ( १ ३१ )। "इन्होने सीना को भीराम की दी हुई मुद्रिका अपित की । सीता ने शीराम द्वारा अपना उद्घार करने के विषय म प्रश्न किया। तदनन्तर इन्होंने श्रीराम के सीता विषयक प्रेम का वर्णन करके उन्हें सान्त्वना दी ( १ ३६ ) ।" सीवा ने इनसे श्रीराम को शीध बुलाने का माग्रह किया जिस पर इन्होंने शीता स अपन साथ चलने का अनुरोध किया परन्तु सीता ने अस्वीकार कर दिया ( ५ ३७ )। सीता ने इनकी पहचान के रूप में वित्रकृट पर्वत पर घटित हुये एक कीए वे प्रसग की सुनाया तथा भीराम को शीझ बुला लाने ने लिये बनुरोध करते हुय अपनी चूडामणि दी (५ ३ म )। चूडामणि लेकर जाते हुवे इनसे सीता ने श्रीराम आदि को उत्ताहित करने के लिये कहा, और समुद्रतरण के विषय मं याद्भित हुई सीना की बानरी का पराक्रम बताकर इन्होंने सीता की आश्वासन दिया ( १ ६९ )। भीता ने भीराम से कहने के लिये इन्हें पुत सदेश दिया तथा इन्होंने उन्हें आपदा-मन देकर उत्तरदिशा की ओर प्रस्थान क्या (५ ४०)। इ होने प्रमदावन (अशो-कवादिका) का विध्वसंकर दिया ( ५ ४१ )। राक्षियों के मुल से एक नानर के (इनके) द्वारा प्रमदायन के विश्वस का समाचार सुननर रावण ने किनर नामक राक्षती को भेजा जिनका इन्होंने सहार कर दिया ( १ ४२ १३-४३)। इ-होंने चैत्यप्रासाद का विश्वस, तथा उसके रामसो का वध कर दिया ( प्र ४६ )। रावण की साजा पाकर बहस्तपुत्र जन्मुमाली इनके समझ उपस्थित हुमा जिसके साथ युद्ध बन्ते हुए इन्होंने उसका वथ कर दिया (१ ४४)। मन्त्री के सात पुत्री ने फाटक पर शड़े हुये इन पर एक साथ प्रहार किया परन्तु इ होने उन सबना बच कर दिया जिससे भयभीत होकर उनकी अविशाह सेना दशों दिशाओं में माग गई (४, ४५)। मन्त्रिपुत्रों के वध का समाचार मुनकर रावण ने इनको प्रवाहने के लिये विख्याद्य, यूपास, दुर्धर, प्रथम और भागवर्ण बादि पाँच सेनापतियों को भेजा जिनका इन्होंने वप कर दिया ( ४ ४६ )। 'सेवको और बाहुनों सहित पाँच सेनापनियों के वय का समाचार मुनकर रावण ने अझकुमार को इनसे मुद्ध करने के लिय भेजा। अभवुमार से महान् परात्रम प्रकट करते हुने दनके साथ भीषण युद्ध क्या परन्तु अन्तु ह इनके हाथों मारा नया ( र ४७ )। ' इन्होंने इन्द्रजिन के साथ युद्ध किया रिन्तु अन्त मे उसने दिव्यास्त्र ने बन्धन में बँधनार रावण की समा से उपस्थित हमे । (१ ४८, १-१४)। रावण के समीप उपस्थित होने पर रावण ने इनसे रनवे सन्दामे आने वा प्रयोजन पूछा (१ ४८, १८-६२)। राजस के

प्रभावशाली स्वरूप को देखकर इनके मन मे अनेक प्रकार के विचार उठें ( ४ ४९)। रावण इन्हे देखकर अत्यन्त त्रुद्ध हुआ और प्रहस्त की इनका परिचय ९छने को आजा दो (५ ५०,१**~११**)। इन्होंने अपने को श्रीराम का दूत बताया ( ५ ५०, १२-१९ )। श्रीराम के प्रमाव का वर्णन करते हुरे इन्होने सीना को लौटा देने के लिये रावण को समयाया (१ ४१,१-४४)। मद्यपि इनकी बातें युक्तियुक्त थी तथापि राजण ने इनके बज की बाजा दी (४ ५१, ४+ )। विभीषण के समझाने पर रावण ने इनका वस करने की अपेक्षा इनकी पुँछ मे आगलगादने की आजादी (५ ५३,१-५)। रावण की आजा के भनुसार राक्षसो ने इनकी पुँछ में आग लगा दी और इन्हें नगर भर में घुमाने लग (४ १३,६-३०)। इनकी पूँछ म आग लगा दी जाने का समाचार सुनकर सोक-सन्तम हुई सीला ने अपन से सीतल हो जाने की प्रार्थना की ( ४, ५६, २४-३२ )। जब दरहोने देखा कि इनकी पूँछ ने लगी अग्नि शीतल हो गई तो इन्होन सीता और वीराम को ही इसका कारण मानते हम अपन समस्त बन्धन योक्ष दिवे और राक्षसी का वध करके लड्डापुरी का निरीक्षण करने लग ( ५ ५६, ६६-४५ )। इन्होंने समस्त लड्डापुरी मे आग लगा दी और बदल विभीषण का भवन छोड़ दिया (५ ६४)। समस्त लङ्काम आग लगा देने के पश्चात इन्हें सीताओं की चिल्ला हुई परस्तु उनके क्षतिरहित अब जाने का समाचार सुनकर इन्होंने उनके दर्शन के पश्यात धीराम के पास लीटने वा निश्चय किया ( ५ ५५ )। श्रीता के दशन के पश्चात वे सागर र्रोधने रुगे(५ ५६)। समुद्र को लॉयकर ये जाम्यवान् और अङ्गद आदि महदो से मिले (१ १७)। जाम्बवान के पूछने पर इन्होने अपनी छाद्याचा का समस्त बृतान्त सुनामा (६ ६८)। सीवाकी दुरवस्या यता कर इन्होने वानरों को लङ्का पर भाजमण करने के सिमे उत्तेजित रिमा (४. ४९)। इनके प्राप्त की क्वा करते हुवे बज्जद ने लड्डा की जीतकर सीता को बापस क्षे प्राप्ते का उत्माहपूर्ण विचार प्रकट विया (१ ६०, १-१२)। श्रोराम की धाना के दिना सञ्चापर आक्रमण न बरने के आम्बदान के विधार को इन्होंने स्वीकार कर किया (५६९,१)। तदनन्तर इनकी प्रशंसा करते हुये समस्त बातर प्रमन्न विस श्रीराम सं मिल्मे के लिये चते ( ५ ६१, २-४ )। जब बानरी सहित से मध्यन में मधुका पान कर रहे थे तो दक्षिमुख ने इनके दल पर आजमण क्या ( १. ६२, २४--२६ ) । दक्षिमुल में मृत्य से मण्यन के विष्यत का समाचार नृतवर सुबीय ने हुनुमान् आदि यानरों की सफलना का अनुमान क्या (१६६)। यथिमुल के द्वारा सुधीव का सदेश सुनकर पानरी सहित में विभिन्ना पहेंने और भीराम को प्रणास करके सीता के दर्शन का

( ४६५ ) [ हर्तुमान्

हनमान र

ममाबार बताया (५ ६४)। इन्होने श्रीराम को सीता का विश्वत समाचार सुनाया (४ ६५)। अब इन्होंने श्रीराम को सीता की चूडामणि दिया तो वे उस छाती से खगाकर रोने लगे (४ ६६, १)। श्रीराम ने इनसे सीता का सदेश पूछा ( ५ ६६, १४-१५ ) । इन्होने श्रीराम को सीता का सदेग सुनाया (५६७)। इन्होंने सीता के सन्देह और अपने द्वारा उसके निवारण का वृत्तान्त बताया ( ५ ६८ ) । इनके कार्य की सफलता के लिये इनकी प्रशसा करते हुये श्रीराम ने इन्हें अपने हृदय से लगाया (६१,१-१३)। इन्हान ल्ह्या के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग और सकम आदि का वर्णन करके श्रीराम से सेनाको कुच करने को आजादेने की प्रार्थनाको (६३)। इनका यचन सुनकर श्रीराम ने कहा कि वे बीध्य ही लड्डा को नष्ट कर दालेंगे (६४, १-२) वे श्रीराम को अपने कथे पर वैठाकर वले (६ ४,४२)। इतक परात्रम को देखकर लज्जिन रावण ने अपने मन्त्रियों से परामर्श किया (६ ६, १)। बणदब्द ने कहा कि सुग्रीय और लक्ष्मण हनुमान् से थेव्ट हैं (६ ९ १०)। 'गति हुतूमतो लोके को विचासकेंपेत वा', (६ ९, ११)। विभीपण को देखकर मुगीव ने इनसे परामशं किया (६ १७,६)। इन्होने श्रीराम के समक्ष विभीषण को ग्रहण करने के सम्बग्ध में अपने विचार प्रगट किये (६ १७ ५०-६६ )। सुग्रीव ने श्रीराम से इनके कन्धे पर बैठकर सागर पार करन कानिवेदन किया (६ २२, ६२)। सारण ने बताया कि लख्दा आकर सीता का दर्गन करने की इनकी सफलता के पीछे अङ्गद की बुद्धि कार्यकर रही थी (६ २६, १९)। 'खुक ने पानण की इसका परिचय देते हुये कहा कि बात्यकाल में ये सूर्यको पकड़ने के लिये उछक्षे परन्तु सूर्य तक स पहुँच कर उदयगिरि पर ही गिर पड़े। उस शिला खण्ड पर गिरने के कारण इनकी 'हनू' कछ बट गई डिससे ये हनमान के नाम से प्रसिद्ध हये । उसने रावण को इनक द्वारा लड़ा में आग लगादी जाने की घटना का भी स्मरण कराया (६ २८. <-१७)। ' 'हन्मत च विकान्तम', (६ २९,३)। ये बृहस्पतिपुत्र केसरी के पत्र से (६ ३०, २२) विवास के पुत्र में (६ ६०, २५)। रादण न धीराम का माधारचित कटा मस्तक सीता की दिलाव र वताया कि इनका भी राक्षमी ने बध कर दिया है (६ ३१ २६)। अन्य बानर बीरों को साथ लेकर इन्होने लख्य के पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया (६ ४१, ४०)। इन्होंने जम्बुमाली के साथ युद्ध विया (६ ४६, ७, )। बम्बुमाली ने इनके वश्त पर प्रहार किया परन्तु इन्होने उसका वस कर दिया (६ ४३, २१-२२)। वे भी उस स्थान पर आये जहाँ श्रीराम और ल्डमण मूज्लित पहे से (६ ४४ ३)। इन्होंने भी शीराम के लिये बोक विया (६ ४६,३)। इन्द्रजिन न

इन पर दस बाणो से प्रहार किया (६ ४६, २०)। ये श्रीराम और लहमण मी रक्षा करने लगे (६ ४७,२)। इन्होने घुम्राक्ष के साथ युद्ध करते हुयै उसका वध कर दिया (६ १२, २६-३९)। अकम्पन के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसका थव कर दिया (६ ६६, =-३९)। जब रावण युद्ध-भूमि मे भयकर परात्रम दिखा रहा चा तो इन्होंने उसके साथ थपडो का युद्ध किया (६ ५९, ५३ – ७४)। रावण के विरुद्ध नील के पराक्रम को देशकर ये भी अस्पन्न विस्मित हुये (६ ५९, ६१)। जब रावण ने लक्ष्मण को मुन्छित कर दिया तो इन्होने रावण को छाती में मुश्टिबहार करके उसे भूमि पर गिरा दिया और तदनन्तर लक्ष्मण की उठा कर श्रीराम के पास से आये (६ ५९ ११४-१२०) । इन्होने श्रीराम से अपने पीठ पर बैठकर रावण से युद्ध करने का निवदन किया जिसे स्वीकार करते हुये श्रीराम इनकी पीठ पर बैठ गये (६. १९, १२४-१२७)। रावण ने इन्हें बाहत कर दिवा (६ १९, १३५-१३६)। ये भी पर्वत शिलर लेकर लड्डा के द्वार पर बट एये (६ ६१-३७)। ये कुम्मकर्ण से युद्ध करने के लिये अग्रसर हुये (६ ६६, ६५)। इन्होते कुम्भकर्ण से युद्ध किया परन्तु बन्त में बाहत हो गये (६ ६७, १७-२०)। जब कुम्मकर्ण ने मुसीब पर बूल का प्रहार किया तो इन्होने उस शुल को पकड कर तोड दिया जिससे सब लीग इनकी प्रशसा करने लगे ... (६ ६७,६३ – ६६)। जब सुग्रीय को पश्च कर कुम्सकर्णलङ्का की और चलातो पहले इन्होने उन्हे मुक्त कराने का विचार किया परन्तु बाद मे यह सोचकर कि किसी की सहायता से मुक्त होने को सुबीय अच्छा नहीं समझेंगें, इन्होने अपना निचार थाय दिया (६ ६७, ७४-८१)। इन्होने देवान्तक और त्रिशिरा का वध किया (६ ७०, २०-२६ ३३-४९)। इन्द्रजित ने इन्हें आहत कर विमा (६ ७६, १७)। ये विभीयण के साम हाथ मे मशाल लेगर युद्धभूमि का निरीक्षण करने छये (६ ७४, ५-९)। इन्होने सुबीब आदि को युद्धस्यक में आहत पढ़े देखां (६ ७४, ११)। ये जास्वकान् की बुँढने लगे (६ ७४, १६)। युद्धस्यल में बाहत जाम्बवान ने इनकी मुख्या के सम्बन्ध में पूछा और नहां कि यदि ये जीवित हो तो मृतसेना भी पुन जीवित हो जायगी (६ ७४, १८-२३)। ये भी जाम्बदान के पास पहुँच गये (६ ७४, २४, )। जाम्बयान ने बादेश पर ये हिमालय से बोपधियुक्त पर्वत ले भाये और उन ओवधियो की बन्ध से श्रीराम, स्टमन, तथा समस्त दानर पन स्वस्य हो गर्वे (६ ७४, २६–६⊏ )। ये ओषधियो से मुक्त उस पर्वत को पुन हिमालय पर पहुँचा बाये (६ ७४, ७३)। बनेक राक्षसो का यद्य हो जाने के पश्चात सुधीय ने इनसे आगे की कार्ययोजना के सम्बन्ध में परामशं

किया (६.७५,१)। निकुम्म के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसका बध किया (६ ७७, ११-२४)। जब इन्होने मायामयी सौता को इन्द्रजित् के साय देखा तो पहले तो चिन्तित हुये परन्तु जब इन्द्रजित् ने उसका वध कर दिया तो अत्यन्त विचाद-प्रस्त हो गये (६ च१, च-३३)। जब इन्द्रजित् को देखकर समस्त वानर पछायन करने छने तो उन्ह प्रोत्साहित करते हुये इन्होने घोर युद्ध बारम्भ किया (६ ⊏२, १-८)। सीना के बच से इनका हृदय अत्यन्त शोक-सतप्त या (६.८२,९)। यद्यपि इन्होंने इन्द्रजिन् की सेना का घोर सहार किया नवापि सीता की मृत्यु से अध्यन्त घोकबस्त होकर इन्होंने वानरों को युद्ध से विश्त कर दिया और स्वय सीराम के पास आये (६, ८२. २०-२५)। युद्रविरत वानरो ना कोलाहल भुनकर श्रीराम ने यह समझ। कि हनुमान अकेले ही भीषण युद्ध कर रहे हैं, अत उन्होंने ऋखराज आदि की इनकी सहायता के लिये भेजा, परन्तु उसी समय उपस्थित होकर इन्होने श्रीराम को सींता के वध का समाचार दिया (६ ८३,१-९)। इन्होंने जब राक्षस-सेना का भीषण सहार जायम्य किया तो इन्द्रविन् इनका वध करने के उद्देश्य से अस्त्र दास्त्रों से युक्त होवर इनके समझ उपस्थित हुमा (६ ८६, २०-२९) । लक्ष्मण इनकी पीठ पर आस्त्र होकर इन्द्रजित से युद्ध करने लगे (६ सम, ४)। इन्होंने ल्वमण की अपनी पीठ से उतार कर स्वय ही राक्षस-सेना ना भीनण सहार किया (६ ८९, २५)। इन्द्रजिन ना वध करने के पश्चात् ल्हमण इनका सहारा लेकर चलते हुये श्रीराम के पास कार्य और इनके पराक्रम की सराहना की (६ ९१,३१४)। जब लडनण के मूर्णित हो जाने पर श्रीराम विकास करने छने तो सुरेण के बादेश पर से हिमालय से पुन ओपधियुक्त पर्वत छाये और उन ओपधियों की गम्ब से कश्मण स्वस्य हो गये (६ १०१, ३०-४२)। श्रोराण ने रावण-वस के पम्चात् इनसे, विभीषण की बाजा लेकर, संख्या में जाने और सीता को सदेस देने के लिये कहा (६ ११२, २१०२४)। ये सीता से बात चीन करके लीटे स्रोर स्रीराम को उनका सदेश सुनाया (६, ११३)। इन्होंने श्रीराम से सीवा की दर्शन देने का निवेदन किया (६. ११४, १-४)। ये भी सुबीव तथा बानरी सहित श्रीराम के साथ लङ्का से प्रस्थित हुय (६ १०२,२३)। श्रीराम के सादेश पर इन्होते नियादराज गुह तथा भरत को छीरामके आगमन की मुखना दी जिससे प्रसन्न होकर भरत ने इन्हें उपहार देने की धोषणा की (६ १२४)। इंग्होंने भरत को श्रीराम, रूडमण और सीता क बनवाल से सम्बन्धित समात ्रात तथा ना नाराम, रचनम आर छात्रा म अपनाम स चन्याच्या समात दुत्तान्त सुनावा (६, १२६)। जब अरत ने बुछ दूर इनके साय सन्ते के बाद भी श्रीराम का दर्यन नहीं किया हो इनसे पूछा कि इन्होंने टीक

समाचार दिया या अथवा नही, परन्तु उसी धाण इन्होने श्रीराम के पुष्पक विमान को दिखाकर भरत की शहा का निवारण किया (६. १२७, २०-२७ )। 'सुग्रीवी हनुमार्श्वद महेन्द्रसद्शक्ती', (६. १२८, २१)। ये चारो समुद्रो, और पाँच सौ नदियों से श्रीराम के अभिषेक के छिये जल लाये (६, १२८, ५२, ५७)। सीता ने इन्हें बुछ भेंट देने का विवार करके थीराम से बाजा माँगी और उनकी स्वीकृति मिलते ही इन्हें वह हार दे दिया जो उन्हें श्रीराम ने दिया था (६ १२८, ७९-८२)। उस हार से ये अत्यन्त सुशोभित हो उठे (६, १२८, ६३)। श्रीराम ने समस्य से बता कि वाहिन हथा रावण हुनुमान के बल की समता नहीं कर सकते थे (७. ३५, २)। 'शीर्य दाध्यं वर्षं पेयं प्राज्ञता नयसायनम् । विकायक्य प्रसावस्थ हतवति क्लालयाः ॥'. (७ १५, १)। धीराम ने इनके पराकम का उल्लेख किया (७ १५, ४-१०)। श्रीराम ने महर्षि अगस्य से पूछा कि वालिन और सुवीब के वैर होने पर इन्होने बलिन को भस्म क्यो नहीं कर दिया ? (७, ३५, ११)। श्रीराम ने महर्षि अगस्त्य से इनके विषय मे विस्तार से बताने का निवेदन किया ( ७. ६४, १२-१३ )। "बहॉब अवस्त्य ने बताया कि वल और पराक्रम में वे अनुस्त्रीय हैं। इनके पिता, कैसरी, सुमेद पर्वत पर राज्य करते थे, और बही उनकी पत्नी, अञ्जना, के वर्ष से बायु देव ने इन्हें जन्म दिया। जन्म के समय हनकी अञ्चकान्ति धान के अग्रवाग के शतान पिञ्चल वर्ण की थी। एक दिन अञ्जना की अनुपरियति में भूख से व्याकुछ हो ये बाल सुर्य की पकड़ने के लिये आकास में उड़े। अपने इन पुत्र की सर्प की ओर जाते देल कर बाय देव भी शीतल होकर इनके पीछे बले। इस प्रकार, पिला के बलसे उडते हुये वे सूर्य के समीप पहुँच गये। उसी दिन राहु भी सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहुदा भा परन्त अब सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में इन्होंने राहु का स्पर्श किया हो वह भाग कर इन्द्र की शरण मे गया। राहु की बात सुनकर इन्द्र ने अपने वक्त से इन पर प्रहार किया जिससे ये एक पर्वन पर गिर पड़े और इनकी बाई ठुड़ी (हन् ) ट्ट गईं। इनके इस प्रकार बाहत होते ही बाय ने अपनी गति रीक कर देवीं सहित समस्त जगन को जरन कर दिया और इन्हें लेकर एक गुफा मे चने गये (७ ३४, १४-४९)।" "इन्द्रादि देवताओ सहित ब्रह्मा उस स्यान पर साथे जहाँ वायु देशता अपने इन आहत पुत्र को गोद मे लेकर बंदे थे। उस समय बहा को वाब देवता पर अत्यन्त दया आई (७ ३४. ×९-६४)। महागने इन्हें पून. जीवित कर दिया (७.३६,४)। ब्रह्मा ने देवताओं से इन्हें बर देने के लिये वहा जिस पर इन्द्र ने इन्हें अपने बच्च से अवस्य होने का वर देते हुये हनु टूट जाने वे वारण इन्हें हनुमानु ≣ नाम

से प्रसिद्ध होने का वर दिया (७ ३६, ६-१२)। इसी प्रकार सूर्य, वस्ण, यम, कुवेर, शङ्कर, विश्वकर्मा तथा स्वय ब्रह्मा ने भी इन्ह वर दिया ( ७ ३६, १३-२४)। वरो से सम्पन्न होकर ये महप्तियों के आधनों मे जाकर उपदेव करने रूपे जिससे मृतु और अङ्गिरा के वश में उत्पन्न महर्षियों ने कुपित होकर इन्हें यह शाप दिया कि इन्हें उस समय तक अपने बल का पता नहीं चलेगा जब तक नोई इन्हें उसका स्मरण नहीं करा देगा (७ ३६. २=-३४)। जब वालिन् और सुत्रीव में वैर हुआ तौ इसी शाप के कारण ये व्ययने बल को नहीं जान सके ( ७ ३६, ४०-४२ )। 'पराक्रमी साहमतिप्रनाप-सीपीत्यमाध्यंतयानयंश्व । गाम्भीयंचातुर्यसुवीर्यंचैर्यहंतूमत कोऽप्यधिकोऽतित लोके ॥ असी पुनव्यक्तरण बहीच्यन्सूर्योन्मुख प्रष्टुमना वयीन्द्र । उद्याहरेरस्त-गिरि जगाम ग्रन्थ महद्वारयनप्रयेय ॥', (७ ३६, ४४-४५)। 'लोकसयेध्वेब यथान्तकस्य हुनुमतः स्थास्यति क पुरस्तात् ॥', (७ ३६, ४८)। श्रीराम नै मुगीव से इनकी प्रशसा की ( ■ ३९, १६-१९ । श्रीराम ने सुगीव से इनपर प्रेय-रृष्टि रखने के लिये वहा (७ ४०,३)। "इन्होंने श्रीराम से कहा 'आपके प्रति मेरा महान स्तेह सर्देव बना रहे । आप मे ही मेरी निश्वल मिक्त रहे। आपके अतिरिक्त और कहीं भी मेरा आन्तरिक अनुराय न हो।'(७ ४०, १४-१९)।" "श्रीराम ने इन्हें हृदय से लगाकर कहा 'करियेष्ठ ! ऐसा ही होगा । ससार मे मेरी कथा जब तक घनलित रहेगी वब तक ग्रम्हारी कीति भी अमिट रहेगी और तुम्हारे खरीर ने आण भी रहेंगे। तुमने मुझ पर जो एपकार किये हैं उनका में बदला नही चुका सकता। (७ ४०, २०-२४) ।" श्रीरामने इन्हें एक उउउवल हार दिया (७ ४०, २१ )। श्रीराम ने चिरकाल तक ससार में प्रसन्तवित विचरण करने के लिये जीनित रहने का इन्हें माधी-वाद दिया। (७ १०८, ३०-३१)। इन्होंने श्रीराम से कहा कि जब सक श्रीराम की पावन कथा का प्रवार रहेगा वे पृथिवी पर ही रहेंगे (७ १०८, 22-2211

२. ह्यामीस, दानवों के एक वर्ष का नाम है जिनवा विष्णू ने वध किया सा ( Y पर, २६ )।

१ हर, एक बानर-पूचपति का नाम है। "मयदर वर्ष करनेवाले इस बानर की लाबी पूंछ पर लाल, पीले, भूरे कीर सफेर रण के लाबे-लाख वाल में भी भूमें की किरणों के समान पाक रहे थे। इसके पीछे दिवर-रूप मंत्री और हमारी पूचरित छद्वा पर आवसण करने के लिये सलाई से ( ६ २०, २-४।"

२- हर, एक गक्षस वा नाम है जो साली वा पुत्र या। यह विमीएण का

मन्त्री हुवा (७ ४,४४) ।

हरिजंदा, एक राक्षधी का नाम है जिसकी अखि विल्ली के समान भूरी थी। इसने रावध के परात्रम का वर्षन करते हुये सीठा को उसकी भागी बन जाने के किये समझाया (४ २३,९-१३)।

हरिदश्य-देखिये सूर्यं ।

हरिजटा ]

हरी, क्रोधवसा की पुत्री का नाम है जिसने हरि (सिंह ) तपस्वी वानर नया गोलाहगुलो को उत्पन्त किया (३,१४,२१-२५)।

हर्यद्य, राजिय घृष्टकेतु के पुत्र का माम है (१ ७१, ६)। इनका पुत्र मह या (१ ७१,९)।

हविष्यस्त, विश्वामित के एक पुत्र का नाम है (१ ४७,३)।

द्विश्तनायुर, एक नगर का नाम है जिसके निकट विश्वट के इतो ने केकम जाते समय गङ्गा को पार विया था (२ ६ €, ३१)।

हस्तिपृष्ठक, एक प्राम का नान है। केवन्य से जीटने सबय भरत इससे होकर आये थे (२ ७१.१५)।

हस्तिमुख, पक राक्षस का नाम है। सीता की स्रोज करते हुमें हनुमान् ने इसके अबन से प्रवेश किया (श्र ६, २५)। हनुमान् ने इसके अबन से आग कना दी (श्र अफ, १६)।

ह्यहो, देव गण्यमं का नाम है जिसका भरदाज मुनि से भरत का सल्कार करने के लिये आवाहन किया था (२ ९१,१६)।

हार्दिक्य, एक दानव का नाम है जिसका विश्वुने वध किया पा (७ ६, ६४)।

हिश्रवास्त्र, एक पर्वत का नाम है जो समस्त पर्वतो का राजा और प्रावुमी की निषिष् है (१ १४, १४)। 'हमकी पत्नी का नाम मेना था मिसके गर्म से स्थाने थी कुमियी, गगा और जमा, उत्तम की (१ १ १५, १४, १४— १६)।'' 'देवताओं के नाम पर रहने नितृत्वक का हित करने की इच्छा से अपनी पूत्री, गङ्गा, को देवताओं को देखिया। हसने अपनी पुत्री जमा का का से साथ विवाह किया (१ ३५, १७-२१)।'' देवताओं को जमा के साथ से गीडल देसकर जमा सहित शिव हसने जलर आग के एक निवास के सावर से गीडल देसकर जमा सहित शिव हसने जलर आग के एक निवास के सावर तरासा करने समें (१ ३६, २६—१७)। गया इनकी ज्येट्ट पुत्री भी (१ ४६, १४)। जम बीस्ट प्री भी (१ ४६, १४)। अपनी पत्नी की साथ देने में पवस्त्र वोतम मुनि सावे शिवस पर आकर तपस्या वरने लगे (१ ४६, ३४)। जम बीस्ट ने विश्वामित्र की देना या सहार कर दिया तो सिक्ष होकर दिवशानिय सके पार्थमां के सावर तपस्या वरने लगे (१ ४४, १२)। 'दुर्दुमि नामक देस से मुद्र करने में अपनी असमर्था अस्त स्वर्ण हो स्पूर्ण देवाते कहा 'विद्यालवन में जो पर्वतो का राजा और भगवान् सकर का क्यमुर हैं, तसनी जनों का सबसे बड़ा आपय और ससार में 'हिमवान्' नाम से विक्यत है, जहीं से जल के बड़े बड़े सोत प्रयाद और ससार में 'हिमवान्' नाम से विक्यत है, जहीं से जल के बड़े बड़े सोत प्रयाद हुए हैं, तथा जहीं बहुत सी कन्दरामें और सरने हैं, यह गिरिराज हिमवान् ही सुम्हों साथ युद्ध कर करने से समर्थ है। वह सुन्हें अनुरम प्रोति प्रयान कर सकते है।' इस प्रचार तथुद के कथनानुसार दुन्द्रीम इसके पास आया पर-तु इसने प्रयाद होकर अपने को युद्ध में म अकुशल खाताया जिसे सुनकर कुढ़ हुने प्रदुष्टीम के बाय युद्ध निष्टुष्ट और का माम पूछा। तदनन्तर इसने दुन्द्रीम नो वालिन् के पास आने का परामर्थ दिया (४ ११, २–२६)।' इसकी यात सुनकर कुद्धिम के साल कालिन् की किटिकच्या पूरी में जा पहुँचा (४ ११, २४)। सुनी में यहां निवास करने वाते वानरों को भी आमिन्तित करने के किये कहा (४ ६७, २३)। यहाँ से एक नोल की सच्या में बातन सुनी के पास जनिस्त हुने (४ ६७, २३)। वानरों ने इस पर्वत पर स्थित उस दिवाल कुल को देवा जो सकर की सामर्थन में दिवाल करने के सिर्म या (४ १९)।

हिरत्यकशिपु, एक असुर का नाम है जिसका विष्णु ने वय किया या (७ ६, ३४, २२, २४)।

हिरएपगर्म-देलिये सूर्य ।

हिरएयनाम-देखिये मैनाक । हिरण्यरेतस्-देखिये सूर्य ।

हुताशन के दी पुत्रों, उल्कामुद्ध और अनुकू, की सीता की स्त्रीय के

लिये सुपीव ने दक्षिण दिशा में मेजा (४ ४१,४)।

हुहू, एक देव-गायवं का नाम है जिनका, भरत का स्वागत चरने के लिये महर्षि भरद्वान ने बाबाहन किया (२ ९१,१६)।

हैति—बह्या ने जारका से जाल की मृष्टि करने के पत्रवाल प्राणियों की पृष्टि की। उन प्राणियों के जब जरहीने जल नी रखा करने के लिये नहां तो उनमें से कुछ ने जल को थायण नरने तथा अध्य ने उत्तरी रखा करने की बात नहीं। जिरहोन रखा जा कित कही ने 'यार्ज', तथा जिरहोने रखा की बात नहीं ने 'पार्या के सुख्या है हों। जिरहोन यहाज की बात कही ने 'पार्या के सुख्या है हों। अरि इतरे का प्रहेति या। हैति ने नाल की कुमारी अधिनो, मया, के साथ दिवाह नर ने उसके पार्थ से एन पुत्र, विपूर्ण से, को जम्म दिया। हैति ने अपने इत्य पुत्र का सम्प्राप्ति से साथ विवाह कर दिया (७ ४, १२-२०)।

हेमगिरि, सिन्धुनद और समुद्र के सगम पर स्पित सी शिलरों से युक्त

(855) (8500)

एक महान् पर्वंत का नाम है। इसके दोत्र से सीता की सीज के लिए सुपीय ने सुपेण सादि बानरो को भेजा या (४ ४२,१४)। देखिये खोमगिटि ।

हेमचन्द्र, विशाल के पुत्र का नाम है (१ ४७, १२)। हेमन्त, एक ऋषि का नाम है जिसका ल्क्सण ने विस्तारपूर्वक वर्णन

क्या (३ १६, १-३६)। देममाली, एक राक्षम का नाम है जो श्रीताम के विकट पुढ़ के लिये

सर के साथ आया ( रे. २३, ३३ )। इसने खर के साथ बीराम पर साक्रमण किया (३ २६, २७)। बीगम ने इसका बध कर दिया (३ २६, २९—३४)।

हिमा, एक अप्यरा का नाम है। महृषि भरडाज ने भरत का आतिष्य-सरकार करने के लिए इसका आवाहन विचा था (२ ९१, १७)। "यह म दानक की प्रेमील थी। वेदेववर इस ने सब का वध करके फुटाबिक में हम्य उसके समस्त मजन आदि को हमा को प्रदान कर दिखा। तस्तर हमा ने अपनी हस्त्री स्वयप्रमा को उस भवन की रखा के लिए निमुक्त कर दिखा (४, ५१, १४-१७)।" "एक समय देवताओं ने इसे मय वानव को सम्रांज कर दिया। नम इसके साथ सहस्त्र चाँग कर रहा किन्तु एक दिन यह देवों के का नमर मिता किया जहाँ इसके क्यों को के पह स्वांच के का नमर मिता किया जहाँ इसके क्यों को कु पक्षात् वह वियोग में निवास करता था। इसने सम के देश के क्यों को प्रस्तु मुंग, सम्बोद्यं, को जग्म दिया (७ १९, ६-१९ १८)।"

हिंदुम, पुन देव का नाम है जहाँ के पाना, अधित के बाप एनुवा रखते में (१ ७०, २७, २ ११०, १५)। अनात्वा धित्रमास्वात हैहुबस्य मुनस्य में,' (७ ३२, २६)। 'हैहुमाधिययोधाना नेग आसी-सुदाश्म', (७ ३२, ३४)। 'हहुमाधिय', (॥ ३२, ४६, ३३, ६)।

हाविनी, एक नदी का नाम है जिसे केकम से जीटते समय भरत ने पार

किया था (२ ७१, २)। इस्टबक्तण, एक प्रश्नस का नाम है जिसके प्रवत से सीता की खोण करते हुये स्तुमान ने प्रवेश किया (५ ६, २४)। इतुमान ने दसके भवत स आग

लगा दी (५ ५४, १२)।

हेमचन्द्र ी

#### परिशिष्ट

(परिशिष्टों में दिये गये प्रत्येक नाम बात्मीकिरासायण में अनेक स्थानों पर आते हैं, परन्तु उनके सब सन्दर्भों का उक्षेरा अनावस्यक्त समक कर केवल एक एक स्थान का उक्षेल किया गया है )।

## परिशिष्ट-१

#### वाल्मीकीय रामायण में मिलनेवाले पशु-पित्वयों के नाम

अस्यूह : २. १०३, ४३ अर्जुन: ६. ७४, १२ इन्द्रगोप \* ४ २८, २४ ईहाम्गः ६ ९९ ४२ खलुक : २. ११४, २ क्रॅंट : ७. ७. ४७ 短好: २ २४, १९ एक बाल्य : ५ ११, १७ कट्ट : ३. २३, ९ कच्छप : ७. १९. ४म मादम्यः ११,६ कारण्डव : २, १०३, ४३ कीर: ३. ७४, १२, गीता प्रेस संब TTC: 4. 22, 22 कृदम , ४, २८, १४ क्षं : ४. १७, ३७ बुकल ६ ११, १७ कीयष्टिक ' ३. ७५, १२ भील्च: २. १०३, ४३ सर:७ 🖩 ४७ गज २ ११४, २१ गवय: २ १०३, ४२ गाय : २. ११४, ९

गुझ ३ १४, १

गोवर्णं २ १०३, ४२

गोवा : ४ १७. ३७ गीमायु: ६ २३, ९ गोलाड गुल: ३ १४, २५ गोह: ३. ४७, २३, गीता प्रेस संस्करण वक्रवाच : ६ ११, ३ चमर । ६. १४. २३ नलमीन : ३. ७३, १४ पन्नम:३१४,२८ पस्कोकिल : २, १०३, ४३ प्लक्ष : २. १०३. ४३ विद्याल: २, ११४, २ मास : ३. १४, १५ मकर: ६. ९९ ४६ सपूर : ३, ४७, ४७ महिष: २. २४, १९ मृग: २. ९४, ७ मेव . १. ११, १७, गीता प्रेस संस्करण वह : ३. ४७, २३, गीता ब्रेस संस्करण रोहित: ३. ७३, १४

वत्रतुष्ड : ३. ७३, १४, गीना प्रेस सं०

बराह : २. १०३, ४२

वानर . ३. ११, ७७

वायस • ३, ४७, ४७

बूपम : २. ११४, ९

बाझीणसः ५ ११, १६

व्याघ्र २ २५, १९ व्येत ३ १४, १८ व्याघ्र २ २५, १९ व्याघ्र ६ ९९, ४३ व्याघ्र ६ ९९, ४३ व्याघ्र ६ ११, ३ व्याघ्र ४ १८, ३७ व्याघ्र ११, ३७ व्याघ्र ४ ११, ३७ व्याघ्र ४ ११, ३७ व्याघ्र ४ ११, १७ व्याघ्र ४ ११, १७ व्याघ्र ११, ४७ व्याघ्र ७, ६४ व्याघ्र १, ४१ व्याघ्र १९, ४१

## परिशिष्ट-२

## वाल्मीकीय रामायण में मिलनेवाले पेड्-पौधों के नाम

अगुरु २, ११४, २० अगिनम्ख ३ ७३, ४ अन्दोल ४ १ ६० यतिमक्तकः ४ १७. १७ मरविन्द ३ ७५, २१ मरिष्ट २ ९४ ९ লহাকৈ ২, ৬২, ४ अध्यक्षं २ ९९ १९ अश्वत्य ३ ७३,३ असन २ ९४, व साम २ ९४, = सीवलाः २ ९४.९ इज़्दी:२१०४,≡ बलल: ३ ७५, २१ उद्दालक ४ १, दर सदम्ब २ ९४, ९ कदली ३ ६५, १३ १७,४३ स्डाक करबीर ३ ७३,४ करीर ६ २२,५% कणिकाः ३ ६०, २० कर्पर ४. २८. व घन्वन : २ ९४, ९ काश्मीर २ ९४,९ किंगुरु : ३. १५, १⊏ नक्तमारु १३ ४३ ४ मृद ३ ७५, २४ कूम्द ४. ३०, ४८ नागवुष ३ ७३.४

कुराष्ट्र ४. १, ८० कूरव ६ ६०, २१, गीता प्रेस स० कृतमाल ४. २७, १८ केतकी १ १४, १७ कोविदार २. ९६, १८ खदिर ६, १६, १० बर्जुर ३. १४, १६ गोधम ३, १६, १६ चन्दन १२, ११४, २० चम्पकः ३ १४, १७ बिरिबित्व : ३ ११, ७५ चुर्णकः ४१, द० जम्ब ३ २ ९४. ८ जलवेंन • ४, २७, १८ तमाल १ २. १४, १६ लाल : २. ९९, १९ तिनिश २ ९४, म विम्दर्क २ ९४, व तिमिद ४ २७, १६ तिलक २, ९४, ९ दाडिम १६ २२, ५३

नारिकेल ३ ३४,१३ निचल ३ ७४, २४ नीप ४ २७,१८ नील ३ ७३, ४ नीलकमल ३ ७%, २० मीलाशोक ६ ४, ८४ नीवार ३, ११, ७% न्ययोध ३ ७३, ३ पदाक ४ १, ७९ पनस २ ९४, = पर्णास ३ १४. १८ गोता प्रेस से० पाटल ३ १५ १८ पारिमद्र ३ ७३,४ विष्यली १३ ११, ३९ पुत्राग ३ १४, १६ • प्रियङ्गु ७ २६ ५ प्रियाल २ ९४, म प्लक्ष ३ ७३, ३ श्रद्ल ४१,७८ बम्बजीव ४ ६०, ६२ बीजक २ ९४, ९, बेर २९४.९ बेल २ ९४, म बेंत २ ९४, ९ महीर ३ ७५, २४ भव्य , २ ९४, = मधुक २ ९४, ९ मदार ७ २६, १ मल्लिका ४. २, ७६

माधवी ४ १, ७७

मालती ३ ७५, २४ मुक्तक ३ ७४,२४ मुच्कुद ४१,८१ यव ३ १६, १६ रक्त कुरवक ४१ ८२ रक्त घटन ३ ७३,४ रङ्जक ६ ४, दर लक्ष ३ १५,१म लोघ २ ९४, म वरुजुल ३ ११,७५ वट ३ ७४, १३ वरण २ ९४, ९ वारुणी २ ११४, २० बासन्ती ४ १, ७७ विभीतक ६४,५८ वेण २ ९४, व शमी ३ १४, १⊂ शाल्मली २ ६८, १९ शिरीय ४ १, पर शिशपा ४ १, म२ सारपणं ३ ७५.२४ सरल ४ २७, १७ सब ४ २७, १० साल (बाल भी ) २ ९६, ११ सिद्वार ४ १, ७७ सीगन्धिक ३ ७४, २० स्वल बेंत ४ २७, १८ स्यादन ३ १४, १८ हिताल ४१, ५३

# परिशिष्ट-३

#### वाल्मीकीय रामायण में मिलनेवाले श्रह्म-शुद्धों के नाम

अवाङ्मुख : १. २८, ४ अवनि : १, २७, ९ आरनेपास्त्र (शिक्षरास्त्र भी): 2. 20, 20 मावरण : १. २८. ९ ऋषि : ६. ६१, २२ ऐन्द्रचक : १. २७, ६ ऐपीकास्त्र : १. २७, ६ कन्द्राल : १, २७, १२ कपाल : १. १७. १२ क्रमि: ३, २६, ६१ कामद्याः १. २८, ९ कामरूप : १. २८, % कामुकः ३, २२, १९ कालबन : १, २७, ३ कालपाश: १. २७, व किहिणी: १. २७, १२ क्रीश्वास्त्र : १. २७, ११ क्षर : ३. २६, ७ क्षरप्र: ६. ७६, ६ सञ्च : ३, २२, १८ गदा (मोदकी 1: १. २७, ७ गदा ( शिखरी ) : १. २७, ७ ज्याक : १. २८, ६

भञ्जलिक'; ६. ४५, २३ सलह्य : १. २८, ४ ज्योतिष : १. २६, ६ तामस : १. २७, १७ तेज:प्रम: १. २७, १०. तोमर: इ. २२, १८ त्रिशुल: १. २७, ६ evs : 5, 38, 22 दण्डचक : १. २७, ४ दशशीर्ष : १. २८, १ दशाहर : १. २८, ४ दारण: १. ४६, व बावण : १. २७, १९ दन्दमाभ : १. २८, ६ हबनाम : १. २८, ६ दैत्यनाशकः १. २८, ६ धन : १. २५,, व धनुष : ६. २२, १९ धर्मपाश : १. २७, = धान्य : १. २८. ८ धतिमाली : १. २८, ७ बृष्ट : १. २०, ४ नन्दन : १. २७, १३ नाराच : ३. २८, १० नारायणास्त्र : १. २७. ९ नास्त्रीकः ३ २८, १०

निष्कलि : १. २८, ७ नैरास्य : १. २८, ६ पड़िश १ ४४ २२ पयनाम १ २८, ६ पयान १ २८ ९ परवोर १ २८, ८ पराष्ट्रमूल १ २० ४ परिष ३ २२ १९ परमु ३ २२ १८ पाग्यत १ १६ ६ विश्व १ २० म विसाक १ २७, ९ प्रतिहारतर १ २६, ४ प्रामन १ २७, १४ प्रस्वापन १ २७ १४ प्राप्त ३ २४ व ब्रह्मशिरस १ २७, ६ ब्रह्मास्त्र १ २७ ६ भगास्त्र १ २७, १९ भिदिपाल ६ ५३, म मरुल ६ ४४ २३ मका १२८ व मधन १ ५६ १० महानाभ १ २८,६ महाबाहु १ २६ ७ मादन १ २७ १५ मानवास्त्र १ २७, १६, गीता ब्रेंससः वातोदर १ २०, ५ मायामय १ २७, १६ मूद्गर ३ २४, १२ मसल ६ २७, १२ मीह १२६९ मोहन १ २७ १४

मौसल १ २७, १७

रति १ २८ म रीड १ ४६ ६ लक्ष १ २० ६ बजारव १ २७, ६ बत्मदत ३ ४४ २३ वरण १ २= ९ सपन १ २७. १४ वायध्यास्त्र १ २७ १० बाहणपादा १ २७ ८ विकर्णि ३ २८, १० विधृत १ १६, ६ विनिद्ध १ २० ६ वियाठ • ६ ७६, ६ विमल १ २८ ६ विरुच १ २८. ७ बिलापन १ २७, १४ विष्णुचक १ २७ ४ वृतिमान् १ रद, ७ शकून १ २८,६ शनझी ६ ८६, २२ वातवक्त्र १ २८, ४ शत्य ६ ७६, ६ शिलीम्ख ६ ७६, ६ शिशिर १ २७, १९ बीनेपु १ २७, १९ मुचिवाह १२८,७

पद्भितः १. ५४ २२ पद्मनाभ : १. २८, ६ पन्यान : १. २८, ९ परवीर : १ २८, ६ पराद्रपुल : १. २८. ४ परिष : ३. २२, १९ परम् : ३ २२.१८ पाज्यत: १ ४६, ६ विद्य: १, २० . प विनाक , १, २७, ९ प्रतिहारतर: १. २८, ४ प्रशासन १ १७, १४ प्रस्थापन . १. २७, १४ मास: ३ २४. ८ बहाशिरस् . १. २७, ६ बह्यास्त्र : १. २७, ६ भगास्त्र : १. २७, १९ भिन्दिपाल . ६. ५३, = मल्ल : ६, ४४, २३ मकर: १ २०, ८ मन्यन : १ ४६. १०

सहानाज १. २०, ६ सहानाड ११. २०, ६ मानवा ११. २७, १६ मानवास्त १. २७, १६, गीता प्रॅव व ० मायामय ११. २७, १६ प्रुवतः १. २४, १२ मोहः १. २०, १२

" मोसल : १. २७, १७ ्र<sup>4</sup>८

रति : १. २०, म रमस : १. २०, ४ रचिर : १. २०, ७ रोद्र : १ ५६, ६

वसास्त्र : १. २७, ६ बरसदन्त : ३. ४%, २३ वरण : १. २८, ९ वर्षन : १. २७, १४ वायब्यास्त्र : १, २७, १० वारणपाश : १ २७, ८ विकणि : ३, २८, १० वियुत : १. १८, ८ विनिद्ध : १. २८, ६ विपाठ : ६, ७६, ६ विमल : १. २८, ६ विरुच : १, २८, ७ विलापन : १. २७, १४ विष्ण्चकः १ २७, ५ वृत्तिमान् : १. २८, ७ शक्त: १ २८, ६ शतझी : ६ म६, २२ शतवन्त्र . १. २८, ५ शतोदर: १ रद, ४ शस्य . ६ ७६, ६ शिलीमूख: ६ ७६, ६ विशिष्ट : १. २७, १९ शीतेषु : १ २७, १९

णुविवाहुः १. २८, ७ योल: ७ ६३, २४ सोपण्डे १. २७, १४ ( 121 )

सवतं १ २७, १७ सत्य १. २७, १८ सत्यवीति १ २५, ४ सत्यवान् १ २८, ४ सर्पेनाय १ २८, ९ साबिमाली : १ २८, ७

सतापन : १. २७, १४

मिहदादु ६ ४५, २३ सुनाम : १ २८, ४ सीमनस : १ २७, १७

सीम्य : १. २०, १४ स्वनाम . १. २८, ६

हियश्चिरस् १ १. २७, ११